|                 | दिल      | ली              | Ì               |             |                                |                |
|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------|
|                 |          |                 |                 |             |                                |                |
|                 |          |                 |                 |             |                                |                |
|                 |          |                 |                 |             |                                |                |
|                 | *        |                 |                 |             |                                |                |
|                 | 14       | $\Xi$           | جي جي           | 2           |                                |                |
| संख्या          | <br>강소극  | <del>-</del> .  |                 | ₾           | •                              |                |
| ं नं ० <u> </u> | <u> </u> | Ö               | 211             | <u></u>     | 7                              | -              |
| <del>,</del>    |          |                 |                 | <b></b>     | -4                             | ****           |
|                 | नं०      | नं० <u>८३</u> ी | नं० <u>ॐ ॐी</u> | नं देवी दै। | संख्या<br>चं० ळेडी<br>चं० ळेडा | नं देवी दै। ति |

#### GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Published under the authority of the Government of His Highness the Maharaja Gaekwad of Baroda.

GENERAL EDITOR:

BENOYTOSH BHATTACHARYYA, M. A., Ph. D.

# No. XXXI TATTVASANGRAHA

#### श्रीशान्तरक्षितविरचितः

## तत्त्वसंग्रहः

श्रीकमलज्ञीलविरचितपञ्जिकोपेतः।

## **TATTVASANGRAHA**

OF

## ŚĀNTARAKŞITA

With the Commentary of

#### KAMALAŚĪLA

EDITED WITH APPENDICES ETC.

BY

#### EMBAR KRISHNAMACHARYA

SANSKRIT PATHAS'ALA, VADTAL

In two volumes

Vol. II

CENTRAL LIBRARY

BARODA

1926

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya Sagar Press, 26-28, Kelbhat Lane, Bombay.

Fuldished on behalf of the Government of H. H. the Maharaja Gaekwad of Baroda, at the Central Library Baroda, by Newton Mohun Dutt,

Curator of Libraries, Baroda.

Price in two volumes

Rs. 24/-

## तत्त्वसंघहे द्वितीयभागान्तर्गतविषयानुक्रमणिका ।

|                                                               | શ્લો૦                      | d.              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <u>श्रुतिपरीक्षा</u>                                          | २०८५-२८१०                  | ५८३-७४४         |
| श्रुतेरपौरुषेयत्वसमर्थनमुखेन प्रामाण्यसमर्थनस्य जैमिनीया-     |                            |                 |
| भिमतस्यानुवादः                                                | २०८५-२१०५                  | ५८३-५८८         |
| वेदाप्रामाण्यसाधननिरसनम्                                      | २१०६–२११६                  | ५८९-५९०         |
| तत्र शब्दनिललसमर्थनम्                                         | २११७–२१४६                  | ५९०-५९६         |
| व्यज्ञकनादगतानामेव द्वतत्वविलम्बितत्वमहत्त्व।त्पत्वादिभेदानां |                            |                 |
| व्यक्तये शब्दे समारोपणनिरूपणम्                                | २१४८–२१५५                  | ५९७-५९८         |
| शब्दानां नादाभिव्यक्रयत्वानुपपत्तिशङ्का                       | २९५६–२९६८                  | 496-603         |
| तन्निरसनम्                                                    | २१६९–२१७३                  | ६०२-६०३         |
| शब्दनादयोर्व्यक्वव्यञ्चकभावस्य विशेषत उपपादनम्                | २१७६–२२१४                  | <b>६०३</b> –६१२ |
| सर्वदेशगतानामपि शब्दानां देशविच्छेदेन दूरासचताप्रहणे          |                            | ,               |
| निद्र्शनतया निद्र्शितस्यकस्य सतोऽप्यादित्यस्य जलादि-          |                            |                 |
| पात्रभेदेन पृथक्पृथग्विच्छेदेन प्रहणस्य समर्थनम्              | २२ <b>१६</b> –२२२५         | <b>६</b> 9३–६9५ |
| शब्दभेदकतया पराभिमतानां देशभेदादीनामसाधकतोपपादनम्             | २२२६२२३३                   | ६१५-६१७         |
| शब्दस्य वाचकसामर्थ्यान्यथाऽनुपपत्त्या नित्यतासमर्थ <b>नम्</b> | २२ <b>३४</b> २२४३          | ६१७–६२०         |
| सम्बन्धकरणान्यथाऽनुपपत्त्या शब्दनित्यत्वसमर्थनम्              | २२४४-२२७८                  | ६२०-६२७         |
| वर्णकमानिखतामृलकपदानिखताशङ्कातत्परिहारौ                       | २२७९-२३०२                  | ६२८-६३४:        |
| शब्दानिसर्वे बाँदैः कृतस्य प्रयोगस्य दृषणम्                   | २३०४-२३३५                  | 638-688         |
| वेदात्रामाण्यशङ्कातिनरासी                                     | २ <b>३</b> ३६—२ <b>३५९</b> | ६४१–६४५         |
| मीमांसकाभिमतस्य वेदप्रामाण्यस्य निरसनम्                       | २३५२-२४१०                  | ६४५-६५८         |
| मीमांसकाभिमतस्य वेदापीरुषेयत्वस्य निरसनम्                     | २४९२-२४३०                  | ६५८–६६२         |
| मीमांसकेन नेदे कृतस्य कृतकत्वविनाशित्वप्रतिषेधस्य खण्डनम्     | २४३१-२४३५                  | ६६२             |
| मीमांसकाभिमतस्य वेदमिथ्यात्वप्रतिक्षेपस्य खण्डनम्             | २४३६–२४४७                  | ६६२–६६६         |
| मीमांसकानिमतस्य शब्दनिल्यत्वस्य निरसनम्                       | २४४८-२४८५                  | ६६६-६७३         |
| मीमांसकाभिमतस्य शब्दानां नादाभिन्यक्रघत्वपक्षस्य निरसनम्      | २४८६-२५७६                  | ६७३-६९४         |
| प्रतिबिम्बधियां निरालम्बनत्वोपपादनपूर्वकं पराभिमतस्य          |                            |                 |
| जलादिपात्रभेदेनैकस्य सतोऽप्यादित्यस्य नानात्मना               |                            |                 |
| ग्रहणस्य निरसनम्                                              | २५७७–२५९४                  | ६९४–६९७         |
| देशभेदप्रयोक्तृभेदादिभिर्वर्णानामन्यान्यत्वसमर्थनमुखेना-      |                            | ч               |
| नि <b>स्त्वसमर्थनम्</b>                                       | २ <i>५९५-२६०</i> ०         |                 |
| देशभेदेऽपि शब्दैकत्वे परोक्तस्य निदर्शनस्य प्रतिक्षेपः        | २६०६-२६०७                  | 4.4             |
| क्र सा∙ २                                                     |                            |                 |

| दीर्घत्वहरूतवावेर्व्यकनादमतत्वपशस्य मीमांसकाभिमतस्य ततुत्र              | (- <del>10)</del> • | <b>7</b> •     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| शिंतनिदर्शननिरसनपूर्वकं निरासः                                          | २६०८-२६९९           | <b>∨••−</b> ⊌∘ |
| शब्दानां निलाखसाधकतया भीमांसकैः समर्थितस्य वाचकत्वा-                    |                     |                |
| न्यथानुपपत्यादेः प्रतिक्षेपः                                            | २६१२–२६७५           | 409-49         |
| <b>आनुपूर्व्य</b> निखतामूलकपदानिखतासमर्थनम्                             | १६७६-१७०४           | 494-49         |
| शान्दिकाभिमतस्फोटवादनिरासः                                              | २७०५–२७३३           | ७२०-७२,        |
| शब्दानित्यत्वसाधके प्रयोगे परोद्भावितानां दोषाणां परिहरण-               |                     | v              |
| मुखेन शब्दानित्यत्वसमर्थनम्                                             | २७३५-२७५९           | ७२८-७३         |
| शब्दार्थयोः पराभिमतसम्बन्धनित्यतानिरसनमुखेन वाक्यनि-                    |                     |                |
| स्यतानिरसनपूर्वकं वेदप्रामाण्यप्रतिक्षेपः                               | २७६०-१८९०           | ७३३-७४१        |
| <b>स्ततःप्रामाण्यपरीक्षा</b>                                            | २८११–३१२३           | <i>૭૪૫~૮</i> ફ |
| वेदानां स्वतःप्रामाण्यं संरक्षतो मीमांसकस्य प्रमाणमात्रस्य              |                     |                |
| <b>खतःप्रामाण्यसमर्थन</b> प्रका <b>रः</b>                               | २८१३-२८१६           | uxe            |
| मीमांसकेन प्रतिज्ञातस्य स्वतःप्रामाण्यस्य निरसनम्                       | २८१७२८४२            | 4v-v4v         |
| अप्रामाण्यस्यापि स्वतस्त्वापादनम्                                       | २८४३–२८४६           | ७५२            |
| <b>प्रामाण्ये खतस्त्व</b> स्य अप्रामाण्ये परतस्त्वस्य च समर्थनमुखेन     |                     |                |
| वेदप्रामाण्यं समर्थयतो मीमांसकस्य प्रत्यवस्थानम्                        | २८४७२९१९            | 44-46          |
| तिभिरासः                                                                | <b>२९२</b> ०–३१२३   | 440-694        |
| अतीन्द्रियद्शिषुरुपपरीक्षा                                              | <b>३१२४३६४</b> ६    | ८१५-९३७        |
| अतीन्द्रियार्थदर्शिनः पुरुषस्यानायासेन सिङ्घुपपादनम्                    | ३१२४-३१२७           | ८१६            |
| मीमांसकैः कियमाणस्य धर्माधर्माद्यतीन्द्रियार्थद्शिपुरुषप्रतिवेधस्य      |                     |                |
| सर्वक्रप्रतिषेधस्य सुगतसार्वक्रप्रतिषेधस्य चानुवादः                     | ३१२८-३२६१           | 690-686        |
| तत्र-धर्माधर्मदशित्वलक्षणसार्वश्यव्यतिरेकेण लीकिकाशेषार्थपरि-           |                     |                |
| <b>क्षातृत्वलक्षणसार्वरयसाधनस्याकि</b> खित्करत्वकथनमुखेन                |                     |                |
| सर्वज्ञनिरसनम्                                                          | ३१२८—३१ <b>३१</b>   | ८१७            |
| संक्षेपेण सर्वार्यपरिकातृत्वलक्षणसार्वत्याभ्युपगमपक्षदूषणम्             | ३१३२–३१३५           | 696            |
| प्रस्थेकं (विविच्य) विस्तरेण सकलपदार्थपरिज्ञानलक्षणसार्वद्या-           |                     |                |
| भ्युगमपक्षस्य दूषणम्                                                    | ३१३६-३१३९           | ८१९–८२         |
| भर्माधर्मदर्शित्वलक्षणसार्वद्रयपक्षस्य निरसनम्                          | ३१४०-३१४४           | ८२०-८२         |
| सर्वार्थसाक्षात्कारक्षमत्वलक्षणसार्वत्र्याभ्युपगमे अनिष्ठापादनम्        | ३१४५                | ८२१            |
| <b>सर्वोर्थस</b> ाक्षारकारक्षमत्वासम्भवनिरूपणम्                         | ३१४६-३१४७           | ८२१–८२१        |
| <mark>अज्ञेषातीन्द्रियार्थपरिज्ञानल</mark> क्षणसार्वद्रयपक्षस्य निरसनम् | 3986-3940           | ४२२            |
| प्रमाणाप्रतिइतवचनकत्वेन लिंगेन बुद्धे सार्वस्यसमर्थनस्य निरसनम्         |                     | ८२३            |
| इन्द्रियाणां स्वार्थानतिलक्षननियममिरूपणमुखेन भतीन्द्रियार्थ-            |                     |                |
| दर्शिस्वासम्भवोपपादनम्                                                  | 3945-3966           | 684-68         |

| बुद्धस्य सर्वेद्वतायां पौरुवेयानामप्रमाणकत्वस्य परेराश्रीयमाणस्य    | শ্বী ০             | Ų-             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| निरसनम्                                                             | ३१७६-३१८४          | ८२८-८३         |
| सर्वज्ञे प्रस्यक्षानुमानयोरसस्वोपपादनम्                             | <b>₹14</b> ¶       | 630            |
| सर्वज्ञे आगमप्रमाणासम्भवोपपादनम्                                    | ३१८७-३२१४          | ८३१-८३         |
| सर्वेज्ञे उपमानप्रमाणासम्भवोपपादनम्                                 | ३२१५-३२१६          | ८३८            |
| बुदे सर्वज्ञतासाधकतया पराभिमताया अर्थापलेरनुमाया वा निरासः          | ३२१७—३२२९          | ८३८-६४         |
| पराभिमतस्य सामान्यतः सर्वज्ञसम्भवसाधनस्य निरासः                     | ३२३०-३२३७          | 689-68         |
| सर्वेज्ञतया पराभिमतस्य बुद्धस्योपदेशकर्तृत्वानुपपत्त्यापादनम्       | ३२३८–३२४६          | 683-68         |
| प्रकारान्तरेण (सामटयज्ञटाभ्यां दष्टेन पथा) सर्वज्ञदूषणम्            | ३२४७-३२६१          | CXX-CX         |
| मीमांसकोक्तयुक्तिजालनिरसनमुखेन धर्माधर्माद्यतीन्द्रियदर्शि-         |                    |                |
| पुरुषसमर्थेनपूर्वकं सुगतसावज्ञसमर्थनम्                              | ३२६३-३६४३          | 686-65         |
| तत्र पराभ्युपगतवेदप्रामाण्यान्यथानुपपत्तिमुखेनातीन्द्रयार्थदर्शिनः  |                    |                |
| सर्वज्ञस्य समर्थनम्                                                 | ३२६३–३२६७          | 68£-68         |
| सर्वज्ञामावसाधकतया पराभिमतस्यानुपलम्भस्य अधीसद्भावसाध-              |                    |                |
| कत्वासम्भवनिरूपणमुखेन धर्मादिसकलक्षेयावमासकत्वलक्षणस्य              |                    |                |
| खाभिमतस्य सार्वश्यस्य बाधकप्रमाणाभावनिरूपणम्                        | ३२६८-३३०७          | <80-6 j        |
| खर्गापवर्गसाधनभूतधर्मादिसाक्षात्कारवत्वलक्षणसर्वज्ञत्वस्य अशेषार्थ- |                    |                |
| परिज्ञानलक्षणसर्वज्ञत्वस्य च बुद्धे सम्भवोपपादनम्                   | ३३०८-३३११          | ८६२ <b>-८६</b> |
| पराभिमतस्य धर्माधर्मयोरागमैकगम्यत्वस्य निरसनम्                      | ३३१२-३३१५          | ८६३–८६         |
| षुद्धस्य सर्वार्थसाक्षात्कारयोगे परैरापादितस्यानिष्टस्य परिहरणम्    | ३३१८-३३१९          | < <b>4 8</b>   |
| वेदार्थापरिज्ञानतः परेर्बुद्धे आरोपितस्य सर्वज्ञत्वासम्भवस्य परि-   |                    |                |
| इरणमुखेन तस्मिन् सर्वज्ञताया असाधारण्येन समर्थनम्                   | ३३२०-३३४२          | ८६५-८७         |
| बुद्धोपदेशस्प्रेतरोपदेशत उत्कर्षकथनम्                               | ३३४३–३३४७          | ८७५-८७         |
| बुद्धस्येतरेभ्यो वर्धमानादिभ्यो विशेषकथनम्                          | 3386-3343          | 648-66         |
| बुद्धस्यासर्वज्ञतासाधकतया परोक्तज्ञैयत्वादिलिङ्गस्य निरसनम्         | ३३५४-३३५८          | C60-66         |
| <b>उपदेष्टृस्वलक्षणवक्तृत्वस्यासर्वज्ञतासाधकत्वाशङ्कानिरसनम्</b>    | ३३५९-३३७३          | 669-66         |
| षुद्धसार्वश्यसमर्थनोपसंहारपूर्वकं परमतेऽर्थविपर्ययनिरूपणम्          | ३३७४-३३८०          | c64-66         |
| तत्तदिन्द्रियाणां तत्तदर्थानतिलङ्कनस्वभावाविरोधेनैव सर्वज्ञतायाः    |                    |                |
| समर्थनम्                                                            | ३३८१-३३८९          | CC & CC        |
| इन्द्रियाणामर्थनैयत्यस्वभावाभावनिरूपणेन सार्वरयसमर्थनम्             | ३३९०-३३९२          | 660            |
| इन्द्रियाणामर्थनैयत्यस्त्रभावे पराभिमतानुमाननिरासः                  | ३३ <b>९३-३</b> ३९६ | 666            |
| अतीन्द्रियार्थप्रकाशनलक्षणज्ञानातिशयासम्भवस्य पराभिमतस्य            |                    |                |
| निरसमम्                                                             | ३३९७-३४०१          | 666            |
| उपायविशेषयोगेन मनसो म्यवहितविश्रकृष्टार्थप्रकाशनाधायकश-             |                    |                |
| क्तिप्रकर्षोद्भवोपपादनम्                                            | १४०१-१४०९          | 664-69         |

,

| *                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| मनोगुणानां प्रशाकृपादीनामशेषतत्त्वभावनाभ्यासप्रकर्षापादितः<br>स्रोपचयस्वविरोध्यपचयानां प्रकर्षपर्यन्तगत्या व्यपगतहेशावरण                                                                         | श्ली <b>॰</b><br>-                  | प∙               |
| ज्ञेयावरणतया नेरात्म्यादिना तात्त्विकेन रूपेण सर्वार्थसाक्षात्कार<br>लक्षणसार्वज्ञ्यस्य बुद्धे सम्भवोषपादनम्                                                                                     |                                     | ८९०–८९७          |
| अश्रुतातुमितापूर्वमुद्रामण्डलायभ्युदयसाधनानामवितथानासुपदेष्टु-<br>र्बुद्धस्य तद्गतातीन्द्रियसामर्थ्यविशेषसाक्षात्कारित्वावश्यम्मा-<br>वेनातीन्द्रियार्थदर्शित्वलक्षणसार्वश्यस्य तस्मिन् समर्थनम् | ₹ <i>४'</i> ९० <i>−</i> ₹४६२        | ८९७–८९९          |
| प्रिमितार्थमाहिणा स्वानुभवमात्रेण व्यवहितविप्रकृष्टमहणासामर्थ्यस्य<br>पुरुषमात्रेऽवधारणासम्भवोपपादनम्                                                                                            | ₹¥ <b>६३</b> – <b>३</b> ४६ <b>६</b> | ९०७              |
| सर्वज्ञसम्भवोपसंहरणपूर्वकं श्रुतेर्घर्मबोधकःवे स्वातन्त्र्यस्य पराभि-<br>मतस्य प्रतिक्षेपः                                                                                                       | <b>३४६९-</b> ३४७२                   | ९०१              |
| योगवळेन प्रत्यक्षस्य अतीतानागतार्थप्रकाशनसामर्थ्यसम्भवो-<br>पपादनमुखेनातीन्द्रियार्थदर्शिपुरुषसद्भावसमर्थनम्                                                                                     | ३४७ <b>३-३</b> ४ <b>७६</b>          | ९०१–९०२          |
| वेदस्य स्वातन्त्र्येण प्रामाण्यसाधकतया पराभिमतस्यानादित्वस्य<br>व्यभिचरितस्वज्ञापनपूर्वकं बौद्धवाक्याद्वेदवाक्ये पराश्रितस्य                                                                     |                                     |                  |
| प्रामार्ण्यापयिकविशेषस्य निरसनम्                                                                                                                                                                 | ३४७८–३४८४                           | ९०२–९०३          |
| बौद्धवाक्ये वेदवाक्यात्प्रामाण्योपयिकविशेषसद्भावनिरूपणम्                                                                                                                                         | ३४८५-३५००                           | ९०३ <b>-९</b> ०७ |
| सर्वज्ञे प्रत्यक्षादिप्रमाणासम्भवस्य परेणोक्तस्य प्रतिक्षेपः                                                                                                                                     | ३५०३–३५२७                           | ९०७–९१२          |
| सर्वज्ञबोधकवचसामर्थवादत्वाश्रयणस्य पराभिमतस्य प्रतिक्षेपः                                                                                                                                        | ३५३०–३५३१                           | ९१२              |
| परैर्ब्रह्मादावभ्युपगतस्य अभ्युदयनिःश्रेयसैकान्तधर्मज्ञानलक्षण-<br>सार्वत्र्यस्य बुद्ध एव सम्भवोपपादनम्                                                                                          | ३५३२-३५४६                           | ९१३–९१४          |
| मह्मादिषु परेरभिमतस्य विशेषस्य बुद्धेऽभिमतस्य मर्त्यत्वलक्षण-<br>स्यापकर्षस्य च प्रतिक्षेपः                                                                                                      | <i><b>३५४७—३५५७</b></i>             | ९१५–९१७          |
| परैः कृतस्य सर्वज्ञे उपमानप्रमाणप्रतिषेधस्य तथा परैरापादिताया<br>उपमानस्यासर्वज्ञसाधकतायाश्च निरातः                                                                                              | ३५५८-३५६४                           | ९१७–९१८          |
| <b>बुद्धस्य</b> सर्वज्ञतायां तदुपदेशान्यथानुपपत्तिलक्षणार्थापत्तेः परोद्धा-<br>विताप्रामाण्यनिरसनपूर्वकं प्रामाण्यसमर्थनम्                                                                       | ३५६५-३५९०                           | ९१८–९२३          |
| परिहेतैकप्रवृत्तस्य बुद्धस्योपदिशतो वचनशवृत्तां विकल्पान्ययेऽपी-<br>तरपुरुषवदसर्वज्ञत्वस्य भ्रान्तत्वस्य चासम्भवसमर्थनम्                                                                         | ३५९३-३६००                           | ९२३-९२५          |
| सततसमाहितचेतसोऽपि बुद्धस्य वक्तृत्वनिरपेक्षमागमप्रणेतृत्वो-<br>पपादनमुखेन परापादितप्रसङ्गपरिहरणम्                                                                                                | ३६०१-३६१०                           | ९२५-९२६          |
| बुदस्याधिपत्यभावेन कुट्यादिभ्यो निःस्तानामप्युपदेशानां पिशाचा                                                                                                                                    | द-                                  |                  |
| प्रोक्तत्वासम्भावनापादनस्य परैविंरचितस्य परिहरणम्                                                                                                                                                | ३६११-३६२१                           | ९२६–९२७          |
| सामटयज्ञटाभ्यां निरूपितस्य सार्वश्यनिरसनप्रकारस्य निरसनम्                                                                                                                                        | ३६२२-३६४६                           | ९२८ <b>-९३</b> ५ |

.

## तत्त्वसंग्रहस्य द्वितीयो भागः।

### श्रुतिपरीक्षा ।

खतत्रश्चितिःसङ्ग इत्येतत्समर्थनार्थमाह—अन्य इत्यादि । अन्ये पुनरिहाज्ञानमलीमसधियो जगुः । चित्तमात्रतया नायं युज्यते श्चितिबाधनात् ॥ २०८५ ॥

अन्य इति । जैमिनीयाः । त एवमाहुः—चोद्नैव धर्माधर्मादिव्यवस्थानिबन्ध-नमालोकभूता सर्वप्राणभृतां साधारणं चक्षरिव व्यवस्थिता । अवश्यं सैव धर्मा-र्थिभिः पुरुषैः प्रेक्षावद्भः प्रमाणत्वेनाश्रयणीया नान्यत्पुरुषप्रणीतवचनादिकम् । तथाहि-पुरुषस्य रागादिभिरविद्यया च परीतचेतसो वचनं नालमतीन्द्रियमर्थमवि-परीतमवगमयितुम् । अतस्तद्वचनसमधिगम्यो न धर्मादिः । नाप्यवीग्दर्शिनः प्रत्यक्ष-समधिगम्यः, तस्यातीन्द्रियत्वेनात्यन्तपरोक्षत्वात् । तथाहि—इष्टानिष्टार्थसाधनयो-ग्यतालक्षणी धर्माधर्मी । यथोक्तं शाबरे भाष्ये-"य एव श्रेयस्करः स एव धर्मश-व्देनोच्यते । कथमवगम्यते ? । यो यागमनुतिष्ठति तं जना धार्मिक इति समाच-क्षते । यश्च यस्य कर्त्ता स तेनाख्यायते, यथा पाचको लावक इति । तेन यः पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्ति स एव धर्मशब्देनोच्यत" इति। तद्नेन द्रव्यादीना-मिष्टार्थसाधनयोग्यता धर्म इति प्रतिपादितं भवति । तथाहि-यागशब्देन द्रव्यग्-णकर्माणि श्रेयसः साधनानि विशिष्टान्यच्यन्ते । तत्र च धर्मशब्दप्रवृत्तिर्दर्शिता । यद्यपि तानि द्रव्यादीनि प्रत्यक्षाणि स्वरूपतो, नच श्रेयःसाधनत्वेन, ताद्र्प्येण च तेषां धर्मत्विमध्यते न स्वरूपमात्रेण । यथोक्तम्- "श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्य-गुणकर्मभिः । चोदनालक्षणैः साध्या तसादेष्वेव धर्मता ॥ एषासैन्द्रियकत्वेऽपि न ताद्र्येण धर्मता । श्रेयःसाधनता ह्येषां नित्यं वेदात्प्रतीयते ।। ताद्र्येण च धर्मत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचर: ॥" इति । ताद्रुप्येण चेति । श्रेयःसाधनरूपेण । तस्माद्योग्यता धर्म इति स्थितम् । धर्मवैपरीत्येनाधर्मोऽपि सामध्यीदनिष्टार्थसाधनयोग्यतेति स्पष्ट-मवसीयते । नच योग्यतामवीग्दर्शनः प्रत्यक्षीकर्त्रेमीशः । तस्याः सदैव कार्यानुमेय-त्वात् । यदाह--- "शक्तयः सर्वभावानां कार्यार्थापत्तिसाधना" इति । अन्यथा ह्यर्वा-ग्दर्शनत्ममेव हीयते । नापि योगिप्रत्यक्षमतीन्द्रियविषयं प्रत्यक्षत्वादितरप्रत्यक्षवत् । नाप्यनुमाने धर्माधर्माधिगमाय युक्तम् , प्रतीतसम्बन्धस्यैव वस्तुनस्तेन परिच्छेदात् । धर्मस्य चातथाभूतत्वात् । नाष्युपमानं समर्थे धर्मप्रसायने, तथा शुपमानं सादृश्य-

मसिन्नकृष्टे बुद्धिमुत्पाद्यति । यथा गवयदर्शनं गोस्मरणस्य, नच धर्मेण सहशः किश्चित्प्यतीतः सम्भवति । यत्साहरयात्तस्यावकत्पना भवेत् । नाप्यर्थापत्तिः क्षमा धर्माधर्मावबोधने । तथाहि—हष्टः श्रुतो वाऽर्थोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यह्यर्थकत्पनाऽर्थापत्तिः । नच धर्मेण विना किश्चद्यों नोपपद्यते, यतोऽस्य कत्पना भविष्यति । अभावोऽपि प्रमाणाभावो नास्तीत्यस्थार्थस्य प्रसिद्धये प्रभवति, न विधौ । तस्माद्माववक्षस्थौ धर्माधर्मी यदि चोदना न शक्रुयादुद्धर्त्तं तेनैव प्रस्तौ स्थातामिति चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मादिनेन्द्रियादिलक्षणः । चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विष्रकृष्टमित्येवंजातीयकमर्थं शक्तोऽभ्यवगमयितुं नान्यत्तिंचनेन्द्रयम् । अतोऽवद्यं चोदना प्रमाणयितव्या । चोदनेति च कियायाः प्रवर्त्तकं निवर्त्तकं च वाक्यमाद्यः । तथा—स्वर्गकामोऽप्रिष्टोमेन यजेतेति प्रवर्त्तकम्, न हिंस्याद्भृतानीति निवर्त्तकम् । तस्याश्च प्रामाण्योपायं भवतां विज्ञप्तिमात्रं त्रैधातुकमिति प्रतिज्ञार्थः । स न युज्यते । कृतः १ । श्रुतिबाधनात् । श्रुत्या वेदेन बाधनात् । चित्तव्यतिरिक्ता-प्रिहोत्रादिप्रकाशनात् । स्वयं च चित्तव्यतिरेकेणावस्थानात् । चित्तमात्रतयेत्युपलक्ष्मणम् । तथा क्षणिकत्वनैरात्म्यसर्वज्ञवैराग्यादिप्रतिज्ञाऽपि वाध्यत एव । तद्विकद्वार्थ-परिदीपनेनावस्थानात् ॥ २०८५ ॥

स्यादेतत्—बाध्येत सर्वमेतत्, यदि तस्यां प्रामाण्यं सिद्धं भवतीत्याह—सा हि प्रमाणमिति ।

#### सा हि प्रमाणं सर्वेषां नराकृततया स्थिता। वैतथ्यं प्रतिपद्यन्ते पौरुषेय्यो गिरो यतः॥ २०८६॥

अवितथं ज्ञानं प्रमाणं तद्धेतुत्वात्सापि प्रमाणमुच्यते । कथमित्याह—नराकृततयेति । अपौरुपेयत्वात् । अनेनावितथज्ञानहेतुत्वं वैतथ्यकारणरागादिदोपगणामावेन प्रतिपादयति । प्रयोगः—यन्मिथ्यात्वहेतुदोपसंसर्गरहितं तद्वितथज्ञानकारणं,
यथा तिमिरादिदोषानुपष्ठुतं चक्षुः, मिथ्यात्वहेतुरागादिदोपसंसर्गरहितश्चापौरुपेयत्वाद्वेद इति स्वभावहेतुः । वैधम्यदृष्टान्तेनानैकान्तिकतां परिहरन्नाह—वैतथ्यमिति ।
अनेन हि साधनाभावेन साध्याभावस्य व्याप्तिमादर्शयति । तथाहि—दोषा मिथ्यात्वहेतवः यत्रैव सन्निद्धति तत्रैव स्वकार्यमिथ्यात्वमुपस्थापयन्ति, नान्यत्र । कारणमन्तरेण कार्यस्थासम्भवात् । सम्भवे वाऽहेतुकत्वप्रसङ्गात् । नापि तमन्तरेण भवतस्तत्कार्यत्वं युक्तमतिप्रसङ्गादिद्यतो मिथ्यात्वदोषयोः कार्यकारणभावानुपपत्तिरहेतुक-

त्वप्रसङ्गद्ध मिथ्यात्वस्थेति विपर्यये बाधकं प्रमाणमिति नानैकान्तिकता । प्रयोगः — यत्र हि यत्कारणं नास्ति तत्तत्र न भवति, यथा (प)यस्यविद्यमानकारणो धूमः । नास्ति च वैतथ्यहेतुमोहादिदोषगणः श्रुताविति कारणानुपल्लिधः ॥ २०८६ ॥

नाप्यसिद्धतेति प्रतिपादयन्नाह दोषाः सन्तीत्यादि ।

दोषाः सन्ति न सन्तीति पुंवाच्येषु हि शङ्क्यते । श्रुतौ कर्तुरभावाञ्च दोषाशङ्केव नास्ति नः॥ २०८७॥

दोषा हि पुरुषाश्रितास्तद्धर्मत्वात् , तत्कथं ते स्वाश्रयमन्तरेण भवेयुः, संभवे वाऽना-श्रितत्वप्रसङ्गात् । एष ह्याश्रितधर्मो यदाश्रयानुविधायित्वम् । दोषाश्रयश्च पुरुषः कत्ती, स च निवृत्तो वेद इति कुतो दोषाशङ्का । ये नष्टाः (एतेन नष्टा ?) संदिग्धा-सिद्धतापि ॥ २०८७ ॥

स्यादेतत्—दोषाश्रयस्य कर्तुरभावोऽपि कथं सिद्ध इत्यतस्तदभावस्तद्भाहकप्र-माणपश्चकनिवृत्त्या प्रतिपादयति—कत्ती तावदित्यादि ।

> कर्त्ता तावददृष्टः स कदाऽऽप्यासीदितीष्यते। अदृष्टपूर्वसम्बन्धः संप्रत्यज्ञानहेतुकः॥ २०८८ ॥ अनुमानविहीनोऽपि सोऽस्तीति परिकल्प्यते। आगमोऽपि न तत्सिद्ध्यै कृतकाकृतकोऽस्ति न ॥ २०८९ ॥ खयमेवाप्रमाणत्वात्कृतकोऽस्य न बोधकः। मन्वादिवचनस्यापि तत्कृतैव हि सत्यता॥ २०९०॥ असम्बद्धस्तु विद्विष्टः सत्यवादी कथं भवेत्। अतोऽन्यकर्तकोऽप्यस्ति वेदकारागमो न नः ॥ २०९१ ॥ वेदकारसदकश्चिचदि दश्येत सम्प्रति । ततस्तेनोपमानेन कर्तुरप्युपमा भवेत्॥ २०९२॥ वेदकाराहते किंचिन्न सिद्ध्येत्प्रमितं यदि। अर्थापत्त्या प्रतीयेत वेदकारस्ततो ध्रुवम् ॥ २०९३ ॥ ननु तेन विना किंचिद्वेदे यन्नोपपद्यते। अस्मिन्सित हि बह्नेव प्रामाण्यादि न सिद्ध्यति॥२०९४॥ स पश्चभिरगम्यत्वादभावेनैव गम्यते। तेन दुर्लभभावोऽसौ प्रमाणाभावबाधनात् ॥ २०९५ ॥ ७४

न तावत्प्रसभ्तः कर्ता वेदस्य सिद्धः—तथाहि-अयमसाविति न शक्यते शृक्क-माहिकया प्रतिपाद्यितुमिदानीमनुपलभ्यमानत्वात् । आसीत्कर्त्तेत्येवं तु कल्पनीयं, स चादृष्टः सन् कदाप्यासीदितीष्यते, यत्तद्रप्रमाणकमिति शेषः । नाप्यनुमानतः सिद्ध इत्याह-अर्ष्टपूर्वेत्यादि । अरष्टपूर्वेण कत्री सम्बन्धो जन्यजनकभावलक्षणो यः क्रियते संप्रति वेदस्य वेदनिन्द्कैः सोऽज्ञानहेतुकः, ज्ञापकप्रमाणाभावात् । न ह्यदृष्टेन विह्नना सह कश्चिद्धमस्य सम्बन्धं प्रहीतुं प्रभुः । तस्माद्नुमानविहीनोऽपि स कत्ती कल्यते । अपिशब्दान्न केवलं प्रत्यक्षविहीनः । शाब्दप्रमाणनिवृत्तिमाह-आगमोऽपीत्यादि । वेदस्य व्यतिरेकेणाकृतकस्याभावात्र तावदकृतकः । नापि कृतक-स्तस्य स्वयमेवाप्रमाणत्वात् । तथाहि-कृतको भवन्नागमो वेदसम्बद्धमनुप्रभृतिपु-रुषकर्तको भवेत् । तद्सम्बद्धसाध्यमुनिप्रभृतिप्रणीतो वा, प्रथमपक्षमधिकृत्याह— मन्वादिवचनस्येत्यादि । तत्कृतैवेति । वेदकृतैव । अनेन स्वतः प्रामाण्याभाव-माह । द्वितीये पक्षे दोषमाह-असम्बद्धास्त्वित । असम्बद्धो वेदेन, तत्रानिधकु-तत्वात् । अन्यकर्तृक इति । असम्बद्धपुरुषकर्तृकः । वेदकारागमी-वेदकारप्रति-पादकः । उपमानाभावमाह-वेदकारसदृगित्यादि । अर्थापत्तेरभावमाह-वेदका-राहत इति । प्रमित्मिति । प्रमितिप्रमाणपट्रपरिच्छित्रं । तेन विनेति । कत्री । किंचिदिति । प्रमितम् । अस्मित्रिति । कर्त्तरि । प्रामाण्यादीत्यादिशब्देन धर्मादि-व्यवस्था । अभावेनेवेति । अभावेन प्रमाणेन नास्तीत्येवं गम्यते । तस्य प्रतिषेधवि-षयत्वात् । अथवा अभावेन रूपेण नास्तीत्येवं गम्यत इति यावत् । प्रमाणाभावात् । प्रमाणाभावबाधनादिति । प्रमाणानामभावो निवृत्तिः। अभावप्रमाणमिति यावत्। तेन बाधनात् । नास्ति वेदस्य कर्त्तेति सिद्धम् ॥ २०८८ ॥ २०८९ ॥ २०९० ॥ 11 २०९१ ।। २०५२ ।। २०५३ ।। २०९४ ।। २०९५ ।।

स्यादेतत्—यदि वेदस्यापौरुषेयत्वमेवं प्रसाध्य प्रामाण्यं प्रसाध्यते, हन्त तर्हि परतः प्रामाण्यं प्रयुक्तं वेदस्य, तथाहि न तावद्वेदस्य प्रामाण्यं प्रतीयते यावदपौरुषे-यता न साध्यत इत्याशङ्क्याह—अप्रामाण्येत्यादि ।

अप्रामाण्यनिवृत्त्यर्था वेदस्यापीरुषेयता । येष्टा साऽपि त्ववस्तुत्वात्साधनीया न साधनैः॥ २०९६॥ अनेनैतदाह—म ह्यसामिरसिद्धं प्रामाण्यं विधिरूपेण प्रसाध्यते । किं तर्हि ?। परेण यदप्रामाण्यमासक्तं तिश्ववृत्तिः क्रियते । अपवादे च निरस्ते स्वयमेबोत्सर्गोऽ-नपोदितः सिद्धोऽवितष्ठते । नाप्यपौरुषेयत्वं प्रसाध्यते, यतस्तत्साधनद्वारेण साम-ध्यात्परतः प्रामाण्यप्रसङ्गः स्थात् । किं तर्हि ? । तस्यापौरुषेयतानिवृत्तिमात्रलक्षण-त्वेनावस्तुत्वात् ॥ २०९६ ॥

यदि न साध्यते कथं तर्हि स्वयं सिध्यतीलाह-यन्नामेलादि ।

यन्नाम तार्किको ब्र्यात्पौरुषेयत्वसाधनम् । तन्निराकरणात्सिद्धा वेदस्यापौरुषेयता ॥ २०९७ ॥

ननु निराकृतेऽपि परपक्षे स्वपक्षमसाधयतः प्रमाणेन कथं तत्सिद्धिर्येन कृतार्था वेदवादिनो भवन्तीत्याह—वस्तुभूतावित्यादि ।

वस्तुभूतौ हि यौ पक्षौ प्रधानपरमाणुवत् । तयोरन्यतरासिद्ध्या नेतरः सिद्ध्यति स्वयम् ॥ २०९८ ॥

प्रधानपरमाणुवदित्येतद्व्याचष्टे—प्रधानकारणत्वस्येत्यादि ।

प्रधानकारणत्वस्य निराकृत्यापि साधनम् । साध्यं हेत्वन्तरेणैव परमाणुकृतं जगत् ॥ २०९९ ॥

वैशेषिकेण यद्यपि साङ्क्ष्योपन्यस्तप्रधानकारणजगत्साधनं निराकृतम्, तथाऽपि हेत्वन्तरेणैव परमाणुकृतं जगत्साधनीयम्, इहाऽप्येवं भविष्यतीति ॥ २०९९ ॥

अत्राह-भावपक्षेत्यादि ।

भावपक्षप्रसिद्ध्यर्थमुच्यते यत्तु साधनम्। तस्मिन्निराकृते सम्यगभावः सिद्ध्यति स्वयम्॥ २१००॥ यत्पूर्वापरयोः कोट्योः परैः साधनमुच्यते। तन्निराकरणं कृत्वा कृतार्था वेदवादिनः॥ २१०१॥

भावपक्षः पौरुषेयता, तित्रवृत्तिरभावपक्षः । अन्योन्यपरिहारिक्षितलक्षणयो-श्चैकप्रतिषेधस्यापरिविधनान्तरीयकत्वादित्यभावः स्वयं सिद्ध्यतीति भावः । तथाहि —वेदस्य पूर्वापरयोः कोट्योरुत्पादिवनाशलक्षणयोः सिद्धये यद्वौद्धैः साधनमुच्यते तित्रराकरणमात्रेणैव वेदापौरुषेयत्वस्य कोटिद्धयशून्यतालक्षणस्य सिद्धाविष्टसिद्ध्या कृतार्था वेदवादिनः ॥ २१०० ॥ २१०१ ॥

ननु निराकृतेऽपि तत्साधने वेद्स्य नित्यत्वं विधिरूपं यन्नान्तरेण साधनीयम्,

तत्कथमसाधयन्तो वेदस्य नित्यत्वं कृतार्था भवेयुर्वेदविद इत्याह—नित्यत्वं वस्तु-रूपमित्यादि ।

> नित्यत्वं वस्तुरूपं यत्तदसाधयतामपि। खयं भवति तत्सिद्धिः पूर्वपक्षद्वये हते॥ २१०२॥

पूर्वपक्षद्वयम्-पूर्वापरयोः कोट्योः साधनम् ॥ २१०२ ॥

यथा पूर्वपक्षद्वये हते नियत्वस्य स्वयं सिद्धिर्भवति तहर्शयति-पूर्वा वेदस्येत्यादि ।

पूर्वी वेदस्य या कोटिः पौरुषेयत्वलक्षणा। परा विनादारूपा च तदभावो हि निखता॥ २१०३॥

पूर्वापरकोटिद्वयपरिहारस्थितलक्षणत्वान्नित्यत्वस्य, परस्परपरिहारस्थितलक्षणयोश्चे-कनिराकरणस्यापरसद्भावनान्तरीयकत्वादित्युक्तम् ॥ २१०३ ॥

यद्येवं, यदि तद्भावो निखता, न तर्हि वस्तुधर्मो निखता प्राप्नोतीत्याह—य-न्नादो क्रियत इति ।

> यन्नादौ कियते वेदः पश्चान्नैव विनर्यति । तदेव तस्य नित्यत्वं ज्ञेयं तदिप चेन्मतम् ॥ २१०४॥ अकृतत्वाविनाशाभ्यां नित्यत्वं हि विवक्षितम् । तौ चाभावात्मकत्वेन नापेक्षेते स्वसाधनम् ॥ २१०५॥

अनेन वस्तुभूतस्य वेदस्यात्मगत एवासौ धर्म इति प्रतिपादयति । यद्येवं वस्तुभूतत्वात्साध्यं तर्हि नित्यत्वं प्राप्तमिति परवचनावकाशमाशङ्कते—ज्ञेयमित्यादि ।
क्षेयम्—प्रमाणेन ज्ञातन्यम्, साध्यमिति यावत् । तौ चेति । अकृतत्वाविनाशौ ।
स्वरूपस्य साधनं स्वसाधनम् । अभावस्थापि वस्तुत्वाविरोधात्सत्यप्यकृताविनाशित्वस्वक्षणत्वे नित्यत्वस्य नावस्तुत्विमिति भावः ॥ २१०४ ॥ २१०५ ॥

एवं तावत्त्रमाणपश्चकनिवृत्त्या वेदे कर्तुरभावसिद्ध्या यन्मिश्यात्वहेतुदोषसंस-गैरिहतिमित्यस्य हेतोर्नासिद्धिः, नापि विरुद्धता सपक्षे भावात्, विपक्षे चाभावान्ना-प्यनैकान्तिकत्वमिति सिद्धं वेदस्य प्रामाण्यम् ॥ साम्प्रतं परप्रयुक्तस्य वेदाप्रामाण्य-साधनद्वयस्य विस्तरेण दूषणमारभते । तत्रेदं साधनद्वयं यदैन्द्रियकं प्रयन्नानन्तरी-यकं च, तदनित्यं, यथा घटः, तथा च शब्दः, इति स्वभावहेतुसामान्येन शब्दस्या-नित्यत्वे सिद्धे वेदस्याप्यनित्यत्वसिद्ध्या सामर्थ्यादस्याः पुरुषवाक्यवन्मिध्यात्वं सेत्स्य- तीति परस्य बौद्धादेरिमप्रायः । अत्र शाब्दादिप्रमाणैः प्रतिशाबाधां विस्तरेण प्रतिपा-दयति । तत्र शाब्दप्रमाणवाधां तावदाह-वेदवाक्यार्थिमत्यादि ।

#### वेदवाक्यार्थमिथ्यात्वं यो वदल्यनुमानतः। तस्य वैदिकविज्ञानवलात्पक्षो निवर्त्तते॥ २१०६॥

वेदादागतं वैदिकम्—अग्निहोत्रात्स्वर्गो भवतीत्यादि । तद्वलात्पक्षो निवर्त्तते, तेन बाध्यमानत्वात् । यथोक्तम्—''न चास्य चोदना स्याद्वा नवेति संशयितं प्रत्ययमु-त्पादयित, नच मिथ्यैतदिति कालान्तरे पुरुषान्तरे देशान्तरेऽवस्थान्तरे वा पुनरस्य-पदेश्यप्रत्ययो भवति । योऽप्यन्यप्रत्ययविपर्यासं दृष्वाऽत्रापि विपर्ययः सिद्ध्यतीत्या-नुमानिकः प्रत्यय उत्पद्यते, सोऽप्यनेन प्रत्यक्षेण विरुध्यमानो बाध्येते"ति।।२१०६॥

ननु च तुल्यबलयोः कथमेकेनेतरस्य वाधा । अथ तुल्यबलत्वेऽपि बाधा, अनु-मानेन तर्हि तस्य किं न बाधा स्यादित्याह—तज्ज प्रत्यक्षतुल्यत्वादिति ।

तच प्रत्यक्षतुल्यत्वाद्वैदिकं बलवत्तरम्।
न दात्रयमनुमानेन कथंचिद्पि बाधितुम्॥ २१०७॥
अनुमानं कथं तर्हि तेन बाध्यत इत्याह—प्रत्यक्षेत्यादि।

प्रत्यक्षपक्षनिक्षिप्तं शास्त्रमेव यतः स्थितम् । बलवत्तरमित्येतद्नुमानस्य बाधकम् ॥ २१०८ ॥

यथोक्तम्—"प्रत्यक्षस्तु वेदवचनप्रत्ययः, न चानुमानं प्रत्यक्ष्विरोधि प्रमाणं भवती"ति ॥ २१०८ ॥

कथमनुमानादागमस्य बलीयस्त्वं येन प्रत्यक्ष्तुल्यत्वं तस्येत्याह—हष्टान्तिनिरपे-क्षत्वादिति ।

> दष्टान्तिनरपेक्षत्वादोषाभावाच लाघवम् । आगमस्य प्रमाणत्वे नानुमानस्य तादशम् ॥ २१०९ ॥ तेनागमानुमानाभ्यां यत्रार्थे संशयो भवेत् । तत्रागमबलीयस्त्वात्कार्यस्तेनैव निर्णयः ॥ २११० ॥

प्रमाणत्व इति । छाघवापेक्षा विषयसप्तमी । नानुमानस्य तादृशमिति । तस्य दृष्टान्तापेक्षत्वाद्दोषसद्भावाच । दोषस्तु प्रत्यक्षतुल्येन वैदिकेन ज्ञानेन वाध्यमानत्वात् ॥ २१०९ ॥ २११० ॥

नमु च यदेवोभयसिद्धं तदेव दूषणं भवति, नच बौद्धस्यागमः प्रमाणम्, द्वे एव प्रमाणे इत्यवधारणात्, तत्कथमसिद्धेनागमप्रामाण्येन बाधा क्रियते बौद्धं प्रतीत्या- शक्क्याह—समाप्रमाणमित्यादि ।

ममाप्रमाणिमलेवं वेदोऽर्थ बोधयन्नि ।
वक्तं न द्वेषमात्रेण द्वाक्यतेऽसल्यवादिना ॥ २१११ ॥
द्वेषादसम्मतत्वाद्वा नच स्यादप्रमाणता ।
नच प्रील्यभ्यनुज्ञाभ्यां प्रमाणमवकल्प्यते ॥ २११२ ॥
द्विषन्तोऽपि च वेदस्य नैवाप्रामाण्यकारणम् ।
किंचिज्ञलपन्ति ये नैते भवेयुः सल्यवादिनः ॥ २११३ ॥
धारणाध्ययनव्याख्याकर्मनित्याभियोगिभिः ।
मिध्यात्वहेतुरज्ञातो दूरस्थैज्ञीयते कथम् ॥ २११४ ॥
अभियुक्ता हि ये यत्र तन्निबद्धप्रयोजनाः ।
तत्रलगुणदोषाणां ज्ञाने तेऽधिकृता यतः ॥ २११५ ॥
ये तु ब्रह्मद्विषः पापा वेदादृरं बहिष्कृताः ।
ते वेदगुणदोषोक्तीः कथं जलपन्ललज्ञिताः ॥ २११६ ॥

पवं मन्यते—नहीच्छामात्रेण वस्तुनः सिद्ध्यसिद्धी भवतः, येनाभ्युपगममात्रेण न सिद्धमागमप्रामाण्यं भवेत्, किं तर्हि ?, प्रमाणवलेन यत्सिद्धं तहृयोरिष सिद्धम्, दृढतरश्चाप्रिहोत्रादिवाक्यात्प्रत्यय इति प्रतिपादितम्, तत्कथमप्रमाणमिति शक्यं वक्तम्। केवलं वाब्धात्रमेतद्भवताम्, निर्युक्तिकमिति सङ्क्षेपार्थः । असम्मतत्वादिति । लोकस्याभ्यनुहा—लोकसम्मतत्वम् । दृरस्था इति । शाक्यादयो वेदात् । तद्धारणा-दिकमंबहिष्कृतत्वात् । तन्निबद्धप्रयोजना इति । तत्र—वेदे, निबद्धम्—उक्तम्, प्रयोजनम्—पुरुषार्थो यागादिलक्षणो येषां ते। ब्रह्मद्विष इति । वेदद्विषः । तद्धद्भृतं वा हानं ब्रह्म ॥ २१११ ॥ २११६ ॥ २११६ ॥ २११६ ॥

अथवा—माभूदागमतो बाधा, तथाऽपि दुष्ट एव प्रतिज्ञार्थः, प्रत्यक्षादिभिर्मानै-र्बाध्यमानत्वादिति प्रतिपादयन्नाह्—किंचेत्यादि ।

> किंच रान्दस्य नित्यत्वं श्रोत्रजप्रत्यभिज्ञया । विभुत्वं च स्थितं तस्य कोऽध्यवस्येद्विपर्ययम् ॥ २११७॥

अनेन प्रत्यक्षतो बाधामाह । तथाहि—सर्वकालं स एवायमिति प्रत्यक्षामिज्ञा-यमानत्वाभित्यत्वं प्रत्यमिज्ञाख्यात्प्रत्यक्षसिद्धम् । सर्वत्र देशे प्रत्यमिज्ञानाद्विभुत्वं च सिद्धमिति को विपर्ययं नित्यविभुत्वयोरध्यवस्थेत् , नैव कश्चित् । नित्यत्वच्यापित्ववि-पर्ययोऽनित्यत्वमविभुत्वं च ॥ २११७ ॥

#### तसादित्युपसंहरति-

तसाद्वा सर्वकालेषु सर्वदेशेषु चैकता । प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञानप्रसिद्धा साऽस्य वाधिका ॥ २११८ ॥ सर्वकालेष्वित । अतीतानागतवर्त्तमानेषु । अस्येति । विपर्ययस्य ॥ २११८ ॥ ज्वालादेरित्यादिना प्रत्यभिज्ञाया व्यभिचारमाशङ्कते ।

ज्वालादेः क्षणिकत्वेऽपि प्रत्यभिज्ञेति चेन्न तत्। तत्र हि प्रत्यभिज्ञेयं सामान्यं नित्यमेव नः॥ २११९॥ भेदबुद्धिस्तु यत्रांद्यो स्यात्केनचिदुपाधिना। न तत्र प्रत्यभिज्ञानं भेदबुद्ध्याऽवधारितम्॥ २१२०॥

आदिशब्देन छ्नपुनर्जातानां केशनखतृणादीनां निर्झरादीनां प्रहणम्, यतस्तत्रापि प्रत्यमिज्ञाऽस्ति, त एवामी केशास्तान्येव तृणानि सैव निर्झरधारा तदेव सरितो जल-मिति । नैतदस्ति । तत्र हि सामान्यं तेजस्त्वादि प्रत्यमिज्ञायते । तच्च नित्यमिष्टमे-वेति कृतो व्यमिचारः । यद्पि व्यक्तिरूपमनित्यं तत्तु नैव प्रत्यमिज्ञायत इति कृतो व्यमिचारः । यत्रांश इति । मन्द्तरत्मादौ । केनचिदुपाधिनेति । मन्दत्वोर्द्धग-मनादिना । कथमवगतमित्याह—भेदबुद्ध्याऽवधारितमिति । मित्रबुद्धरेतद्वगत-मित्यर्थः ॥ २११९ ॥ २१२० ॥

अनुमानैबीधामाह—देशकालादीत्यादि ।

देशकालादिभिन्नाश्च गोशब्दव्यक्तिबुद्धयः।
समानविषयाः सर्वा नवा नानार्थगोचराः॥ २१२१॥
गौरित्युत्पद्यमानत्वात्सम्प्रत्युत्पन्नबुद्धिवत्।
गोशब्दबुद्ध्या स्थस्तन्या गोशब्दोऽयं प्रकाशितः॥ २१२२॥
गोशब्दविषयत्वेन यथैवाद्य प्रस्तत्या।
इयं वा तं विजानाति तद्वेतोः पूर्वबुद्धिवत्॥ २१२३॥

उभे वाऽप्येकविषये भवेतामेकबुद्धिवत् ।
देशकालादिभिन्ना वा समस्ता गोत्वबुद्धयः ॥ २१२४ ॥
एकगोशन्दजन्याः स्युगोंधीत्वादेकबुद्धिवत् ।
ह्यस्तनोचारणो वाऽपि गोशन्दोऽचापि विद्यते ॥ २१२५ ॥
गोशन्दज्ञानगम्यत्वाद्योचारितशन्दवत् ।
गौरिति श्रूयमाणोऽच ह्योऽपिशन्दो मया श्रुतः ॥२१२६॥
हेतोः पूर्वोदितादेव ह्य उचारितशन्दवत् ।
शन्दो वा वाचको यावान्धिरोऽसौ दीर्घकालभाक् २१२७॥
सम्बन्धानुभवापेक्षज्ञेयज्ञानप्रवर्त्तनात् ।
य ईद्दक्स स्थिरो दृष्टो धूमसामान्यभागवत् ॥ २१२८ ॥
अस्थिरस्तु न सम्बन्धज्ञानापेक्षोऽवबोधकः ।
तादात्विकनिमित्तत्वादीपविद्युत्प्रकाशवत् ॥ २१२९ ॥
शन्दानित्यत्वपक्षोऽतः सवैरेभिर्विरुध्यते ।
अनुमानैर्देहैः सिद्धैर्नित्याः शन्दास्ततः स्थिताः ॥ २१३० ॥

गोशब्दव्यक्तिषु या बुद्धयो देशकालद्वतमध्यविल्णिक्वतादिप्रतिभेदभासभिन्नास्ता एकार्थविषयाः, नानार्थविषया नवा भवन्ति, गौरित्याकारोपम्रहणोत्पद्यमानत्वात् । सम्प्रत्युत्पन्नगोबुद्धिवत् । अथवा—या या गोशब्दविषया बुद्धिः साऽद्यतनगोश-व्द्विषया, गोशब्दविषयत्वात् । अद्य प्रसूतगोशब्दबुद्धिवत् । गोशब्दविषया च ह्यस्तनी गोशब्दबुद्धिरिति स्वभावहेतुः । अथवा—अह्यस्तनी गोशब्दबुद्धिर्भिणी, ह्यस्तनगोशब्दविषयत्वं साध्यधर्मः, गोशब्दविषयत्वादिति हेतुः, ह्यस्तनी गोशब्दबुद्धिर्धिमणी, ह्यस्तनगोशब्दविषयत्वं साध्यधर्मः, गोशब्दविषयत्वादिति हेतुः, ह्यस्तनी गोशब्दबुद्धिर्ह्यान्तः । एतदेवाह—इयमित्यादि । इयमित्यद्यतनी । तमिति । ह्यस्तनगोशब्द-क्वानाप्यव्ययं गोशब्दम् । तद्वतोरिति । गोशब्दविषयत्वात् । अथवा—उभे ह्यस्तन्यव्यत्वात्यो बुद्धी एकविषये गोशब्दविषयत्वादेकगोशब्दबुद्धिवत् । उभे चेत्रेतदेव दर्शयति । हेतुः प्रकृतत्वात्सुज्ञात इति नोक्तः । अथवा—समस्ता गोत्वबुद्धयो देशा दिभेदिमन्ना एकगोशब्दजन्या गोधीत्वादेकगोबुद्धिवत् । पूर्व गोशब्दविषया बुद्धयो धर्मिण्यः, एकविषयत्वं च साध्यम् , इदानीं च गोत्वजातिविषया बुद्धयो धर्मिण्यः, एकगोशब्दजन्यत्वं साध्यमिति विशेषः । ह्यस्तनमुक्षारणमस्येति ह्यस्तनोवारणः ।

अयं च धर्मिनिर्देशः । अद्यापि वर्त्तनं साध्यधर्मः शेषं सुन्नोधम् । गौरिति श्रूयमाणोऽद्येति धर्मिनिर्देशः । तस्य ह्योऽपि श्रवणं साध्यधर्मः । पूर्वोदितादिति । गोशब्दज्ञानगम्यत्वात् । अथवा—यावान्वाचकशब्द इत्ययं धर्मिनिर्देशः । तस्य दीर्घकालभाक्तवं साध्यधर्मः । सम्बन्धानुभवापेश्वज्ञेयज्ञानप्रवर्त्तनादिति हेतुः । सम्बन्धानुभवमपेश्वतं इति सम्बन्धानुभवापेश्वं तच्च तत् ज्ञेयज्ञानप्रवर्त्तनं चेति तथोक्तम् ।
तस्मात्स्थरो क्रेयः स्थिरस्यैव विशेषणं दीर्घकालभागिति । कालस्थेर्येण स्थिरत्वमशामिप्रेतं नतु देशस्थेर्येण पर्वतादेरिवेति विशेषणेन दर्शयति । धूमसामान्यभागवदिति दृष्टान्तः । स्वलक्षणस्थानन्वयात्र लिङ्गत्विमित्ति सामान्यभाग एव दृष्टान्तः ।
अस्थिरस्त्वित्यादि व्यत्तिरेककथनम् । तादात्विकनिमित्तत्वादिति । तादात्विकम्
—तावत्कालिकं व्यवहारकालानुयायि निमित्तं सम्बन्धो यस्य स तथोक्तः तद्भावसत्त्वम् ॥ २१२१ ॥ २१२२ ॥ २१२३ ॥ २१२४ ॥ २१२५ ॥ २१२६ ॥
॥ २१२७ ॥ २१२८ ॥ २१२८ ॥ २१२९ ॥

ननु चानया दिशा घटादीनामप्येकत्वं शक्यते वक्तम् । तथाहि—सर्वा देशकालादिभिन्ना घटादिन्यक्तिबुद्धयः समानविषया नवा नानार्थगोचराः । घट इत्युत्पद्यमानत्वात्सम्प्रत्युत्पन्नघटबुद्धिवदिखेवमादि । नचैकत्वं घटादीनामिष्टं दृष्टं वा ।
तस्मादेते सर्व एव हेतवो न्यभिचारिण इत्याशङ्क्याह—घटादेरित्यादि ।

घटादेरेकतापत्ती जात्येष्टं सिद्धसाधनम् । व्यक्तीनामेकतापत्तिं कुर्याचेदनया दिशा ॥ २१३१ ॥ तथा दृष्टविरुद्धत्वं वाच्यं शब्दप्रमाणकम् । यतोऽध्यक्षादिभिर्मानैव्यक्तिभेदः सुनिश्चितः ॥ २१३२ ॥

यदि जात्या—जातिरूपेण, घटादीनामेकत्वं साध्यते प्रसङ्गेन तदा सिद्धसाध-नम्। तदुक्तम्—''अंशा द्येतस्य जात्याख्यो नित्यो ध्वंसीतरो मत" इति। अथ— व्यक्तिरूपाणामेकत्वं प्रसङ्गेन साध्यते, तदापि न व्यभिचारः। प्रत्यक्षादिमिन्नीधित-त्वादस्याः प्रतिज्ञायाः। यस्माद्वाधितविषयत्वेन सतीति सर्वे हेतवः सविशेषणा इहाभिप्रेताः। तत्कुतो व्यभिचार इत्यभिप्रायः। हृष्ट्विरुद्धत्वमिति। प्रतिज्ञाया इति शेषः। शेषं सुगमम्।। २१३१।। २१३२।।

पुनरिप शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञाया अनुमानार्थापत्तिभ्यां बाधामाह—तत्रेदमनुमा-

नम् ययोरकृतिमः सम्बन्धस्तावकृतिमौ, यथाऽऽकाशपरमाणू, अकृतिमश्च सम्बन्धः शब्दस्य जातिसंक्षकेनार्थेन वाच्यवाचकभावलक्षण इति स्वभावहेतुः। असिद्धि परिहरन्नाह—कृत्रिमत्वे चेत्यादि।

> कृत्रिमत्वे च सम्बन्धस्तत्प्रयोगापवर्जनात् । तदेकव्यक्तिनिष्ठत्वाक्षेव सार्वत्रिको भवेत् ॥ २१३३ ॥ पार्थिवद्रव्यसत्त्वादिलाङ्कृलत्वादिसङ्करात् । विना प्रयोगभूयस्त्वं न स्याद्गोत्वावधारणा ॥ २१३४ ॥ तस्मादकृत्रिमः शब्दो न कदाचिद्विनश्यति । नित्येन नित्यसम्बन्धादाकाशपरमाणुवत् ॥ २१३५ ॥

कृतिमत्वे च सम्बन्धस्येखपेक्षणीयम् । यदि सम्बन्धः कृतिमो भवेतदा तत्प्र-योगापवर्जनात्—शब्दप्रयोगिवनाशात् , शब्दस्यापि विनाश इति सार्वित्रकः— सर्वप्रयोगानुयायी, न स्थात् । कृतः ?, तदेकव्यक्तिनिष्ठत्वात्—एकगोव्यक्तिनिष्ठ-त्वात् । तत्रार्थापितः—येयं संमुखेऽनेकिसान्नेकस्यामि गोव्यक्ती सामान्यस्थिते सित गोशब्दान्निष्कृष्टस्य गोत्वस्थैव प्रतिपत्तिः, सा शब्दमन्तरेणानुपपन्ना । कथिम-त्याह—पार्थिवेद्यादि । शब्दप्रमाणपूर्वकेयमर्थापितः । तस्मादकृतिमः शब्द इत्यनुमानमुपसंहरति । नित्येनेति । जातिसंज्ञाकेनार्थेन । नित्यं सर्वकालं सम्बन्धात् । यथा परमाणूनां नित्येनाकाशेनेति ॥ २१३३ ॥ २१३४ ॥ २१३५ ॥

अर्थापत्तेरनैकान्तिकत्वं परिहरन्नाह—संमुखानेकसामान्येत्यादि ।

संमुखानेकसामान्यविषयश्च सक्नुच्छतः। निष्कृष्टं खार्थवाचित्वं गोशन्दो न प्रपद्यते ॥ २१३६ ॥ बहुभिः श्रवणैरेष प्राणित्वादीनि वर्जयन्। शुक्कादिगमनादीनि सास्नालाङ्ग्लतादि च॥ २१३७ ॥ शावलेयादिखण्डादिन्यक्तीः खखनिबन्धनाः। निष्कृष्टगोत्ववाचित्वं चिरेण प्रतिपद्यते ॥ २१३८ ॥

यथोक्तं भाष्ये—''नित्ये तु खलु वै शब्दे बहुकृत्व उच्चारितः श्रुतपूर्वस्त्वन्या-न्यासु गोष्वन्वयव्यितरेकाभ्यामाकृतिवचनत्वमवगमयति तस्मादिष नित्य" इति । व्यक्तीः स्वस्वनिवन्धना इति । यथास्वं भेद्भिन्ना इत्यर्थः । भिन्नत्वं हि तासां भेद- प्रतिपत्तिनिबन्धनम् । तेन स्वं भिन्नत्वं भेदप्रतिपत्तिनिबन्धनं यासां ताः स्वनिब-न्धनाः । वर्जयन्निति सम्बन्धः ॥ २१३६ ॥ २१३७ ॥ २१३८ ॥

स्यादेतत्—यदि नाम चिरेण प्रतिपद्यते, तथापि कथं सर्वकालभावित्वं सिध्यति शब्दस्येत्याह—तावत्कालमित्यादि ।

तावत्कालं स्थिरं चैनं कः पश्चान्नाद्ययिष्यति । सम्भाव्यतेऽस्य नाद्यात्वं न भूयोऽन्येन हेतुना॥ २१३९॥ यथा रास्त्रादिभिद्येदाज्ञरया वा घटादयः।

नङ्क्ष्यन्तीत्यवगम्यन्ते नैवं दाब्देऽस्ति कारणम् ॥ २१४०॥ तावत्कालम्—निष्कृष्टस्वार्थप्रतिपादनकालम् । ननु यथा घटादीनां तावत्कालं स्थिराणामपि मुद्गरादिभ्यः पश्चाद्विनाशस्तथा शब्दस्यापि भविष्यतीत्याह—सम्भा- व्यतेऽस्येत्यादि । भूय इति । पुनः । यथा शस्त्रादिभिद्यलेदाद्विनाशं प्रतिपद्यन्ते घटा- दयो जरया वा, नैवं शब्देऽस्ति कारणम् । कथम् १, अमूर्त्तत्वात् , घटादीनां च मूर्त्तत्वादिति भावः ॥ २१३९ ॥ २१४० ॥

यदुक्तम्—''घटादेरेकतापत्तौ जात्येष्टं सिद्धसाधनम्। व्यक्तीनामेकतापितं कुर्या-बेदनया दिशा ॥ तदा दृष्टविरुद्धत्वं वाच्यं सर्वप्रमाणकम् ॥" इति तदिहापि समा-नम्—गादीनामेकतापत्तौ जात्येष्टं सिद्धसाधनमिति सर्वं वाच्यम् । तथाहि—देश-कालप्रयोक्तृभेदाद्भवादिव्यक्तिवद्गादिवर्णव्यक्तयो बह्वयः, तदाधारं च गोत्वादि, त(इ)द्ग-त्वाद्यपि सामान्यमिष्टमिति सर्वं समानमित्याशङ्क्ष्याह्—देशकालप्रयोक्तृणामित्यादि ।

#### देशकालप्रयोक्तृणां भेदेऽपि च न भेदवान्। गादिवणों यतस्तत्र प्रत्यभिज्ञा परिस्फुटा ॥ २१४१ ॥

प्रत्यभिज्ञाख्यात्तु प्रत्यक्षाद्व्यक्तीनामेकत्वं सिद्धम्, नानुमानं प्रत्यक्षविरोधे प्रमाणी-भवति, प्रत्यक्षस्य सर्वप्रमाणज्येष्ठत्वादित्यभिप्रायः ॥ २१४१ ॥

नतु द्वतमध्यविलम्बितादिप्रतीतिभेदाद्भेदः सिद्ध एव व्यक्तीनाम्, तत्कथमुच्यते प्रत्यभिज्ञा परिस्फुटेत्याह—नहि द्वतादिभेदेऽपीति ।

न हि द्वृतादिभेदेऽपि निष्पन्ना सम्प्रतीयते । गब्यक्तयन्तरविच्छिन्ना गब्यक्तिरपरा स्फुटा ॥ २१४२ ॥

निष्पञ्चेति । अकल्पिता । विच्छिन्नेति । भिन्ना । गव्यक्तिर्गकारव्यक्तिः । प्रत्यभिन्नयैकीकृतत्वात्र गव्यक्तिरपराऽस्तीति भावः ॥ २१४२ ॥

ननु च गत्वादिजातिरेवात्र प्रत्यमिज्ञायते न व्यक्तिस्तत्कथं व्यक्तेः प्रत्यमिज्ञे-त्याह—गकार इत्यादि ।

#### गकारोऽत्यन्तनिष्कृष्टगत्वाघारो न विचते । गान्यबुद्ध्यनिरूप्यत्वात्परकल्पितगत्ववत् ॥ २१४३ ॥

गान्यबुद्ध्यनिरूप्यत्वादिति । गकाराद्नयो गान्यः, तस्मिन्बुद्धिस्तयाऽनिरूप्य-त्वादमाद्यत्वात् । परकल्पितगत्वचदिति । निःसामान्यानि सामान्यानीति परेषां सिद्धान्तात् ॥ २१४३ ॥

वर्णत्वाचापि साध्योऽयमिति ।

#### वर्णत्वाचापि साध्योऽयं खकारादिवदेव च । व्यतिरेकस्य चाद्दष्टेनीत्र दृष्टं निवर्त्तकम् ॥ २१४४ ॥

गत्वनिषेध इति शेषः । तत्र प्रयोगः—यो गवर्णस्सोऽत्यन्तनिष्कृष्टगत्वाधारो न भवति, यथा खकारादिवर्णः, वर्णश्चायं गकार इति विकद्धव्याप्तोपलिब्धः । गत्वाधारत्वविकद्धेन किल वर्णत्वस्य व्याप्तत्वात् । न चात्र प्रतिश्चाया दृष्टविरोध इत्याह्—व्यतिरेकस्येत्यादि । व्यतिरेको—भेदः । दृष्टम्—प्रत्यक्षम् ॥ २१४४ ॥ स्यादेतत्—बौद्धं प्रति सिद्धसाध्यता, तथाहि—एकत्ववुद्धिरन्यापोहनिवन्धनैवेष्टा न व्यतिरिक्तगत्वनिबन्धना, ततश्च प्रतिषिद्धेऽपि व्यतिरिक्तं गत्वे नैकत्वबुद्धिवशादे-कत्वं वर्णस्य सिद्ध्यति, अन्यापोहनिवन्धनत्वात्तस्येत्याशङ्क्याह्—द्वयसिद्धस्त्विति ।

द्वयसिद्धस्तु वर्णातमा नित्यस्वादि यथैव च । कल्पितस्येष्यते तद्वतिसद्धस्यैवाभ्युपेयताम् ॥ २१४५ ॥ तेनैकस्वेन वर्णस्य बुद्धिरेकोपजायते । विशेषबुद्धिसद्भावो भवेद्व्यञ्जकभेदतः ॥ २१४६ ॥

किमित्युभयसिद्धं वर्णात्मानं परित्यच्य कित्पतस्यैवान्यापोहस्य नित्यत्वानेकत्व-व्यापित्वाद्यो वर्ण्यन्ते, जातिधर्मव्यवस्थितेरिति वचनात् । युक्तं यदेवोभयसिद्धं तस्यैव कल्पयितुम्, अन्यथा ह्यदृष्ठकल्पनाप्रसङ्गः स्यात् । तस्मादेकत्वादेव वर्णस्यैका प्रत्यमिज्ञाबुद्धिरुपजायते । यद्येवं दुतमध्यविलम्बितादिविशेषबुद्धिः कथं भवेदित्याह् —विशेषबुद्धीत्यादि । व्यक्षका वायवीयाः संयोगविभागाः ॥२१४५॥२१४६॥ नतु वायोरश्रोत्रविषयत्वात्तदीया अपि संयोगविभागा अश्रीत्रा एव । तत्कथमगृ- हीते व्यक्तके व्यक्त्यस्य प्रहणं भवति नह्यालोकाप्रहणे तद्व्यक्र्यस्य घटादेर्प्रहणं युक्त-मिति मन्यमानश्चोदयति—नन्वित्यादि ।

#### ननु यस्य द्वयं श्रीत्रं तस्य बुद्धिद्वयं भवेत्। भवतोऽतीन्द्रियत्वात्तु कथं नादैविद्योषधीः॥ २१४७॥

यस्येति । यस्य—वैयाकरणादेघोषात्मको ध्वनिट्येश्वको नतु वायबीयसंयोगिव-भागात्मकः, तस्य द्वयम्—व्यङ्गयं व्यश्वकं च श्रोत्रप्राद्यमिति बुद्धिद्वयम्—एकबु-द्धिर्विशेषबुद्धिश्च भवति । भवतस्तु मीमांसकस्य कथं नादैर्वायवीयसंयोगिविभागा-त्मकैर्विशेषधीभेवेत्, कुतः ?, अतीन्द्रियत्वात् । नादानामिति शेषः ॥ २१४७ ॥

नादेने त्यादिना प्रतिविधत्ते ।

#### नादेन संस्कृताच्छ्रोत्राचदा शन्दः प्रतीयते। तदुपश्ठेषतस्तस्य बोधं केचित्प्रचक्षते॥ २१४८॥

तदुपश्टेषत इति । शब्दोपश्रेषतः । तस्य—नादस्य । बोधं—प्रहणम् । केचि-त्प्रचक्षते—यदापि केवलस्य नादस्य श्रोत्रेणाप्रहणम् , तथापि शब्दोपश्रिष्टस्य तु प्रह-णमस्येवेति बुद्धिद्वयं भवेदेवेति तेषां भावः ॥ २१४८ ॥

नैच वेत्यनेनाम्रहणपक्षेऽपि बुद्धिद्वयं समर्थयते ।

#### नैव वा ग्रहणे तेषां शब्दे बुद्धिस्तु तद्वशात्। संस्कारानुकृतेश्चाऽपि महत्त्वाचवबुध्यते ॥ २१४९ ॥

तेषामिति । नादानां । वायवीयसंयोगविभागात्मनाम् । कथमगृहीतव्यव्यक्षके व्यक्तये बुद्धिभवेदित्याह्—शब्दे बुद्धिस्तु तद्धशादिति । नादवशात् । तत्सत्तामा-त्रेणैवेति यावत् । भवतु नाम स्वरूपमात्रप्रहणं महत्त्वादिविशेषप्रहणं तु कथं भवती-त्याह—संस्कारानुकृतेरित्यादि । यदा महद्भिनीदैर्महान्संस्कार आधीयते श्रोत्रे, तदा महत्त्वं प्रतीयते शब्दे । यदा त्वल्पैरल्पत्वमित्येवं संस्कारानुकारात्तरतमभेदो-ऽपि योज्यः ॥ २१४९ ॥

ननु च यदेतन्महत्त्वादि गृह्यते तद्भ्यश्वकस्थमेव भवन्मते न व्यङ्ग्यस्थम् , तश्च व्यश्वकाग्रहणादगृहीतमेवेति तत्कथमगृहीत्वा व्यश्वकस्थं महत्त्वादि शब्दे समारो-पयेत् । न ह्यविषयीकृतस्य जलादेर्भरीचिकादावारोपो भवेदिलाह—मधुरं तिक्तरू-पेणेलादि ।

मधुरं तिक्तरूपेण श्वेतं पीततया यथा।
गृह्णन्ति पित्तदोषेण विषयं आन्तचेतसः॥ २१५०॥
यथा वेगेन धावन्तो नावारूढाश्च गच्छतः।
पर्वतादीन्प्रजानन्ति अमेण अमतश्च तान्॥ २१५१॥
मण्डूकवसयाऽक्ताक्षा वंद्यानुरगबुद्धिभः।
व्यक्तयत्पत्वमहत्त्वाभ्यां सामान्यं च तदाश्रयम्॥२१५२॥
गृह्णन्ति यद्वदेतानि निमिक्तग्रहणाद्विना।
व्यञ्जकस्थमबुद्धैवं व्यक्त्ये आन्तिभीविष्यति॥ २१५३॥

यथा पित्तदोषेण मधुरादिकं विषयं तिक्तादिरूपेण गृह्वन्त्यगृहीत्वैव पित्तस्वरूपम् । यथाबाऽऽशुगमननौयानश्रमणैराहितविश्रमाः पर्वतादीनगच्छतो श्रमतश्च पश्यिनत । यथाच मण्ड्रकतसयाऽक्तचक्षुषो वंशानुरगरूपेण वीक्षन्ते । यथा च व्यक्तेरल्पत्वमहस्वाभ्यां सामान्यं तदाश्रयम्— अल्पत्वाद्याश्रयम् , प्रतिपद्यन्ते , सत्ताख्यं महासामान्यमल्पं तु गोत्वादीति । अन्यथा हि नित्यसर्वगतत्वेन सर्वस्य तुल्यत्वात्किञ्चतं सामान्यस्याल्पत्वं महत्त्वं स्यात् । तस्माद्यद्वदेतानि मधुरादीनि तिक्तादिरूपेण गृह्वन्ति
निमित्तस्य पित्तादेर्प्रहणमन्तरेण, तथा व्यञ्जकस्यं महत्त्वादिकमगृहीत्वैव शब्दे महस्वादिश्रान्तिभविष्यति । अबुञ्चेति । श्रान्तिक्रियापेक्षया समानकर्तृत्वम् , अन्यथा
त्वाप्रत्ययो न स्यात् ॥ २१५० ॥ २१५१ ॥ २१५२ ॥ २१५३ ॥

अथ कथमवगतं येयं इस्वमहत्त्वादिधीः शब्दे भवति सा परोपाधिका, नतु स्वत एव महत्त्वादिभेदसद्भावादिखाह—स्वतो हस्वादिभेद इखादि ।

> खतो इस्वादिभेदस्तु नित्यत्वादेर्विरुध्यते । सर्वदा यस्य सङ्गावः स कथं मात्रिकः खयम् ॥ २१५४ ॥ तस्मादुचारणं तस्य मात्राकालं प्रतीयताम् ।

द्विमात्रं वा त्रिमात्रं वा न वर्णो मात्रिकः स्वयम्।।२१५५॥ आदिशब्देन दीर्घष्ठतोदात्तानुदात्तस्वरितषड्ठादिभेदपरिष्रहः । नित्यत्वादेर्विरु-ध्यत इति । प्रत्यभिज्ञया नित्यत्वस्य सिद्धत्वादिति भावः ॥ २१५४ ॥ २१५५ ॥ निन्वत्यादिना परमतेनाभिन्यक्तेरसिद्धिमाशङ्कते ।

ननु नादैरभिव्यक्तिर्न शब्दस्योपपद्यते । सा हि स्याच्छब्दसंस्कारादिन्द्रियस्योभयस्य वा॥२१५६॥

#### ततः सर्वैः प्रतीयेत दान्दः संस्क्रियते यदि । निर्भागस्य विभोर्न स्यादेकदेशे हि संस्क्रिया ॥ २१५७ ॥

साऽभिन्यक्तिः शब्दस्य भवन्ती वायवीयैः संयोगविभागैः शब्दसंस्काराद्वा भवेत् , इन्द्रियसंस्काराद्वा, उभयस्य वा—शब्दस्येन्द्रियस्य च संस्कारात् । तत्र यदि शब्दः संस्क्रियते तदा पाटिलपुत्रादावेकत्र देशे संस्कृतः सर्वदेशस्थैर्गृद्धेत, युगपत्तस्य सर्वग-तस्वात् । अथापि स्यादेकांशस्तस्य संस्कृतो नतु सर्व इत्याह—निर्भागस्येति । निर-वयवो हि शब्दोऽमूर्त्तत्वात् , कथं विभुत्वेऽपि निरवयवस्थैकदेशेन संस्कारः स्यात् ॥ २१५६ ॥ २१५७ ॥

अथापि स्यादाधारभेदान्निरवयवस्यापि सतो भेदेन संस्कारो भविष्यतीत्याह — नचापीति ।

#### नचाप्याधारभेदेन संस्कारनियमो भवेत्। यतः शब्दो निराधारो व्योमात्मादिषदेव च॥ २१५८॥

विभुत्वादाकाशात्मादिवन्निराधारः शब्दः ॥ २१५८ ॥

नन्वाकाशगुणत्वाच्छव्दस्य गुणाश्च गुणिनमाश्रिता इत्याकाशमाधारोऽस्ति शब्द-स्येत्याह—अथाप्याकाशमित्यादि ।

#### अथाप्याकाशमाधारस्तत्रानवयवे सति । न स्यात्प्रदेशसंस्कारः कृत्स्तशब्दगतेरपि ॥ २१५९ ॥

तस्याप्याकाशस्यानवयवत्वान्नाधारप्रदेशभेदेन संस्कारभेदोऽस्ति। ननु च यद्यप्या-काशमनवयवं तथाऽपि संयोगिभेदात् घटाकाशादिवत्कर्णशब्कुलीपर्यन्तपरिच्छिन्नमा-काशं मिन्नं भविष्यतीत्याह—कृत्स्त्रशब्दगतेरपीति । न स्यात्प्रदेशसंस्कार इति सम्बन्धः। अखण्ड एव हि शब्दः प्रतीयते सा च प्रतीतिव्योंमैकदेशसंस्कृतौ न स्यात्

कथमिलेतदेव निगमयन्नाह—नहीलादि ।

#### निह सामस्त्यरूपेण यावद्योम न्यवस्थितः। राक्यते सकलो बोद्धमेकदेशेन संस्कृतः॥ २१६०॥

नह्याकाशं व्याप्य व्यवस्थितः शब्दस्तदेकदेशेन संस्कृतः शक्यते सकलो ज्ञातुम् ।। २१६०॥

इन्द्रियसंस्कारपक्षे दूषणमाह—आकाशश्रोत्रपक्ष इत्यादि ।
आकाशश्रोत्रपक्षे च विभुत्वात्प्राप्तितुल्यता ।
दूरभावेऽपि शब्दानामिह ज्ञानं प्रसज्यते ॥ २१६१ ॥
श्रोत्रस्य चैवमेकत्वं सर्वेपाणभृतां भवेत् ।
तेनैकश्रुतिवेलायां शृणुयुः सर्वे एव ते ॥ २१६२ ॥

येषां खं श्रोत्रमिति पक्षस्तेषामेकत्वाद्विभृत्वाच नभसः सर्वशब्दैस्तुस्या प्राप्तिरिति दूरस्थस्यापि शब्दस्य प्रहणं प्राप्नोति । श्रोत्रस्य च सर्वप्राणभृतामेकत्वं स्यात् ।
तत्रश्चेको यदा शृणोति तदैव सर्वैरिप श्रूयेत, अभिन्नत्वाच्छ्रोत्रस्य । एकाश्रवणे सर्वेषामश्रवणदोषश्च वक्तव्यः ॥ २१६१ ॥ २१६२ ॥

स्यादेतत्—धर्माधर्माभिसंस्कृतया कर्णशष्कुल्या परिच्छित्रमाकाशं श्रोत्रम्, अतः कर्णशष्कुलिमत्याकाशदेशे श्रोत्रव्यवस्थितेर्दोषद्वयमपीदमनास्पदं यद्विभुत्वात्प्राप्तितु- स्यता श्रोत्रस्य चैकत्वं सर्वप्राणभृतां भवेदिति। अत्राह—तस्यानवयवत्वादिति।

## तस्यानवयवत्वाच न धर्माधर्मसंस्कृतः । नभोदेशो भवेच्छोत्रं व्यवस्थाद्वयसिद्धये ॥ २१६३ ॥

नहानवयवस्य परमार्थतः एकदेशाः सन्ति । येन कश्चिदेव नभोदेशः श्रोत्रं भवेत् । व्यवस्थाद्वयम्—प्राप्तेरतुस्यत्वव्यवस्था, श्रोत्रानेकत्वव्यवस्था च । यद्वा—शब्दस्य प्रहणाप्रहणे व्यवस्थाद्वयम् ॥ २१६३ ॥

सकृ संस्कृतं श्रोत्रं सर्वशन्दान्प्रबोधयेत्। घटायोन्मीलितं चक्षुः पटं निह न बुद्धाते ॥ २१६४ ॥ एतदेव प्रसक्तव्यं विषयस्यापि संस्मृतौ । समानदेशवृक्तित्वात्संस्कारस्याविशेषतः ॥ २१६५ ॥

किंच—सकृत्—एकवारं संस्कृतं श्रोत्रं सर्वशब्दान्प्रवोधयेत्—प्राह्येत्। तस्य सर्वशब्दसाधारणत्वात्। तेषां च शब्दानां विभुत्वेनामिन्नयोग्यदेशत्वात् । स्यादेत-त्प्रतिपत्त्यर्थमेव वन्ना श्रोतुः श्रोत्रममिसंस्कृतं तमेव शब्दं तच्छ्रोत्रं प्राहयेनान्यमि-त्याह्—घटायेत्यादि । निह न बुध्यते, अपि तु बुध्यत एव, तुत्यत्वादेशयोग्यताया इति भावः । सर्वशब्दमहणं कथमित्याह—समानदेशवृत्तित्वात्संस्कारस्याविशे-वत इति । सर्वेऽषि हि शब्दा विभुत्वेन समानाकाशदेशवृत्तयः, तत्रश्चेषां संस्कारोऽ-

प्यविशिष्ट एवेति सर्वप्रसङ्गः । कचित्पाठः—'संस्कारो द्यविशेषतः' इति, तत्र हिशब्दो हेतौ । अविशेषत इति । आद्यादित्वाकृतीयान्तास्तसिः । ततश्चायमर्थो भवति—अविशेषेण यस्माच्छब्दानां संस्कारः कृतः, समानदेशपृत्तिस्वात्, ततः सर्वशब्द्रमहः प्राप्नोतीति ॥ २१६४ ॥ २१६५ ॥

स्यादेतत्—यद्यप्यविशेषेण संस्कारः, तथापि य एव जिघृश्चितः श्रोत्रा शब्दः स एव गृह्यते नान्य इति, अत्राह—स्थिरवाय्वित्यादि ।

#### स्थिरवायूपनीत्या च संस्कारोऽस्य भवन् भवेत्। दृष्टमावरणापाये तदेशेऽस्यो(शस्यो १)पलम्भनम् ॥२१६६॥

द्विविधो हि वायुः स्थिरोऽस्थिरश्च, तत्र यः स्थिरः सद्यनाव(घनान्ध १)कारवत् शब्दमावृत्यास्ते । तस्य च वक्तृप्रयक्षसमुत्थेन वायुना संयोगविभागा उत्पद्यन्ते । तैश्च संयोगविभागैस्तस्य स्थिरस्य वायोरपनयः क्रियते स एव च शब्दस्य संस्कारो नान्यः स्वलक्षणपुष्टादिः, तस्य नित्यत्वेनैकरूपत्वात् । ततः किमित्याह—हष्टमिन् स्यादि । हष्टमिति । लोकशास्त्रयोः । यथा घटादेरन्धकारापगमे सति पुरोऽवस्थित-स्थानभीष्टस्थाप्युपलब्धिभवत्येव योग्यदेशावस्थानात् ॥ २१६६ ॥

यदुक्तम्—''तत्र सर्वैः प्रतीयेत शब्दः संस्क्रियते यदि ॥" इति, तत्र न दोषो यसादेकोऽपि शब्दः कंचित्पुरुषं प्रत्यसंस्क्रतः कंचित्प्रति संस्कृतः । यथा एका स्त्री व्यपेक्षाभेदान्माता च दुहिता चेत्याह्—संस्कृतासंस्कृतत्वे इति ।

#### संस्कृतासंस्कृतत्वे न शब्दैकत्वेन सिद्ध्यतः। एकावस्थाभ्युपेतौ च सर्वैज्ञीयेत वा नवा॥ २१६७॥

शब्दस्थैकत्वे सति संस्कृतासंस्कृतत्वे द्वे अवस्थे निष्पर्यायेण न प्राप्नुतः, अव-धाया अवस्थानुरभेदान् अवस्थानृस्वरूपवद्वस्थयोरप्येकत्वमेव प्राप्नोति । यत्पुनरेका स्त्री माता चोच्यते दुहिता चेति । तत्र शब्द एव केवलं भिन्नो न वस्तु । इह तु न व्यपदेशमात्रं भिन्नम् , शब्दस्य सर्वपुरुषप्रहणयोग्यत्वाविशेषेणावस्थानात् । ततश्च प्रहणाप्रहणे न स्याताम् । निह व्यपदेशान्यथात्वमात्रेणार्थिकयानियतस्वभावहानि-युक्ता । अथ प्रतिनियतपुरुषप्राह्म एव तस्य स्वभावस्तेन प्रहणाप्रहणे पुरुषशक्तिभे-दाद्विरुद्धे इति चेन्न । येन होकदा न गृहीतः पुरुषण, तेन न कदाचिद्पि गृह्यते । न चैवम् । तस्मान्माभूदेकत्वहानिरिति । एकैवाऽवस्था संस्कृतासंस्कृतयोरन्यतराऽ-भ्युपगन्तव्या शब्दस्य, ततः किमिसाह—एकावस्थाभ्युपेताविसादि ॥ २१६७ ॥ उभयसंस्कारपक्षे दोषमाह-प्रत्येकमित्यादि ।

प्रत्येकाभिहिता दोषाः स्युर्द्वयोरपि संस्कृतौ ।

अतो न व्यक्षकः शब्दे कथिश्चदिष युज्यते ॥ २१६८ ॥

प्रत्येकं शब्दस्थेन्द्रियस्य च संस्कारे येऽभिहिता दोषास्ते द्वयोरिप संस्कारे भवेयुः। अत इत्युपसंहरति ॥ २१६८ ॥

उत्तर्मित्यादिना प्रतिविधते।

उत्तरं श्रोत्रसंस्काराद्भाष्यकारेण वर्णितम् । तद्भेदाच्छ्वतिभेदश्च प्रतिश्रोतृब्यवस्थितः ॥ २१६९ ॥

भाष्यकारेणेति । यथोक्तम्—"यस्याप्यभिन्यजनित तस्याप्येष न दोषो दूरे सत्याः कर्णशष्कुल्या अनुपकारकाः संयोगविभागास्तेन दूरे यच्छ्रोत्रं तेन नोपल-भ्यन्त" इति । तद्भेदादिति—कर्णशष्कुलीश्रोत्रभेदात् । श्रुतिभेदः—प्रतीतिभेदः ॥ २१६९ ॥

ननु च कथमन्यस्य संस्कारेऽन्यस्याभिन्यक्तिभवतीत्याह—यथा घटादेरित्यादि ।

यथा घटादेदीपादिरभिव्यञ्जक इष्यते।

चक्षुषोऽनुग्रहादेव ध्वनिः स्याच्छ्रोत्रसंस्कृतेः ॥ २१७० ॥

यथा हि दीपादिश्चक्षुषोऽनुग्रहेण घटादेरिमञ्यश्वको भवति, तथा ध्वनिरिप श्रोत्रसंस्कृतेः—श्रोत्रसंस्करणात् , शब्दस्याभिन्यश्वको भविष्यति ॥ २१७० ॥

नतु च वक्तव्यमेतत्केन प्रकारेण ध्वनिना श्रोत्रस्य संस्कारः क्रियते निष्पन्नस्थे-स्यत आह—नच पर्यनुयोगोऽत्रेति।

#### नच पर्यनुयोगोऽत्र केनाकारेण संस्कृतिः।

उत्पत्तावपि तुल्यत्वाच्छक्तिस्तत्राप्यतीन्द्रिया ॥ २१७१ ॥

ज्ञाविष तुल्यत्वात्—पर्यनुयोगस्येति शेषः । ज्ञाविष हि शब्दस्य कार-णेभ्यः सत्यां तुल्यः पर्यनुयोगस्तत्रापि शक्यत एवतद्वक्तम्—केनाकारेण ध्वनिना वायवीयसंयोगविभागात्मकेनाऽन्येन वा कारणेन कथं शब्दः क्रियत इति । यतः शक्तिस्तत्राप्यतीन्द्रिया । तत्रापि—शब्दानामुत्पत्तौ क्रियमाणायां—शब्दकारणानां यथोत्पादकशक्तिरतीन्द्रिया तथाऽमिव्यक्तावपीति तुल्यः पर्यनुयोगः ॥ २१७१ ॥

यद्यतीन्द्रिया शक्तिः सा कथमनुमन्तव्येखाह-नित्यमिखादि ।

#### नित्यं कार्यानुमेया च शक्तिः किमनुयुज्यते । तद्भावभावितामात्रं प्रमाणं तत्र गम्यते ॥ २१७२॥

उत्पादकशक्तिं ऽभिसंस्कारकशक्तिं भवतु, सर्वथा यावती काचिच्छक्तिः सा सर्वो सदैव कार्यानुमेया। तस्मात्सा नानुयोगमहिति। किं तत्कार्यं यतः सा गम्यत इत्याह—तद्भावेत्यादि । तद्भावे—ध्वनिभावे सति, तद्भाविता—शब्दप्रहणस्य भाविता या, तदेव तत्र शब्दव्य(अकश)कौ प्रमाणम्। शब्दप्रहणकार्येण शक्तिर्गम्यत इति यावत्। (मात्र)प्रहणेनोत्पत्तेर्निरासः।। २१७२।।

अत इत्युपसंहरति।

अतोऽतीन्द्रिययैवैते दात्तया द्यक्तिमतीन्द्रियाम् । इन्द्रियस्याद्धाना हि स्फुरन्ति व्यक्तिहेतवः ॥ २१७३ ॥ तस्मादेते ध्वनयोऽतीन्द्रियया शक्त्या श्रोत्रेन्द्रियस्य शक्तिमतीन्द्रियामुत्पाद्यन्तः स्फुरन्ति व्यक्तिहेतवः । शब्दानामित्यपेक्षणीयम् ॥ २१७३ ॥

अथोत्पत्तिहेतव एव कस्माद्भनयो न विज्ञायन्त इत्याह्-येषामित्यादि ।

येषां त्वप्राप्तजातोऽयं शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते । तेषामप्राप्तितुल्यत्वाहूरव्यवहितादिषु ॥ २१७४ ॥ तत्र दूरसमीपस्थग्रहणाग्रहणे समे ।

स्यातां नच ऋमो नापि तीवमन्दादिसम्भवः॥ २१७५॥

येषां बौद्धानां शब्दोऽप्राप्तजातो गृद्धते श्रोत्रेण। अप्राप्तश्चासौ जातश्चेत्यप्राप्तजातः। चिक्षःश्रोत्रमनोऽप्राप्तविषयम्, उपात्तानुपात्तमहाभूतहेतुः शब्द इति सिद्धान्तात्। तेषां मतेन शब्दानां दूरव्यविहतसमीपस्थानां श्रोत्रेणाप्राप्तेस्तुल्यत्वाहूरसमीपस्थैः पुरुषेर्प्रहणाप्रहणे तुल्ये स्थाताम्, समीपस्थस्य यादृशं प्रहणं तादृशं दूरस्थस्यापि स्थाद्विशेषात्। क्रमेण च प्रहणं न स्थात्, यत्पूर्वं समीपस्थैर्प्रहणं पश्चाहूरस्थैरिति। नापि तीव्रमन्दतरतमादिश्चतिभेदः स्थात्, यत्समीपस्थैस्तीवः श्रूयते मन्दो दूरस्थै-रिति। एवं तरतमभेदोऽपि योज्यः॥ २१७४॥ २१७४॥

ननु यस्यापि मीमांसकस्य प्राप्ताजातः शब्दो गृह्यते श्रोत्रेण तस्यापि कस्मादेष सर्वप्रसङ्गो न भवतीत्यतः प्रतिपाद्यितुं विशेषमुपक्रमते—तस्मादित्यादि ।

> तस्माच्छ्रोत्रियदृष्ट्याऽपि कल्पनेयं निरीक्ष्यताम् । प्रयत्नाभिहतो वायुः कोष्ठ्यो जातीत्यसंदायः (१) ॥२१७६॥

स संयोगिवमागौ च ताल्वादेरनुक्थ्यते।
वेगवत्त्वाच सोऽवश्यं यावद्वेगं प्रतिष्ठते॥ २१७७॥
तस्यात्मावयवानां च स्तिमितेन च वायुना।
संयोगा विप्रयोगाश्च जायन्ते गमनाद्ध्वम्॥ २१७८॥
कर्णव्योमिन संप्राप्तः शार्क्तं श्रोत्रे नियच्छति।
तद्भावे शब्दबोधाच संस्कारोऽदृष्ट इष्यते॥ २१७९॥
उत्पत्तिशक्तिवत्सोऽपीत्यधिकं नो न किश्चन।
तथैव तद्विशेषोपि विशेषग्रहणाद्भवेत्॥ २१८०॥

श्रोत्रियमहणमतार्किकत्वप्रतिपादनपरम् । अनेन च स्वपक्षीत्कर्षं वक्रोत्तया कथ-यति । काऽसौ कल्पनेत्याह्-प्रयक्ताभिहतः इत्यादि । प्रयत्नस्ताल्वादिकरणव्यापा-रस्तेनाभिष्टतः प्रेरितः कोष्ठभवो वायुर्नाभिप्रदेशादुस्थित उरसि विस्तीर्णः कण्ठे वर्तितो मुद्धीनमाहत्य वक्ते सञ्चरित्रर्गच्छति । एतदेव दृशीयति(०००)स इत्यादि । स वायुर्नि-ब्क्रामंस्ताल्वादेः संयोगविभागावनुभवति । गच्छंश्च न स यावद्यकाशमभिगच्छति । किं तर्हि ? । याबद्वेगम् — यावांस्तस्य वेगस्तद्नुरूपमेव गच्छतीति यावत् । कुतः — वेगवत्त्वात् । तस्य च वायोर्गच्छत आत्मीयावयवानां स्तिमितेन स्थिरेण वायुना संयोगविभागाः समुपजायन्ते । अवद्यं सच कर्णरन्ध्रं प्राप्य श्रोत्रे शक्तिमाधत्ते । तद्भावे-वायवीयसंयोगविभागसद्भावे सति, शब्दस्यावगमादृदृष्टः संस्कारः श्रीत्रस्ये-ब्यते। यथा शब्दस्य शब्दान्तरैर्ध्वनिमिर्वोत्पत्तिर्द्दशेष्टाऽपीष्यते भवद्भि(इशक्ति)। स्तथा संस्कारोऽपीति। यथोक्तं भाष्ये—''अभिघातेन प्रेरितावयवः स्तिमितानि वस्त्व-न्तराणि प्रवाधमानाः सर्वतोदिकाः संयोगविभागानुत्पादयन्तो यावद्वेगमभिप्रतिष्ठन्ते, ते च वायोरप्रसक्षत्वात्संयोगविभागा नोपरुभ्यन्ते । अनुपरतेष्वेव च तेषु शब्द उप-लभ्यते नोपरतेष्वि"ति । यद्येवं न तर्हि संस्कारपक्षस्योत्पत्तिपक्षाद्विशेषः कथितो भवतीत्याह-तथैवेत्यादि । तद्विशेषः-संस्कारविशेषः, शब्दमहणविशेषादुपप-दाते । तेन दूरसमीपस्थानां प्रहणाप्रहणे न समे भवतः, पुरुषभेदेन संस्कारस्य भिन्न-त्वात ।। २१७६ ।। २१७७ ।। २१७८ ।। २१७९ ।। २१८० ।।

कुड्याद्यावरणे कथमप्रहणं शब्दस्थेत्याह—कुड्यादीत्यादि।

कुड्यादिप्रतिबन्धोऽपि युज्यते मातरिश्वनः। श्रोत्रदेशाभिघातोऽपि तेन तीव्रप्रवृत्तिना॥ २१८१॥

#### तस्य च क्रमष्टृतिस्वात्क्षयिवेगिस्वसम्पदः। संस्कारक्रमतीव्रस्वमन्द्तादिनिमित्तता॥ २१८२॥

यद्यपि शब्दो न प्रतिघाती तथापि मातिरश्वनो वायोः कुट्यस्य च मूर्त्तत्वे प्रति-घातित्वान्न कर्णदेशागमनमिति श्रोत्रसंस्कारो न जायते, तेनावृतस्याश्रवणं भवति । येषां त्वप्राप्तस्य प्रदृणं तेषामेष दोष एव । तीव्रतरतमश्चितिभेदस्तिर्हं कथं भवतीत्याह —श्रोत्रदेशामिघातोऽपीति । युज्यत इति प्रकृतं सर्वत्र योजनीयम् । श्वियवे-गित्वसम्पद् इति । क्षयित्वसम्पदो वेगित्वसम्पदो युज्यन्त इति विभक्तिविपरिणामेन सम्बन्धः । अथवा—क्षयिण्यश्च ता वेगित्वसम्पदश्चेति विमहः । यद्वा—क्षयिणी वेगित्वसम्पद्यस्य वायोरिति बहुव्रीहिः । ततश्च संस्कारकमतीव्रमन्दतानिमित्तता युज्यत इति सम्बन्धः । संस्कारकमो युज्यते तस्य वायोः क्रमवृत्तित्वात् । तीव्रता च युज्यते वेगित्वसम्पदा युक्तत्वात् । मन्दताऽपि च क्षयित्वात् । आदिशब्देन तर-तमादिभेदो योज्यः ॥ २१८१ ॥ २१८२ ॥

ननु चाकाशश्रोत्रपश्चे—'विभुत्वात्प्राप्तितुल्यते'त्यादिना श्रोत्रसंस्कारे दोषा बहवः पूर्वमुक्तास्तत्कथमुक्तरं श्रोत्रसंस्काराद्भाष्यकारेण वर्णितमित्याह—नावइयं श्रोत्रमा-काशमित्यादि ।

नावर्यं श्रोत्रमाकाशमसाभिश्वाभ्युपेयते।
नचानवयवं व्योम जैनसाङ्क्ष्यनिषेषतः॥ २१८३॥
तेनाकाशैकदेशो वा यद्वा वस्त्वन्तरं भवेत्।
कार्यार्थापत्तिगम्यं तच्छोत्रं प्रतिनरं स्थितम्॥ २१८४॥

तेन तत्पक्षभाविनो दोषास्तदनङ्गीकारादेव नापतन्तीत्युक्तम् । नचानवयवं क्योन्मेति । अभ्युपेयत इति सम्बन्धः । कुतः ? । जैनसाङ्क्यनिषेधतः — जैनैराईतैः साम्ख्रिश्च निरवयवस्य व्योम्नो निषिद्धत्वात् । निष्कः मीमांसकैः परसिद्धान्तप्रसिद्धेर्ने व्यविद्धयते । यदेव हि युक्तया समापतित तदेव तैरङ्गीक्रियते, अन्यथा मीमांसक-त्वमेव हीयेत । ततश्च जैनसाङ्क्षप्रसिद्धव्योमात्मकश्रोत्राङ्गीकरणात्र दोषः । यद्वा वस्त्वक्तरमिति । कर्णशष्कुलीसंज्ञकम् । कार्यार्थापत्तिगम्यमिति । शब्दप्रहणान्य-थानुपपत्तिगम्यम् ॥ २१८३ ॥ २१८४ ॥

अथवा--अनवयवाकाशश्रोत्रपक्षेऽपि न दोष इति प्रतिपादयन्नाह-यद्यपीत्यादि।

#### यद्यपि व्यापि चैकं च तथापि ध्वनिसंस्कृतिः। अधिष्ठाने तु सा यस्य स शब्दं प्रतिपद्यते॥ २१८५॥

यद्यपि व्यापि चैकं चेति । श्रोत्रमिति शेषः । तथापि सा ध्वनिभिः संस्कृति-र्यस्य पुरुषस्याधिष्ठाने—कर्णशष्कुल्यां भवति, स एव शब्दं प्रतिपद्यते नान्यः । अनेनाधिष्ठानसंस्कार एवोक्तो न श्रोत्रस्य । तस्य चाधिष्ठानस्य प्रतिपुरुषं मिन्नत्वान्न यथोक्तदोषप्रसङ्ग इति भावः ॥ २१८५ ॥

श्रोत्रसंस्कारेऽपि न दोष इति प्रतिपादयति—अथापीति ।

अथापीन्द्रियसंस्कारः सोऽप्यधिष्ठानदेशतः। शब्दं न ओष्यति श्रोत्रं तेनासंस्कृतशष्कुलि॥ २१८६॥

अधिष्ठानम्—कर्णशष्कुली । तत्संस्कारद्वारेण श्रोत्रस्य संस्कारो न केवलस्य । तेनासंस्कृताधिष्ठानत्वाच विदृरस्थान्यचित्तसुप्तमूर्छितानां श्रोत्रं न शृणोति । असं- स्कृता कर्णशष्कुली यस्य तत्तथोक्तम् । अधिष्ठानदेशत इति सप्तम्यर्थे तसिः॥२१८६॥

ननु यदि ध्वनयोऽधिष्ठानं तद्देशं वेन्द्रियं संस्कुर्वन्ति, कस्माद्यत्र कचनोपलब्ध-सद्भावाः सकलप्राणिजातेन्द्रियाधिष्ठानसंस्कारकारिणो न अवन्तीत्याह—अप्राप्तक-णीदेशत्वादित्यादि ।

#### अप्राप्तकर्णदेशस्वाद्धनेने श्रोत्रसंस्क्रिया । अतोऽधिष्ठानभेदेन संस्कारनियमः स्थितः ॥ २१८७ ॥

यद्ययिष्ठानसंस्कारकारिणो नादास्त हेशेन्द्रियसंस्कारका वा । तथापि प्राप्ता एव सन्तः संस्कारमाजि पदार्थे संस्कारं कुर्वन्ति, नाप्राप्ता इत्यतो न सर्वपुरुपाधिष्ठाना- दिसंस्कारः । श्रीत्रमहणमुपलक्षणम् । अधिष्ठानसंस्कारोऽपि न भवत्येव । कचित्— अप्राप्तकणेदेशाद्वेति पाठः । तत्र पूर्वमधिष्ठानसंस्कारमुखेन श्रोत्रसंस्कारमाश्रित्य परि- हार उक्तः । साम्प्रतं माभूद्धिष्ठानसंस्कारद्वारेण श्रोत्रसंस्कारस्तथाऽप्यदोषो यतः प्राप्तकणेशष्कुलीमूला एव वायवः श्रोत्रसंस्कारायालम्, नाप्राप्ता इत्यतः पक्षान्तर- मुक्तम् । अत इत्युपसंहारः ॥ २१८७ ॥

निन्निसादिना पक्षत्रयेऽप्यनन्तरोदिते परस्य चोद्यमाशङ्कते ।

नन्वेकसिन्नधिष्ठाने लब्धसंस्कारमिन्द्रियम् । बोधकं सर्वदेहेषु स्यादेकेन्द्रियवादिनः ॥ २१८८॥ एकस्य श्रोत्रस्य संस्कृतासंस्कृतपरस्परिवरुद्धधर्मद्वयायोगादेकत्र संस्कारात्सर्वदेहे-ष्वभिन्नत्वात्संस्कृतमेवेति विधरादेरिप बोधकं प्राप्नोति श्रोत्रमेकेन्द्रियवादिनः । ततश्च बाधिर्यादिव्यवस्थानं न स्यात् ॥ २१८८ ॥

पुंसामिलादिना प्रतिविधत्ते ।

पुंसां देहप्रदेशेषु विज्ञानोत्पत्तिरिष्यते । तेन प्रधानवैदेश्याद्विगुणा श्रोत्रसंस्कृतिः ॥ २१८९ ॥

पुंसामात्मनां सर्वगतत्वेऽपि शरीरेष्वेव धर्माधर्मपरिगृहीतेषु विज्ञानोत्पत्तिमीमां-सकादिभिरिष्यते । तेन प्रधानस्य देहस्य वैदेश्यात्—भिन्नदेशत्वात् । श्रोत्रस्थैवं सर्व-गतस्थापि संस्कृतिर्विगुणा तेन यथोक्तदोषानवसरः । कचित्—सात्र संस्कृतिरिति पाठः । तत्र सा संस्कृतिः श्रोत्रस्थेति सम्बन्धः ॥ २१८९॥

ननु च सर्वगतत्वादात्मनः सर्वत्र महणप्रसङ्गः शब्दस्यानिवारित एवेत्याह— निष्प्रदेशोऽपि चेति ।

> निष्प्रदेशोऽपि चातमा नः कात्रुर्धेन च विद्यपि। शरीर एव गृह्णातीत्येवमुक्तिने दुष्यति ॥ २१९० ॥ बाधिर्यादिच्यवस्थानमेतेनैव च हेतुना। तदेवाभोग्यमन्यस्य धर्माधमीवशीकृतम् ॥ २१९१ ॥ यथा तत्र भवन्नेव स्वामित्वादवरोपितः। न भोगं लभते तद्वद्वधिरोऽन्यत्र शृण्वति॥ २१९२ ॥

एतदुक्तं भवति । यद्ययेवम्, तथापि धर्मादिवशीकृतशरीरावधिकमेवात्मनः शाब्दप्रहणमतो न दोषः । कथं पुनरभिन्नस्थात्मनः श्रोत्रस्य प्रहणाप्रहणसंस्कारासं-स्कारविभाग इति चेत् । न । यथाऽऽकाशस्थानवयवस्थापि संयोगिपदार्थभेदाद्वद्यान् काशं पिठराकाशमिति भेदो भवति तथेहापि भविष्यति । अत एव च व्यापिनिर-वयवस्थ श्रोत्रस्य संसर्गिभेदाद्वाधिर्यादिव्यवस्थितिरिति दर्शयति । (बाधिर्यादीति ) । एतेनेति । संयोगिभेदेन हेतुना । यदि नाम संयोगिनो भिन्नास्तथापि किमिति क-श्चिदेव बिधरो भवतीत्याह—तदेवाभोग्यमिति । तदेव श्रोत्रमन्यस्य पुरुषस्य न भोग्यं भवति, कुतः ?, धर्माधर्माभ्यामवशीकृतत्वात् । एतदेव दृष्टान्ते स्फुटयन्नाह —यथा तत्रेत्यादि । यथा कश्चिद्रामादेः स्वामी तत्र प्रामादौ भवनेव विद्यमान

एव राज्ञा स्वामित्वाद्वरोपितस्तस्मिन्नेव शामे भोगं न रुभते, तद्वद्विषरोऽन्यन्नान्य-स्मिन्पुरुषे शृण्वस्यपि सति न शृणोति ॥ २१९० ॥ २१९१ ॥ २१९२ ॥

नतु च-शोत्रशब्दाकाशानां त्रयाणामपि निरवयवत्वाद्विभुत्वाच (न) प्रदेशवृ-त्तिरस्ति । तत्कथमेकदेशवृत्तित्वनियतप्रहणाप्रहणादिविभागो छभ्यत इत्याह-श्रोत्र-शब्दाश्रयाणामित्यादि ।

> श्रोत्रशब्दाश्रयाणां च न नामावयवाः खयम्। नचैकदेशवृक्तित्वं तथाऽप्येतन्न दुष्यति॥ २१९३॥

श्रोत्रं च शब्दश्राश्रयश्र—शब्दस्याकाशमिति, श्रोत्रशब्दाश्रयाः । न नामाव-यवाः स्वयमिति । संयोगिभेदादुपचारितास्तु विद्यन्त एवेति स्वयमित्याह—तथा-ऽप्येतदिति । प्रदेशवृत्तित्वनियतप्रहणादिकम् ॥ २१९३ ॥

कथिमत्याह—व्यञ्जकानामित्यादि ।

व्यञ्जकानां हि वायूनां भिन्नावयवदेशता। जातिभेदश्च तेनैव संस्कारो व्यवतिष्ठते॥ २१९४॥

भिन्नाः—अवयवदेशाः—कर्णशब्कुल्यिषष्ठानसंज्ञिता येषां ते तथोक्ताः । तद्भावो 
—भिन्नावयवदेशता । जातिभेदश्चेति । भिन्नताल्वादिकारणसामग्रीभेदात् ॥२१९४॥ 
ननु चोक्तं सकृष संस्कृतं श्रोत्रं सर्वशब्दान्प्रबोधयेदित्यत्रोत्तरमाह—अन्यार्थं 
प्रेरित इत्यादि ।

अन्यार्थे प्रेरितो वायुर्घथा नान्यं करोति सः।
तथाऽन्यवर्णसंस्कारशक्तो नान्यं करिष्यति॥ २१९५॥

अन्यार्थिमिति । अन्यवर्णनिष्पत्त्यर्थम् । अन्यवर्णसंस्कारदाक्तः इति । अन्यवर्ण-प्रतीत्यर्थः संस्कारो यः श्रोत्रस्य सोऽन्यवर्णसंकारद्यदेनोक्तः । नतु वर्णसंस्कार एव, श्रोत्रसंस्कारस्य प्रकृतत्वात् । नान्यं करिष्यतीति । नान्यं वर्णं श्रोत्रसंस्कारद्वारेण संस्करिष्यतीत्यर्थः ॥ २१९५ ॥

अथ वायूनामेव कस्मादेष प्रतिनियम इत्याह—अन्यैरित्यादि ।
अन्यैस्ताल्वादिसंयोगैर्वणीं नान्यो यथैव च ।
तथा ध्वन्यन्तरक्षेपो न ध्वन्यन्तरसारिभिः ॥ २१९६ ॥
ताल्बादिसंयोगभेदाळाका वायवो ध्वनयो मिना इत्यमिप्रायः । वणीं नान्य

इति । क्रियते इत्यध्याहारः । ध्वन्यन्तराणां श्लेपः—प्रेरणम् । ध्वन्यन्तरसारिभिस्ता-ल्वादिसंयोगैरिति सामानाधिकरण्यम् ॥ २१९६ ॥

#### तस्मादिस्थुपसंहरति ।

## तसादुत्पत्त्वभिव्यक्तयोः कार्यार्थापत्तितः समः। सामर्थ्यभेदः सर्वत्र स्यात्प्रयत्नविवक्षयोः॥ २१९७॥

उत्पत्त्यभिव्यक्तयोरिति सप्तम्यन्सम् । शब्दस्योत्पत्तावभिव्यक्तौ च प्रयक्षस्य विव-क्षायाश्च तुत्यः सामर्थ्यभेदः । कुतः ? । कार्यान्यथानुपपत्तिगम्यत्वात् । उभयत्रापि कार्यार्थापत्तेव्याप्रियमाणत्वादिति यावत् ॥ २१९७ ॥

एवं तावित्सद्धान्तान्तरप्रतीतं लोकप्रतीतं च यथाक्रममाकाशकर्णशष्कुलीलक्षणं श्रोत्रमभ्युपगम्य तत्संस्कारद्वारेण शब्दाभिव्यक्तौ न दोष इति प्रतिचोदितम् । सा-म्प्रतं वेदप्रसिद्धं दिग्लक्षणं श्रोत्रमाश्रित्य तत्संस्कारभेदाच्छव्दाभिव्यक्तावदोषं प्रति-पादयन्नाह—यद्वेत्यादि ।

यद्वा वेदानुसारेण कार्या दिक्श्रोत्रतामितः । नाकाशाद्यात्मकं ह्यक्तं वेदे श्रोत्रं कथश्रन ॥ २१९८ ॥ दिशः श्रोत्रमिति ह्येतत्प्रतयेष्वभिधीयते । तच प्रकृतिगामित्ववचनं चक्षुरादिवत् ॥ २१९९ ॥

दिक्श्रोत्रतामितिरिति । दिगेव श्रोत्रमित्येवं दिशः श्रोत्रत्विश्चयः कार्य इत्यर्थः । कथमित्याह—नाकाशात्मकमिति । यद्येवं दिक्श्रोत्रमित्येवमि वेदं नो-कम्, तत्कथं रुभ्यत इत्याह—दिशः श्रोत्रमित्यादि । प्रकृतिपु स्वभावेषु रुयाः प्रस्याः । नाशकाले प्राणिनां चक्षुराद्यः स्वस्यां स्वस्यां प्रकृतौ स्नीयन्ते । तत्र च प्रस्ये पशुमधिकृत्योक्तं वेदे—"सूर्यमस्य चक्षुर्गमयतात्, दिशः श्रोत्र"मिति । अन्त्रापि गमयतादिति सम्बन्धः । गमयतादिति । यद्यत आगतं तत्तत्र गच्छित्वत्यर्थः । तेन यद्यपि वेदे दिक् श्रोत्रमित्याहत्य नोक्तम् । तथापि दिशः श्रोत्रं गमयतादित्यनेन वाक्येन सामध्यादुक्तमेव । कथिमत्याह—तच्चेत्यादि । तच्च दिशः श्रोत्रमिति वचनं श्रोत्रस्य प्रकृतिगामित्वप्रतिपादनपरम् । श्रोत्रं कर्तृ दिशो गच्छतु प्रकृतिभूता इत्यर्थः । कथिमवित्याह—चक्षुरादिवदिति ॥ २१९८ ॥ २१९९ ॥

एतदेव विवृणोति—सूर्यमस्येतादि ।

#### सूर्यमस्य यथा चक्षुर्भ(रु?)क्तं गमयतादिति । तेजःप्रकृतिविज्ञानं तथा श्रोत्रं दिगात्मकम् ॥ २२०० ॥

यथा सूर्यमस्य चक्षुर्गमयतादिति वाक्येन तेजःप्रकृतिविज्ञानमुक्तम्, चक्षुष्रह्य-ध्याहारः, तथा श्रोत्रं दिगात्मकमुक्तं दिशः श्रोत्रमित्यनेन वाक्येनेत्येवं पदानां स-म्बन्धः कार्यः। तेजःप्रकृतिविज्ञानं तेजोमयत्वमित्यर्थः॥ २२००॥

अथ कीरशी सा दिगियाह—दिकेयादि ।

दिक सर्वगतेकैव यावद्व्योम व्यवस्थिता। कर्णरन्ध्रपरिच्छिन्ना श्रोत्रमाकाशदेशवत्॥ २२०१॥

सर्वगतस्यैव विवरणम्—यावद्भ्योम व्यवस्थितेति । यद्येवं बिधरादिव्यवस्था न प्राप्नोति, एकत्वादिश इत्याह—कर्णरन्ध्रेत्यादि । न सर्वात्मना दिक् श्रोत्रम्, किं तिर्हि?, कर्णशब्कुलीपर्यन्तपरिच्छित्रा ॥ २२०१ ॥

ननु निरवयवत्वात्तस्य कथमवयवविभागो लभ्यत इत्याह्—यावानिति ।

यावांश्च कश्चन न्यायो नभोभागत्वकल्पने । दिरभागेऽपि समश्चासावागमात्तु विद्याष्यते ॥ २२०२ ॥

यथाऽऽकाशस्य संयोगिभेदेनावयवकत्पना तथा दिशोऽपि भविष्यति । कस्तर्ह्या-काशश्रोत्रपक्षादस्य विशेष इत्याह—आगमादिति ॥ २२०२ ॥

तस्मादित्युपसंहारेण बधिरादिव्यवस्थानं सूचयति ।

तसादिग्द्रव्यभागो यः पुण्यापुण्यवद्यीकृतः । कर्णरन्ध्रपरिच्छिन्नः श्रोत्रं संस्क्रियते च सः ॥ २२०३ ॥

विषयसंस्कारपक्षेऽपि न दोष इति प्रतिपादयन्नाह—विपयस्यापीति ।

विषयस्यापि संस्कारे तेनैकस्यैव संस्कृतिः। नरैः सामर्थ्यभेदाच न सर्वैरवगम्यते॥ २२०४॥

यदुक्तम्—''तत्र सर्वें: प्रतीयेत शब्दः संस्क्रियते यदी"ति, तत्र न दोषः। कुतः?, नराणां सामर्थ्यभेदात्—वायोः श्रोत्रसंस्कारकस्य सिन्नधानासिन्नधानाभ्यां श्रोत्रसंस्कारस्य मिन्नस्वात्सामर्थ्यभेदः॥ २२०४॥

नतु च नित्यसर्वगतत्वेन सर्वान्युरुषान्त्रत्यविशिष्टत्वाच्छब्द्स कथं प्रहणाप्रहणे स्यातामित्याह—संधेवेत्यादि । यथैबोत्पद्यमानोऽयं न सर्वेंरवगम्यते । दिग्देशादिविभागेन सर्वान्प्रति भवन्नपि ॥ २२०५ ॥ तथैव यत्समीपस्थेर्नादैः स्याद्यस्य संस्कृतिः । तेनैव अ्यते शब्दो न दूरस्थैः कथश्रन ॥ २२०६ ॥ धमिदमवसीयते वायुभ्यो विषयस्य संस्कारो भवति । नत् विषय प्र

अथ कथमिद्मवसीयते वायुभ्यो विषयस्य संस्कारो भवति । नतु विषय पवे-त्याह—शब्दोत्पत्तेरित्यादि ।

> शन्दोत्पत्तेर्निषिद्धत्वादन्यथाऽनुपपिततः। विशिष्टसंस्कृतेर्जन्म ध्वनिभ्योऽध्यवसीयते॥ २२०७॥

प्रत्यभिज्ञया शब्दस्य विभुत्वैकत्वयोः सिद्धत्वान शब्दोत्पत्तिः । तस्मात्सामध्यां• त्संस्कारोत्पत्तिध्वेनिभ्यो भवति न शब्दस्येति गम्यते ॥ २२०७ ॥

नतु च बीजाङ्करादाविव तद्भावभावितया ध्वनिकार्यत्वं शब्दानां सिद्धम् । यथाहि बीजादिभावेऽङ्करादीनामुपलम्भात्तत्कार्यत्वं तेषाम् । एवं ध्वनिभावे शब्दानामुपल्ल-म्भोऽस्ति, किमिति तत्कार्यत्वं न भवेत्, एतावन्मात्रनिबन्धनत्वात्कार्यव्यवहारस्ये-लाह—तद्भावभावितेतादि ।

तद्भावभाविता चात्र शक्तयस्तित्वावबोधिनी। श्रोत्रशक्तिवदेवेष्टा वृद्धिस्तत्र हि संहृता॥ २२०८॥

यथाहि श्रोत्रभावे शब्दोपलम्भोऽस्ति, न च ततस्तद्भावभावित्वाच्छ्रोत्रस्य शब्दं प्रति जननशक्तिरनुमीयते, किं तिहें ?, प्रहणशक्तिः, एविमहापि ध्वनीनां शक्तिस-द्भावमात्राववोधिनी भवेत्तद्भावभाविता, नतूत्पादकशत्त्रयववोधिनी, शक्तिमात्रे तस्याः प्रतिवन्धो नतु शक्तिविशेष इति यावत् । अतः शक्तिविशेष साध्ये व्यभिचारित्व-मस्या इति प्रतिपादितं भवति । कथिमदानीं संस्कारशक्तिविशेषावगितिरत्याह—वुद्धिस्तत्र हि संहतेति । प्रत्यभिज्ञया नित्यत्वस्य सिद्धत्वात् । अन्यथानुपपत्त्या तत्र संस्कारविशेषे तु बुद्धिरुपसंहता भाष्यकारेण नतु तद्भावभावितामात्रतः संस्कारशक्तिरनुमीयत इत्यर्थः ॥ २२०८ ॥

ंडभयसंस्कारपक्षे यदुक्तम्—प्रस्रेकाभिहिता दोषाः स्युर्द्वयोरिप संस्कृताविति, अत्राह्—संस्कारद्वयपक्षे तु वृथा दोषद्वयं हि तिदिति ।

> संस्कारद्वयपक्षे तु वृथा दोषद्वयं हि तत्। येनान्यतरवैकल्यात्सर्चेः शब्दो न गम्यते॥ २२०९॥

दोषद्वयमुभयोरिष पक्षयोर्वत्प्रागुक्तं तत्तु दृथा—अनर्थकम् । कथिनत्याह्— येनेत्यादि । येनेति । यस्मात् । अन्यतरस्य—श्रोत्रसंस्कारस्य (अर्थसंस्कारस्य ) वा वैकल्यात् । न शब्दो गम्यते । तथाहि—सत्यिष शब्दसंस्कारे विधरस्य श्रोत्रसं-स्कारवैकल्यान शब्दप्रहणम् । अविधरस्याप्यनिभिन्यक्तेःशब्द(स्या)प्रहणम् । कवि-स्पाठो मृषा दोषद्वये वच इति । स च सुबोधः ॥ २२०९ ॥

नतु च यदि सर्वगतः शब्दः कथमस्य घटादेरिव देशविच्छेदे नानात्वमुपलभ्यते। यावता सर्वत्र सद्भावादविच्छित्ररूपेण सर्वत्रावगतिर्युक्ता । नच सर्वगतस्य दूरासन्त्रादिभेदो युक्तः । नाष्यागमः कुतिश्चिदेशात् , तस्य सर्वत्र श्वितत्वात् । नापि नि-त्यस्य दीर्घहस्यमन्द्रतरतमादिस्यभावभेदो युक्तः । कालभेदश्च न युक्तः । तस्मादेश-कालस्यभावभेदेन वेद्यमानत्वाद्घटादिविद्धन्नोऽनित्यश्च सिद्धः शब्द इति तत्कथमु-च्यते—शब्दोत्पत्तेर्निषद्धत्वादन्यथाऽनुपपित्ततः । विशिष्टसंस्कृतेर्जनम ध्वनिभ्योऽ-ध्यवसीयते ।। इति । अत्राह—जलादिष्वित्यादि ।

जलादिषु यथैकोऽपि नानात्मा सवितेक्ष्यते । युगपन्नच भेदोऽस्य तथा दाब्दोऽपि गम्यताम् ॥ २२१०॥ अनेन देशभेदेन वेद्यमानत्वस्थानैकान्तिकत्वमाह ॥ २२१०॥

नतु जलाद्याधारभेदः सवितर्यनेकत्वव्यामोहकारणमस्ति, इह तु न कि ब्रिद्धा-नितकारणं विद्यते, यतः सविशेषणो हेतुरसति आन्तिकारणे इत्यत्रामिप्रेतः, तत्कथं व्यभिचारिता हेतोरित्य।ह—व्यञ्जकध्वन्यधीनत्वादिति ।

व्यञ्जकध्वन्यधीनत्वात्तद्देशे हि स गृह्यते।
नच ध्वनीनां सामध्ये व्याप्तं व्योम निरन्तरम्॥ २२११॥
तेन विच्छिन्नरूपेण नासौ सर्वत्र गम्यते।
ध्वनीनां भिन्नदेशत्वाच्छितिस्तत्रानु(व?)रूध्यते॥ २२१२॥
अपूरितान्तरालत्वाद्विच्छेदश्चावसीयते।
तेषां चाल्पकदेशत्वाच्छव्देऽप्यविभुतामितः॥ २२१३॥
गतिमद्वेगवत्त्वाभ्यां ते चायान्ति यतो यतः।
श्रोता ततस्ततः शब्दमायान्तिमव मन्यते॥ २२१४॥

अत्रापि व्यक्षकध्वनिभेदो भ्रान्तिनिमित्तमसीति समानम् । व्यक्षकध्वन्यधी-

नत्वादिति । शब्दमहणस्येति शेषः । तद्देश इति । ध्वनिदेशः । स इति । शब्दः । यथा च व्यश्वको ध्वनिः शब्दस्य विच्छिन्नादिविश्रमकारणं भवति तथा योजयन्त्राह—न चेत्यादि । असाविति । शब्दः । श्रुतिः—शब्दस्येति शेषः । तत्रेति—आकाशदेशे । अपूरितान्तराळत्वम्—ध्वनिभिरित्यपेक्षणीयम् । तेषां चेति । ध्वनी-नाम् । तेचायान्तीति । ध्वनयः ॥ २२११ ॥ २२१२ ॥ २२१३ ॥ २२१४ ॥

ननु चादित्यस्याप्येकस्य सतो देशविच्छेदेन प्रहणमसिद्धम् । तथाहि—चक्षुषा प्रतिपात्रं पृथकपृथिग्मन्नान्येव सूर्योदिप्रतिविम्बानि परिच्छिद्यन्ते । न पुनरादित्यः । भवतस्तु प्रतिबिम्बमर्थान्तरमनिच्छतोऽनेकप्रतिबिम्बम्हणे न कि चित्कारणमुत्पद्रयाम इत्येवं मन्यमानस्य परस्य प्रत्यवस्थानमाशङ्कमान आह । आहेत्यादि ।

आह केन निमित्तेन प्रतिपात्रं पृथक्ष्यक् । भिन्नानि प्रतिबिम्बानि गृह्यन्ते युगपत्तया ॥ २२१५ ॥

आहेति । परः । युगपत्तयेति । यौगपयेन ॥ २२१५ ॥ अत्रोत्तरमाह-अन्न ब्रूम इत्यादि ।

अत्र ब्रुमो यदा तावज्जले सौरेण तेजसा।
स्फुरता चाक्षुषं तेजः प्रतिस्रोतः प्रवर्त्तितम्॥ २२१६॥
स्वदेशमेव गृह्णाति सवितारमनेकधा।
भिन्नमूर्त्तिर्थथापात्रं तदाऽस्यानेकता क्रतः॥ २२१७॥

जलदेशस्थेन भानवीयेन तेजसा प्रस्मन्दनधर्मणा चाक्षुषं तेजः प्रतिस्रोतः प्रवर्ति-तम्—प्रस्मप्रीतं सत्सवितारमादिसं स्वदेशस्थभेव गृह्णाति। यथापात्रम्—यावत्पात्रम्। अतो भिन्नमृत्तिः प्रतिभातीति तदाऽस्थानेकता कुतः, नैव, भिन्नत्वा अक्षुर्वृत्तेरिति भावः ॥ २२१६॥ २२१७॥

चक्षुर्वृत्तिवशादेवाभिन्नोऽपि भिन्न इव गृह्यत इति दर्शयनाह । ईपिदिखादि । ईपित्संमीलितेऽङ्गुल्या यथा चक्षुषि गृह्यते । पृथगेकोऽपि भिन्नत्वाचक्षुर्वृत्तेस्तथैव नः ॥ २२१८ ॥

ईषत्—मनाक् । अङ्कुल्या चक्षुषि निमीलिते—अवष्टव्धे सति यथैकोऽपि प-दार्थः पृथक्—नाना दृश्यते । कुतः ?, चक्षुर्वृत्तेर्भिन्नत्वात् । तथैव नोऽस्माकमेको-ऽपि शब्दो भिन्नो गृहीष्यत इत्यदोषः ॥ २२१८ ॥ अन्ये त्विति।

अन्ये तु चोदयन्त्यत्र प्रतिबिम्बोद्यैषिणः। स एवचेत्प्रतीयेत कस्मान्नोपरि दृश्यते॥ २२१९॥ कूपादिषु कुतोऽधस्तात्प्रतिबिम्बाद्विनेक्षणम्। प्राक्षुत्वो दुर्पणं पश्यन् स्याच प्रत्यक्षुत्वः कथम्॥ २२२०॥

जलादिषु यथैकोऽपि नानात्मा सवितेक्ष्यते—इत्यस्य हेतुव्यभिचारविषयत्वेनोकस्यासिद्धिं मन्यमानाः प्रतिबिन्बमर्थान्तरमिच्छन्तश्चोदयन्ति । यदि स एवादित्यो
हरयते न प्रतिबिन्बं, तिकमित्युपरिष्टादस्य न दर्शनं भवति । एवं हि तस्य दर्शनं
भवेत्, यदि देशावस्थितस्वरूपं गृह्णीयात् । नान्यथा । अन्यथा । छतिप्रसङ्गः स्यात् ।
किञ्च—कृपादिषु च दूराधः संविष्टस्यार्कादेः कथं प्रहणं भवेत् । यदि तत्र प्रतिबिन्बं
नोत्पन्नं स्यात् । नहि तत्र तथाऽकीदिव्यवस्थितः । अपि च प्राञ्जुखो दर्पणमवलोकयन्कथमिव प्रत्यञ्जुखो भवति । नहि तस्य तदा पृष्ठाभिमुखं मुखमुपजातं हर्यते ॥
॥ २२१९ ॥ २२२० ॥

अप्सूर्येत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

अप्सूर्यदर्शिनां नित्यं द्वेघा चक्षुः प्रवर्तते ।
एकसूर्ध्वमधस्ताच तत्रोध्वीशुप्रकाशितम् ॥ २२२१ ॥
अधिष्ठानाद्यस्यत्वाक्षात्मा सूर्यं प्रपचते ।
पारम्पर्यापितं सन्तमवाग्वृत्त्याऽवबुध्यते ॥ २२२२ ॥
उर्ध्ववृत्तिं तदेकत्वाद्वागिव च मन्यते ।
अधस्तादेव तेनार्कः सान्तरालः प्रतीयते ॥ २२२३ ॥

एवं मन्यते—यदि वहिर्निर्गतमिन्द्रियमादिसं वोधयेत्तत एतस्स्रादुपरिश्चितमेव पर्येत्राधस्तादिति । यावता धर्माधर्मवशीकृते शरीरे एव तदिन्द्रियं प्राहकमिष्यते, नोपरिश्यम् । यथोक्तम्—''तत्रैव बोधयेदर्थं वहिर्यातं यदीन्द्रियम् । तत एतद्भवेदेवं शरीरे तत्व(च?)बोधकम् ॥" इति तथा ह्ययं क्रमः । ये हि जलपात्रे जलं सूर्यं च पर्यन्ति तेषामप्सूर्यदर्शिनामेकमेव चक्षुरूष्वंमधश्च द्विधा भागशः प्रवर्तते । तत्रो-ध्वभागप्रकाशितमादित्यमात्मा पुरुषो न गृह्वाति, कुतः?, अधिष्ठानानृजुत्थत्वात्—चक्षुरिन्द्रियाधिष्ठानस्यार्जवेन तदाऽनवश्चितत्वात् । पारम्पर्येण तु सौरेण तेजसा

वृत्तेरिर्पतमादित्यमवाग्वृत्त्या कारणभूतया बुध्यते । तथाहि किल सौरं तेजस्तेजित्तिनं वृत्तेरिपयिते, वृत्तिश्वक्षुषश्रक्षुरात्मन इत्येतत्पारम्पर्यार्पणं सूर्यस्य तेजित्तिन इत्यादित्यमूर्धिन् वृत्तिम्—उपिरश्यं च तमादित्यमवागिव—अधःश्यितिमेव मन्यते । कः ? । आत्मा । न पुनरधश्यादन्य एवादित्यः, कृतः ?, तदेकत्वात्—तस्यादित्यस्यामिन्नत्वात् । च-क्षुष इत्यपरे । तस्मादनन्तरोदितेनैव चक्षुषो वृत्तिवद्येन सान्तरालेऽधस्तात्कृपादिषु सूर्यो दृश्यते । जलादि पात्रभेदाच । अन्यथा कथमभेदेन प्रहणं स्थात् ॥ २२२१ ॥ । २२२३ ॥

यदुक्तं प्राड्युक्षो दर्पणं पद्मित्रादि । तत्राह—एविमियादि ।
एवं प्राग्नतया वृत्त्या प्रत्यम्वृत्तिसमर्पितम् ।
बुद्ध्यमानो मुखं भ्रान्त्या प्रत्यगित्यवगच्छति ॥ २२२४ ॥

प्रथमं किल चक्ष्र्रदमयो मुखमादाय निर्गच्छन्ति यावदाद्द्शिद्देशम्, सा प्राङ्ग्तावृत्तिरुच्यते । तेच तत्राद्शीदौ प्रतिहता निवर्त्तमानाः स्वमुखमेव यथावस्थितमागच्छन्ति । सा च प्रयम्वृत्तिः । तत्र प्राङ्ग्ता वृत्तिर्मुखं प्रयम्वृत्तेर्पयति, प्रयम्वृत्तिश्वात्मनः, तत आत्मा प्रयम्वृत्तिसमिपितमवगच्छन्मुखं भ्रान्या प्रयस्तुखं यास्यामीति मन्यते । चक्षुर्वृत्तेवैचिच्यमेव भ्रान्तेवीजिमिति भावः ॥ २२२४ ॥

अभ्युपगम्य प्रतिबिम्बोद्यं परिहारमाह-अनेकदेशवृत्तौ चेत्यादि ।

# अनेकदेशवृत्तौ वा सत्यपि प्रतिबिम्बके। समानबुद्धिगम्यत्वान्नानात्वं नैव विद्यते॥ २२२५॥

सत्यपि प्रतिबिम्बेऽर्थान्तरभूते नैव तेषां प्रतिबिम्बानां नानात्वमस्ति । कुतः ? । समानबुद्धिगम्यत्वात्—एकवुद्धिपरिछेद्यत्वात् । तथा शब्दस्थाप्येकबुद्धिगम्यत्वादे-कत्वं सिद्धम् ॥ २२२५ ॥

ननु कुतो देशभेदेन वेद्यमानस्यापि नानात्वं भविष्यति । ननु यदेशभेदेन वेद्य-मानत्वाद्भिन्नत्वं सिद्धं तत्कथमेकबुध्या बाध्यत इत्याह—देशभेदेनेत्यादि ।

देशभेदेन भिन्नत्वभित्येतचानुमानिकम्।
प्रत्यक्षस्तु स एवेति प्रत्ययस्तेन बाधकः॥ २२२६॥
बाधक इति। प्रत्यक्षस्य सर्वप्रमाणज्येष्ठत्वादिति भावः॥ २२२६॥
देशकाल्भेदेन वेद्यमानत्वस्य व्यभिचारित्वाद्यमाण्यमेवेति प्रतिपाद्यन्नाह—

पर्यायेणेलादि ।

पर्यायेण यथाचैको भिन्नदेशान्त्रजन्नपि। देवदत्तो न भिद्येत तथा शब्दो न भिद्यते॥ २२२७॥

तथा शब्दो न भिद्यत इति । देशतः कालतश्चेत्रपेक्षणीयम् ॥ २२२७ ॥

एवं देशव्यभिचारमुखेनोभयोरिप व्यभिचार उक्तः । इदानीं कालभेदव्यभि-चारद्वारेण चोभयोरिप देशकालभेदेनोपलम्भयोव्यभिचारमाह । ज्ञातैकत्व इत्यादि

> ज्ञातैकत्वो यथाचैको दृश्यमानः पुनः पुनः। न भिन्नकालभेदेन तथा शब्दो न देशतः॥ २२२८॥

ज्ञातमेकत्वं प्रत्यभिज्ञानाद्यस्य स तथा । न देशत इत्युपलक्षणम् , तथा काल-तोऽपि न भिन्नः । अविरोधादेकव्यभिचारमुखेनान्यत्रापि व्यभिचारोद्भावनम् ॥ २२२८॥

पर्यायेखादिना दृष्टान्तस्य वैषम्यमाशङ्कते ।

पर्यायादविरोधश्चेद्व्यापित्वादपि दृश्यताम् । दृष्टिसद्भौ हि यो धर्मः सर्वेषां सोऽभ्युपेयते ॥ २२२९ ॥

तथाहि—देवदन्तस्य यदेशकालभेदेनोपलम्भेऽपि न भेदस्तत्र पर्यायोऽस्त्यविरोध-कारणम्, शब्दे तु न कि व्विद्धीसतो वैषम्यं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः । अत्राप्यविरो-धकारणमाह—स्यापित्यादपि दृश्यतामिति । अविरोध इति सम्बन्धः । ध्वनीनां चापूरितान्तराल्त्वादिसेतदपिशव्देन पूर्वोक्तं च निर्दिशति । कस्माक्त्यापित्वमङ्गी-कियत इस्याह—हृष्टसिद्ध्ये हीति । भिन्नेषु दिग्देशेष्वभिन्नस्य शब्दस्य प्रहणसि-द्ध्यर्थ यो धर्मो युज्यते स एवान्यथानुपपत्त्याऽङ्गीकियते । अत्र च शब्दस्य निस्य-व्यापित्वमन्तरेण सर्वस्मिन्काले देशे च न प्रहणं सिद्ध्यतीस्रतो निस्यविभुत्वे शब्द-स्यान्यथानुपपत्त्या सिद्धे ॥ २२२९ ॥

स्वभावभेदेन वेद्यमानत्वस्थापि व्यभिचारितां प्रतिपादयन्नाह--यथा महत्या-मिलादि ।

यथा महत्यां खातायां मृदि व्योम्नि महत्त्वधीः। अल्पायां वाऽल्पधीरेवमत्यन्ताकृतके मितः॥ २२३०॥ तेनात्रैव परोपाधिशब्दवृत्तौ मितिश्रमः। नच स्थृलत्वसूक्ष्मत्वे लक्ष्येते शब्दवर्तिनी॥ २२३१॥

बुद्धितीव्रत्वमन्द्त्वे महत्त्वाल्पत्वकल्पना। सा च पट्टी भवत्येव महातेजःप्रकाशिते॥ २२३२॥ मन्द्रप्रकाशिते मन्द्रा घटादाविष सर्वदा। एवं दीर्घादयः सर्वे ध्वनिधर्मा इति स्थितम्॥ २२३३॥

अत्रायमित्रायः—यदि शब्दगतास्तीत्रमन्दादयो भेदा हेतुः वेनोपादीयन्ते तदा न सिद्धो हेतुः । यो हि निस्यं शब्दमिच्छति स कथमपरोपाधिकांसस्य स्वभावभेदान् त्र्यात् । अथ तीत्रमन्दाद्याकारे तद्विषया युद्धिहेतुः त्वेनोच्यते, सा हि न स्वभावे भेद-मन्तरेण सम्भवतीति । तदाऽनैकान्तिकता हेतोः । यथाहि महत्यां मृदि पृथिव्यां खातायां सत्यां व्योम्नि—आकाशे तदाश्रयं महत्त्वादिज्ञानमुत्पद्यते स्वतो महत्त्वावेऽपि, तथा शब्देऽप्यत्यन्ताकृत्रिमेऽयं व्यक्षकथ्वनिभेदाद्धुद्धिभेदो भविष्यति तथाविधस्वभावभेदमन्तरेणापि । तदेवाह—तेनात्रैवमित्यादि । अथ परोपाधिर-यम्, नतु स्वत एवति कथमवगतमिति चेदाह—नचेत्यादि । अनेनैतदाह—युद्धि-गते एव तीत्रमन्दत्वे शब्दे समारोप्य श्राम्यति, नतु पुनः शब्दस्य स्वतः स्थूलादिसम्भवः, तस्य प्रत्यमित्रयैकत्वस्य सिद्धत्वात् । अथापि स्वाद्यदि विषयस्य तथा स्वभावभेदो न भवेद्धुद्धेरपि कुतो भवेदित्याह—सा च पद्गीत्यादि । यथैव हि घटा-दावसत्यपि स्वभावभेदे प्रकाशभेदाद्धुद्धेः पदुमन्दतादिभेदो भवति, तथा शब्देऽपि दीर्घादिभेदो व्यक्षकथ्वनिभेदाद्भविष्यति, असत्यपि स्वतः स्वभावभेद इत्यदोषः ॥ २२३० ॥ २२३१ ॥ २२३२ ॥ २२३३ ॥

पुनरिप शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञाया बाधां शब्दस्य वाचकसामर्थ्यान्यथानुपपत्त्या प्रतिपादयत्राह—नचाद्दप्रार्थसम्बन्ध इत्यादि ।

> नचादष्टार्थसम्बन्धः राब्दो भवति वाचकः। तथाचेत्स्यादपूर्वोऽपि सर्वः स्वार्थं प्रबोधयेत्॥ २२३४॥

अर्थापत्तिपृतिंकेयमर्थापत्तिस्तथाहि—शब्दस्य वाचकसामर्थ्य शाब्द्रज्ञानान्यथानुपपत्त्या सिद्धम् , तद्पि सामर्थ्य शब्दिनियत्वमन्तरेणानुपपन्नमियर्थापत्तिपृतिंकेयमर्थापत्तिः । तामेव विस्तरेण प्रतिपादयति—नहि तावदगृहीतसम्बन्धः शब्दः
सत्तामात्रेण वाचको भवति । तथाचेत्स्यादिति । यद्यदृष्टार्थसम्बन्धोऽपि वाचको
भवेत्तदाऽपूर्वोऽपि प्रथममश्रुतोऽपि नालिकेरद्वीपनिवासिनां गवादिशब्दः स्वार्थं प्रकाश्येत् ॥ २२३४ ॥

ननु चात्र सर्वेषामविवादात्सिद्धसाध्यता, निह कश्चिदज्ञातसम्बन्धं शब्दं वाच-कमिच्छति । नित्यस्तु स कथमनेन ज्ञातसम्बन्धेन प्रतिपादितो भवतीत्याह—सम्ब-न्धद्श्वनिमित्यादि ।

# सम्बन्धदर्शनं चास्य नानित्यस्योपपद्यते। सम्बन्धज्ञानसिद्धिश्रेद्धवं कालान्तरस्थितिः॥ २२३५॥

शब्दमर्थं च पुरोऽवस्थाप्य तयोः सम्बन्धः क्रियते, कृतश्चोत्तरकालं ज्ञायेत । उच्चरितप्रध्वंसित्वातु शब्दस्यैतद्युक्तम् । तदाह—नानित्यस्योपपद्यत इति । अथ तावत्कालमवतिष्टेत् , हन्त तर्हि कालान्तरमप्यवस्थानमनिवार्यमेवाविरोधात् । यथो-कृम्—''तावत्कालं स्थिरं चैनं कः पश्चान्नाशयिष्यती"ति ॥ २२३५ ॥

अथापि स्थात्सम्बन्धकालं यावद्वतिष्ठेत्, पश्चात्स्वयमेव नद्यतीत्याह्-अन्य-स्मिन्नित्यादि ।

> अन्यस्मिन् ज्ञातसम्बन्धे नचान्यो बोधको भवेत्। गोराब्दे ज्ञातसम्बन्धे नाश्वराब्दो हि बाचकः॥ २२३६॥

अन्यस्मिन्—सङ्केतकालभाविनि । शेषं सुवोधम् ॥ २२३६ ॥ अथेति परामिप्रायमाशङ्कते ।

#### अथान्योऽपि स्वभावेन कश्चिदेवाववोधकः। तत्रानिबन्धने न स्यात्कोसाविति विनिश्चयः॥ २२३७॥

अथान्योऽपीति । प्रयोगकालभावी प्रकृत्यैव सङ्केतकालभाविशब्दवद्वाचकः स्था-दिति चेत्तदसम्यक् । निवन्धनमन्तरेणासौ शब्दोऽस्थार्थस्य वाचक इति निश्चयाभा-वात् ॥ २२३७ ॥

ननु च कथमुच्यते निश्चयो नास्तीति, यावता यतोऽर्थप्रत्ययो भवति स एव स्वभावतोऽर्थस्य बोधक इति स्पष्टमेव निश्चीयत इत्याह—यत इत्यादि ।

## यतः प्रत्यय इत्येव व्यवहारे प्रकल्पिते । श्रोतृणां स्यादपीत्थं तु वक्तृणां नावकल्पते ॥ २२३८ ॥

सत्यं श्रोतॄणां सम्भवेदयं निश्चयोऽयमर्थस्य प्रत्यायक इति । तेषां ततोऽर्थप्रत्य-योत्पत्तेः । प्रयोक्तृणां त्वयं दुर्छभः, निह ते ततः शब्दादर्थं प्रतिपद्यन्ते, परप्रत्याय-नार्थमेव शब्दं ते प्रयुक्तते । तत्कुतो वक्तृणामवकल्पते निश्चयः ॥ २२३८ ॥ एतदेव दर्शयति - अज्ञात्वेत्यादि ।

## अज्ञात्वा कमसौ रान्द्रमादावेव विवक्षतु। जानाति चेद्वइयं स पूर्वमेवावधारितः॥ २२३९॥

तदेवमज्ञानपक्षेऽयं दोषः, ज्ञानपक्षेऽपि नियतमसौ प्राक्तेन ज्ञात इति स्थिरत्व-मस्य बलादापततीति दर्शयत्राह—जानाति चेदिसादि ॥ २२३९ ॥

ननु यथा दीपादितेजोऽभिनवमि प्रकाशयत्यर्थं तथा शब्दोऽपि प्रतिपाद्यिष्य-तीत्याह—तेजः प्रत्यक्षशेषत्यादिति ।

> तेजः प्रत्यक्षशेषत्वान्नवत्वेऽपि प्रकाशकम् । सद्दशत्वाप्रतीतेश्च तद्वारेणाप्यवाचकः ॥ २२४० ॥

प्रसक्षशेषत्वम्—( प्रसक्षे ) अङ्गभावः । तद्विषयसंस्कारादिन्द्रियसंस्काराद्वा प्रसिक्षे ज्ञानेऽङ्गतामुपगच्छद्भिनवमपि प्रकाशकं भवति। शब्दस्य साक्षादतीन्द्रियार्थ-प्रतिपादकत्वात्र प्रसिक्षाङ्गमतो वैपन्यम् । अथवा—यत्प्रसिक्षाङ्गं तत्सम्बन्धपिह्याः निर्पेक्षमपि प्रकाशयति । यथा चक्षुस्तेजश्च प्रसिक्षाङ्गम् । तस्मादिभनवमपि प्रकाशयति । शब्दस्तु परोक्षविपयत्वात्र प्रसिक्षाङ्गमिति वैषम्यम् । ननु चाभिनवमपि शब्दान्तरं पूर्वसादृश्यानुसारेण वाचकं भविष्यतीत्याह्—सदृशत्वाप्रतीतेरित्यादि । न ह्यप्रतीते सादृश्ये तहुरिण वाचकत्वं युक्तमतिप्रसङ्गात् ॥ २२४० ॥

किश्व-आस्तां तावत्साहश्यप्रतीतिः, साहश्यमेव न सम्भवतीति प्रतिपादय-त्राह-कस्य चैकस्येत्यादि ।

कस्य चैकस्य साद्द्रयात्करूप्यतां वाचकोऽपरः।
अद्दष्टसङ्गतित्वेन पूर्वेषां तुरुपता यदा॥ २२४१॥
अर्थवानपूर्वदष्टश्चेत्तस्यैतावान् क्षणः कुतः।
द्विस्त्रिवीऽनुपरुव्धो हि नार्थवानसंप्रतीयते॥ २२४२॥

एकस्मिन् हि वाचके सिद्धे तत्सादृश्यादितरस्तथैवेति कल्प्येत तच न सम्भवति, सर्वेषामेव शब्दानामर्थसम्बन्धित्वेन प्रतीतत्वात् । अथापि स्याद्यः प्राक् सङ्केतकाले दृष्टः सोऽर्थवानेव, सादृश्यमितरेषां भविष्यतीत्याह—तस्यैतावान् क्षणः कुत इति । तस्य—पूर्वेदृष्टस्य शब्दस्य—एतावतः क्षणान्कृतोऽवस्थानमुचिरितप्रध्वंसित्वानस्य । यदि नामोचरितप्रध्वंसी, तथाऽप्यर्थवान्कि न भवतीति चेदाह—दिस्त्रिवेंन्यादि । भूयोदर्शनभावि हि शब्दार्थसम्बन्धक्षानम् ॥ २२४१ ॥ २२४२ ॥

अथ सजातीयान्यमहणे सित स एव सार्थको भवतीत्युच्यते, तद्युक्तमित्याह— अमतीतान्यशब्दानामित्यादि ।

अप्रतीतान्यशन्दानां तत्कालेऽसावनर्थकः । स एवान्यश्रुतीनां स्यादर्थवानिति विस्मयः॥ २२४३ ॥

येषां हि प्रतिपत्तृणां शब्दान्तरमप्रतीतं तेषां हि अवणकाले नासावर्थस्य प्रत्या-यकः । भेदाधिष्ठानस्य सादृश्यस्य तदानीमभावात् । पुनः स एव तेषामेव प्रतिप-तृणां प्रतीतशब्दान्तराणामर्थप्रत्यायक इत्यलौकिकम् । कथं हि नामैकस्य क्रियाक्तिये परस्परविरुद्धे स्थाताम् । अन्यश्रुतीनामिति । अन्या—सजातीयशब्दविषया श्रुति-र्येषां प्रतिपत्तृणां ते तथा ॥ २२४३ ॥

एवं तावद्वाचकत्वान्यथानुपपत्त्या शब्द्नित्यत्वं प्रतिपाद्य, इदानीं सम्बन्धकर-णान्यथानुपपत्त्या प्रतिपादयन्नाह—शब्दं तावदित्यादि ।

शब्दं ताबदनुचार्य सम्बन्धकरणं नच । नचोचारितनष्टस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम् ॥ २२४४ ॥ तेनासम्बन्धनष्टत्वातपूर्वस्ताबदनर्थकः । उत्तरोऽकृतसम्बन्धो विज्ञायंतार्थवान्कथम् ॥ २२४५ ॥

पूर्वमुचारणं ततः सम्बन्धकरणं ततो व्यवहार इत्ययं क्रमेण व्यवहार उच्चारितप्रश्वंसिनोऽक्रमस्य कथं स्यात् । न केवलं नष्टस्य सम्बन्धोऽशक्यक्रियः, नापि तेन
प्रयोजनम्, व्यवहारकालाननुयायित्वात् । व्यवहारार्थत्वाच सङ्केतस्य । तेनेत्यादिना निगमयति । अविद्यमानः सम्बन्धो यस्यासावसम्बन्धः, तत्त्वाक्रष्टत्वाच पूर्वसावत्सङ्केतकालभावी शब्दोऽनर्थकः । व्यवहारकालभावी तर्हि सार्थको भविष्यतीत्याह—उत्तर इत्यादि ॥ २२४४ ॥ २२४५ ॥

यदि तर्ह्यक्रमस्य क्रमेणोचारणादयोऽनुपपन्ना युगपत्तर्हि भवन्त्वित्याह—दाब्दो-चारणेत्यादि ।

इाब्दोचारणसम्बन्धकरणव्यावहारिकीः।

क्रियाः क्रमस्वभावस्वात्कः क्रुर्यानुगपत्कचित् ॥ २२४६॥ शब्दोचारणं सम्बन्धकरणं लोकव्यवहारश्चेत्येतास्तिस्रः क्रियाः स्वभावत एव क्रम-बत्यः, ता युगपत्कर्तुमशक्याः । असति च यौगपद्ये सम्बन्धकरणानुपपत्तिः । क्रम-प्रतीक्षायां कालान्तरस्थायी शब्दोऽभ्युपगतः स्थात् ॥ २२४६॥

#### देशकालादिभिन्नानामिति निगमनम्।

देशकालादिभिन्नानां पुंसां शब्दान्तराश्रुतेः।
पूर्वे कृत्रिमसम्बन्धोऽप्येकः शब्दो न सिद्ध्यति ॥२२४७॥
सम्बन्धकथनेऽप्यस्य स्यादेषैव प्रतिक्रिया।
नष्टासद्वर्त्तमानेषु नाख्यानस्य हि सम्भवः॥ २२४८॥

आदिशब्देन वालकुमाराद्यवस्थापरिष्रहः । पूर्वमिति । शब्दान्तरश्रुतेरिति सम्ब-न्धनीयम् । नष्टेत्यादि । नष्टः—अतीतः, असन्—अनागतः, तयोरसत्त्वादेव न सम्बन्धाख्यानसम्भवः । वर्त्तमानोऽप्युचार्यमाणस्तस्य समनन्तरध्वंसित्वेन कुतस्ता-वान्कालः ॥ २२४७ ॥ २२४८ ॥

#### एतदेव दर्शयति-अर्थवानित्यादि।

अर्थवान्क(तरः) शन्दः ओतुर्वका च कथ्यताम्।
यदा पूर्वश्रुतः शन्दो नासौ शक्रोति भाषितुम् ॥ २२४९॥
न तावदर्थवन्तं स ब्रवीति सदशं वदेत्।
नार्थवत्सदशः शन्दः ओतुस्तत्रोपपयते ॥ २२५०॥
अर्थवद्धहणाभावात्र चासावर्थवान्ख्यम्।
वक्तः ओतृत्ववेटायामेतदेव प्रसच्यते ॥ २२५१॥

न हि वक्ता पूर्वश्चतं शब्दं श्रोतुः कथियतुं शक्तः, तस्य पूर्वनिरुद्धत्वात् । यमपि प्रतिपादयित न तमर्थवन्तं शक्क्यात्प्रतिपाद्यितुम् । तस्य पूर्वमकृतसम्बन्धत्वान् । एतावत्सम्भाव्यते—सहशं श्रृयादिति । तदिप न सम्भवतीत्याह्—नार्थवत्सहश्च इत्यादि । नहात्र केनचित्साहश्यमिष्टम्, किं तिर्हि १, अर्थवता, तचानुपपन्नम् । यदि हि श्रोत्रा कश्चिन्छब्दोऽर्थवानुपछ्च्धः स्यात्तदाऽनेन साहश्यमुपपदोत, यावता पूर्व-सङ्केतकालेऽर्थवतो महणाभावात्र युक्तमेतत्। कश्यमानो यः सोऽर्थवांस्तिर्हं भविष्य-तीत्याह्—न चासावित्यादि । न चासावुचार्यमाणोऽर्थवान् , तस्य पूर्वमकृतसम्बन्धत्वादित्युक्तम् । वक्तुरित्यादिना यथा वक्ताऽपि पर्यायेण श्रोता भवति तदा तस्या-प्येतदेव सर्वं दोषजातं—न तावदर्थवन्तं स त्रवीतीत्यादिकमापततीति दर्शयति । तदनेन सर्वेषामेव वक्तृणां न कश्चिदर्थवान् शब्दः सम्भवतीत्युक्तं भवति ॥२२४९॥ १२५०॥ २२५०॥ २२५१॥

तस्मादित्युपसंहरति ।

तसाच्छव्दार्थसम्बन्धो नित्य एवाभ्युपेयताम् । नतु सामियको युक्तः सर्वधा तदसम्भवात् ॥ २२५२ ॥ स्वत इत्यादिना परस्य पूर्वपक्षमाशङ्कते ।

खतो नैवास्ति शक्तत्वं वाच्यवाचकयोर्मिथः। प्रतीतिः समयात्युंसां स्याचेदक्षिनिकोचवत्॥ २२५३॥

वाच्यवाचकयोः परस्परं नैव स्वाभाविकी यथाक्रमं वाच्यवाचकशक्तिः । कथं तर्हि प्रतीतिः शब्दादुदेतीत्याह—प्रतीतिः समयादित्यादि । यस्य यत्र सङ्केतापेक्षः कारणभावो न स तस्य स्वाभाविकः, यथाऽक्षिनिकोचस्य प्रतिपत्तौ, सङ्केतसापेक्षश्च प्रतिपत्तौ कारणभावः शब्दस्येति व्यापकविकद्वोपलिब्धः । अनेन चानित्यस्वप्रतिज्ञाः वाधां विस्तरेणोक्तां विघटयति ॥ २२५३ ॥

समय इत्यादिना प्रतिविधत्ते।

समयः प्रतिमर्त्यं वा प्रत्युचारणमेव वा।
क्रियते जगदादौ वा सकृदेकेन केनचित्॥ २२५४॥
प्रत्येकं वाऽपि सम्बन्धो भिद्यतेकोऽथवा भवेत्।
एकत्वे कृतको न स्याद्भिन्नश्चेद्भेद्दचीर्भवेत्॥ २२५५॥

इयमस्य संज्ञेति समयः सा प्रतिपत्त्यर्थं प्रतिपुरुषं वा क्रियेत, प्रतिपुरुषमेव प्रत्युचारणं प्रतिप्रयोगं वा । अथवा—जगदादो—जगतः सृष्टिकाले केनचित्—ईश्वरादिना धात्रा, सकृत्—एकयैव हेल्रया, क्रियेतित त्रयो विकल्पाः । प्रत्येकं वाऽपीति । सम्बन्धोऽपि शब्दार्थयोः क्रियमाणः कदाचित्प्रतिसत्त्वं भिद्येत्, यद्वैक एवेति द्वितीयकल्पना । एकत्वपक्षे जातिवदेशकालभेदानुयायित्वात्कृतको न स्यात् । नित्य एव स्यादिति यावत् । अथ प्रतिसत्त्वं भिन्नस्वभावस्तदा प्रतिसत्त्वं भेदबुद्धः प्राप्नोति, ज्ञेयभदिनवन्धनत्वाञ्ज्ञानभेदस्य । न च गवादिशब्दानां शतकुन्त्वोऽपि प्रयोगे व्यवहर्तृणां भेदबुद्धिभेवत्यभेदाध्यवसायेनैव व्यवहारात् ॥ २२५४॥ ॥ २२५५॥

किंच-यदि प्रतिसत्त्वं भिन्नः सम्बन्धस्तद्। ऽवश्यं भेद्धिया भाव्यम्, ततश्च व्यवहारोच्छेदः प्राप्नोतीति दर्शयन्नाह-चक्तृश्चोतृधियोरिति।

### वक्तुश्रोतृधियोभेंदाद्व्यवहारश्च दुष्यति । वक्तुरन्यो हि सम्बन्धो बुद्धौ श्रोतुस्तथाऽपरः ॥ २२५६ ॥

भेदादिति । विषयस्थेत्यहार्यम् । तेनायमर्थो भवति-वक्तश्रोत्ति धियोर्योऽथो विषय-स्तस्य भेदादेकार्थाध्यवसायेन व्यवहारो न स्यात् । कथमित्याह-वक्तरन्यो हीति ॥ २२५६ ॥

यदुक्तं समयः प्रतिमर्श्वं वेति । अत्र दूपणमाह - श्रोतुः कर्तुं चेत्यादि ।

श्रोतुः कर्तुं च सम्बन्धं वक्ता कं प्रतिपद्यताम् ।
पूर्वे दृष्टो हि यस्तेन तं श्रोतुर्न करोत्यसौ ॥ २२५७ ॥
यं करोति नवं सोऽपि न दृष्टप्रतिपादकः ।
प्रदादाविष तुल्यं चेन्न सामान्यप्रसिद्धितः ॥ २२५८ ॥
यद्यपि ज्ञातसामध्यी व्यक्तिः कर्तुं न शक्यते ।
क्रियते या न तस्याश्च शक्तिः कार्येऽवधारिता ॥ २२५९ ॥
तथाऽप्याकृतितः सिद्धा शक्तिकचारणादिषु ।
तस्या न चादिमत्ताऽस्ति सम्बन्धस्त्वादिमांस्ततः ॥२२६०॥
यदि तस्यापि सामान्यं नित्यमभ्युपगम्यते ।
तथाऽप्यसान्मतं सिद्धं नतु द्याकारसम्भवः ॥ २२६१ ॥
शक्तिरेव हि सम्बन्धो भेदश्चास्या न दृश्यते ।
सा हि कार्यानुमेयत्वात्तद्भेदमनुवर्तते ॥ २२६२ ॥
अन्यथाऽनुपपत्त्या च शक्तिसद्भावकलपनम् ।
नचैकयैव सिद्धेऽथें बहीनां कल्पनेष्यते ॥ २२६३ ॥

तं श्रोतुर्न करोतीति । तस्य नष्टत्वात् । न दृष्टप्रतिपादक इति । तस्य पूर्वमदृष्टत्वात् । घटादावपीति । अतिप्रसङ्गोद्भावनया दूपणस्यानैकान्तिकत्वमाशङ्कते ।
घटादावि तुल्यः प्रसङ्गः, तथाहि—यो घटोऽर्थिक्रयासमर्थो दृष्टो नासौ कर्तुं
शक्यः, तस्य निष्पन्नविनष्टत्वात् । यश्चाधुना क्रियते नासावर्थिक्रयासमर्थो दृष्टस्तस्यानिष्पन्नत्वात् । उत्तरमाह—न सामान्यप्रसिद्धित इति । नेति पूर्वपक्षप्रतिश्लेपः ।
कुतः ? । सामान्यस्य प्रसाधितत्वात् । तद्वारेण सामध्यसिद्धेरिति भावः । एतदेव
स्पष्टयन्नाह—यद्यपीत्यादि । यद्यप्युदकाहरणादिषु दृष्टसामध्या घटन्यक्तः कर्तुं न

पार्यते, निष्पन्नविनष्टत्वात् । याऽप्यधुनातनी न तस्या अर्थक्रियासामर्थ्यमवधारि-तम् । तथाप्याकृतिद्वारेणैवार्थिकयासामध्यं सर्वस्यां व्यक्तौ सिद्ध्यति । कथमित्याद्द —तस्या इत्यादि । तस्या इति । आकृतेः । कचित्—नच तस्यादिमत्तेति पाठः । तस्यायमर्थः--नच तस्योदकाहरणादिसामर्थ्यस्यादिमत्तास्ति, आकृतेर्नियत्वात् । तस्याश्चाश्रयतोऽत्यन्तमभिन्नत्वात् । यथोक्तम्—''श्चितं नैव च जात्यादेः परत्वं व्यक्तितो हित(त्)" इति । सम्बन्धोऽपि तर्ह्याकृतिद्वारेणानादिर्भवत्विति चेत्तदेतद्-युक्तमित्याह-सम्बन्धस्तिवत्यादि । किञ्च-यदि भवता तस्यापि शब्दार्थसम्ब-न्धस्य निसं सामान्यमभ्युपगम्यते तथाऽपि निसं नाम वस्त्वस्तीसस्मन्मतं सिद्धम् । शब्दस्तु प्रकृत एव न सिद्ध्यतीति चेदाह-(?) न तु द्व्याकारसम्भव इति । द्वावा-कारी-सम्बन्धस्तत्सामान्यं च । एकस्यैवाकारस्य सम्भवो नतु सामान्यस्य, तस्या-नेकव्यक्तिनिष्ठत्वात् । सम्बन्धस्य चैकत्वात् । कथमेकत्वं सम्बन्धस्थेत्याह- शक्ति-रेव हीत्यादि । निह शक्तिव्यतिरिक्तः सम्बन्धोऽस्ति । यदि नामैवं ततः किमि-त्याह-भेदश्चेत्यादि । भेदो-नैकत्वम् । किमिति न दृश्यत इत्यत्र कारणमाह-सा हीति । सा हि नित्यं कार्यानुमेया । यथोक्तम्-- 'शक्तयः सर्वभावानां कार्या-र्थापत्तिसाधना" इति । ततोऽसौ कार्यभेदमनुषत्ते-अनुषावति, आत्मगतभेदप्र-त्यायने । कार्यभेददर्शनं विना न शक्यः शक्तिभेदो ज्ञातुमिति यावत् । नचात्र कार्यभेदोऽस्ति । तथाहि-कार्यं तस्याः प्रतीतिरेव, सा च शब्दालम्बना वा स्यादशीवलम्बना वा । न तावदाद्याया भेदः, शब्दस्य नित्यं प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् । नाष्यर्थावलम्बनायाः, नहि शतकृत्वोऽप्युचार्यमाणो(णे?) गोशब्दादेरन्यादशी प्रतीतिरुपजायते । उपचयमाह-अन्यथेखादि । अर्थप्रतीखनुपपत्त्या हि वाच्यवाचकशक्तिः कल्प्यते । एकयैव च शक्त्या विवक्षितार्थस्य सिद्धत्वादपार्थ-कमनेकशक्तिपरिकल्पनम् । न चान्यथानुपपत्त्या शक्तिभेदोऽनुमातुं शक्यः । शक्ति-मात्र एव तस्याः सामध्यीत् ॥ २२५७ ॥ २२५८ ॥ २२५९ ॥ २२६० ॥ ॥ २२६१ ॥ २२६२ ॥ २२६३ ॥

इतश्च सम्बन्धस्य करणमयुक्तमतो नित्य एव सम्बन्ध इति प्रतिपादयन्नाह— सम्बन्धारूयानेत्यादि ।

> सम्बन्धारुयानकाले च गोज्ञान्दादाबुदीरिते। केचित्सम्बन्धबुद्ध्याऽर्थे बुद्ध्यन्ते नापरे तथा॥ २२६४॥

# तत्र सम्बन्धनास्तित्वे सर्वोऽर्थे नावधारयेत्। अस्तित्वे सर्वबोधश्चेत्र कैश्चिदनुपग्रहात्॥ २२६५॥

तथा होष गौः पदा न स्प्रष्टव्य इत्युक्ते केचित्पुरुषा वाच्यवाचकसम्बन्धमवधार्य सम्बन्धपुरःसरमेवार्थमवबुध्यन्ते । अन्ये त्वज्ञातसम्बन्धाः स्वरूपमेवावयन्ति नार्थम् । तत्र यदि वस्तुभृतः सम्बन्धो न स्यात्तदा सर्व एव पुरुषो व्युत्पन्नव्यवहारो नार्थमवधारयेत् । नह्येकस्य सद्सत्त्वे परस्परविरुद्धे युक्ते । तस्मान्नित्यावस्थित एव सम्बन्ध इति । ननु यदि नित्यावस्थितः सम्बन्धः किमिति सर्वदा सर्वेषामर्थप्रति-पत्तिनं भवेदित्येतचोद्यमाञ्चक्य विस्तरेण परिहरन्नाह—अस्तित्व इत्यादि । नेति प्रसङ्गं निवर्त्तयति । कृतः १ । कैश्चित्तस्यामहणात् ॥ २२६४ ॥ २२६५ ॥

यदि नाम न गृहीतस्तथाऽपि किमिति स्वकार्यं न जनयेत् । निह स्वलिखाद्य-न्तर्गतत्वादात्मकार्यं वीजादयो विजहतीत्याह—ज्ञापकत्वाद्धीत्यादि ।

> ज्ञापकत्वाद्धि सम्बन्धः स्वात्मज्ञानमपेक्षते । तेनासौ विद्यमानोऽपि नागृहीतः प्रकाशकः ॥ २२६६ ॥

अन्यो हि ज्ञापकधर्मोऽन्यश्चोत्पादकस्य, शब्दस्तु भूमवदर्थस्य ज्ञापको न तु बी-जादिवदुत्पादक इत्यदोषः ॥ २२६६ ॥

नतु चैकस्य सद्सत्त्वे परस्परविरुद्धत्वादयुक्ते, तथा प्रहणाप्रहणे अपि । अथान-योरविरोधः, क इदानीं प्रद्वेपः सदसत्त्वयोरित्याह—विद्यमानस्येत्यादि ।

विद्यमानस्य चार्थस्य दृष्टं न ग्रहणं किचत्।
न त्वत्यन्तासतोऽस्तित्वं कांश्चित्प्रत्युपपद्यते ॥ २२६७ ॥
विरुद्धौ सदसद्भावौ न स्यातामेकवस्तुनि ।
नच तुल्यं विरोधित्वं ज्ञाताज्ञातत्वयोरिष ॥ २२६८ ॥
ज्ञानं हि पुरुषाधारं तद्भेदान्न विरुध्यते ।
पुरुषान्तरसंस्थं च न (ना?) ज्ञानं तेन वार्यते ॥ २२६९ ॥

एकत्र हि धर्मिणि परस्परिवरुद्धधर्माध्यासो विरुद्धः, नतु धर्म्यन्तरे, प्रहणाप्र-हणे च पुरुषमेदेन भिन्नधर्म्याधारत्वाद्विरुद्धे, न तु सदसस्वे, तयोरेकधर्म्याधार-त्वेनेष्टत्वादिति समासार्थः ॥ २२६७ ॥ २२६८ ॥ २२६९ ॥

ननु च महणामहणपक्षेऽपि सामध्यदिकाधिकरणे सदसत्त्वे प्रस्परविरुद्धे तथा-

(ता ?)पि समापतत एव । तथाहि—पदार्थसदसत्त्वाभ्यां प्रहणाप्रहणे न्याप्ते तिन्न-बन्धनत्वात्त्रयोः । अन्यथा तुल्ययोग्यदेशयोः पुरुषयोरेक एव पश्येन्नापर इत्यत्र कारणं वक्तन्यमित्याशङ्क्ष्याह—अन्धानन्धेत्यादि ।

> अन्धानन्धसमीपस्थः शुक्लोऽन्धैनीवगम्यते । गम्यते चेतरैस्तस्य सदसत्त्वे न तान्प्रति ॥ २२७०॥

्रयथा ह्यन्धेतरयोः समीपस्थं रूपमविकल्रचक्षुष एवोपलभन्ते, नेतरे, न च तान्प्रति तस्य शुक्करूपस्य सदसत्त्वे स्तः, तद्वत्सम्बन्धेऽपीति ॥ २२७० ॥ .

किमत्र कारणमित्यपेक्षानिवृत्त्यर्थमुपपत्तिमाह-शत्त्रयशत्त्रयोरित्यादि ।

#### शक्तयशक्तयोर्नराणां तु भेदात्तत्राविरोधिता। न ह्यन्यो दर्शनस्यास्ति सम्बन्धाद्वेतुरत्र हि ॥ २२७१॥

एतदाचप्रे—नहार्थसत्तैवोपलम्भकारणम्, किं तर्हि ?, पुरुषगता च शक्तिः, तेन सत्यत्यर्थे कस्यचित्पुरुषस्य शक्त्यभावादप्रहणमविरुद्धमिति नाप्रहणमर्थासत्त्वेन व्याप्तम् । यद्येवमसत्यपि सम्बन्धे पुरुषाणां शक्त्यशक्तिभेदादर्थस्य प्रहणाप्रहणे भविष्यत इति सर्वे समानमित्याह—न ह्यन्य इत्यादि । सम्बन्धमहणपुरस्सरत्वादर्थप्रत्ययस्येति भावः । अन्य इति हेतुः सम्बन्ध्यते । द्र्शनस्येति । शब्दार्थप्रतीतेः । हेतु-रित्येतदपेक्षा चेयं षष्टी । सम्बन्धादित्यन्यापेक्षा पञ्चमी । अत्रेति । शब्दार्थव्यवहारे । अन्ये तु—शक्त्यशक्त्योर्नराणां तु भेदात्तत्राविरोधितेत्र्यत्रैवोपपत्तिरूपेण वर्ण-यन्तो व्याचक्षते—सम्बन्धादिति । पुरुषशक्तेरित्यर्थः । अत्रेति शुक्ते ॥ २२७१ ॥

दाष्टीन्तिकमुपसंहरत्राह—एवमेवेयादि ।

#### एवमेवेन्द्रियैस्तुल्यं व्यवहारोपलम्भनम्। येषां स्यात्तेऽवबुध्यन्ते ततोऽर्थं नेतरेऽन्धवत्॥ २२७२॥

व्यविह्यते अस्मादिति व्यवहारः शव्दार्थसम्बन्धः । तस्योपलम्भनम्—परि-ज्ञानम् । तदिन्द्रियैस्तुल्यम् । तथाहि । येषामेवेन्द्रियमस्ति, तेऽर्थमुपलभन्ते । येषां तु नास्ति, ते सल्यप्ये नोपलभन्ते । एवं येषां सम्बन्धपरिज्ञानमस्ति, ते शब्दाद-र्थमबबुध्यन्ते । येषां तु नास्ति, ते सल्यपि सम्बन्धे नोपलभन्त इति सर्वं समानं किल ॥ २२७२ ॥

योऽयं प्रथमं सम्बन्धस्य कर्त्ता केन तस्मै सम्बन्धः प्रतिपादित इति वक्तव्यम् ,

स्वयमेवेति चेन्न, तथैवाऽन्येषामि प्रसङ्गात् । अथान्यतस्तस्याप्यन्यत इति चेत्, एवं तह्येनादित्वान्न केनचित्कियत इति दर्शयति—सर्वेषामित्यादि ।

> सर्वेषामनभिज्ञानां पूर्वपूर्वप्रसिद्धितः । सिद्धः सम्बन्ध इत्येवं सम्बन्धादिने विद्यते ॥ २२७३ ॥

(यः) शब्दार्थसम्बन्धः स वृद्धव्यवहारपूर्वकः, सम्बन्धत्वादिदानीन्तनसम्बन्ध-वत् । सम्बन्धश्च विवादास्पदीभूतः सम्बन्ध इति स्वभावहेतुः ॥ २२७३ ॥

एवं तावत्त्रतिमत्त्र्यं न समयः सम्भवतीति प्रतिपादितम्, अधुना प्रत्युचारणमे-वेति यदुक्तं तत्प्रत्युद्धरन्नाह—प्रत्युच्चारणेत्यादि ।

प्रत्युचारणनिर्वृत्तिर्भ युक्ता व्यवहारतः ।
सर्गादौ च किया नास्ति तादकालो हि नेष्यते ॥ २२७४॥
इष्यते हि जगत्सर्वे न कदाचिदनीदद्यम् ।
न महाप्रलये नाम ज्ञायते पारमार्थिकः ॥ २२७५ ॥
रात्रिवी प्रलयो नाम लीनत्वात्सर्वकर्मणाम् ।
दिवसः सृष्टिसंज्ञश्च सर्वचेष्टाऽतिसर्जनात् ॥ २२७६ ॥
देशोत्सादकुलोत्सादरूपो वा प्रलयो भवेत्।
प्रलये तु प्रमाणं नः सर्वोच्छेदात्मके नहि ॥ २२७७ ॥

व्यवहारत इति । व्यवहारप्रवृत्तेः । अन्यथा हि पूर्वमकृतसम्बन्धाद्यवहारप्रवृतिर्ने स्यादिति यावत् । साम्प्रतं जगदादौ चेति यदुक्तं तस्य प्रतिविधानमाह—
सर्गादौ चेति । तादृगिति । शब्दार्थसम्बन्धसून्यः सृष्टिसंहारात्मकः । अनीद्दशामिति । सर्वोच्छेदात्मकम् । तत्र प्रमाणाभावात् । कथं तर्हि छोके प्रख्यादिव्यवहारप्रसिद्धिरिखाह—न महाप्रख्य इद्यादि । ज्ञायत इति । छोकेन । पारमार्थिक इति । सर्वोच्छेदात्मकः परिकल्पितस्तु न वार्यत इद्यमिप्रायः । तमेव दर्शयति—राम्निवेद्यादि । अथ पारमार्थिकः कस्मान्नेष्यत इत्याह—प्रख्ये त्वित्यादि ॥
।। २२७४ ॥ २२७५ ॥ २२७६ ॥ २२७७॥

भवतु नाम पारमार्थिकः प्रलयः, तथापि तदानीमभ्रष्टसमृतिप्रज्ञादिसंस्कारकस्य कस्यचिदीश्वरादेः कर्तुरभावात्र सम्बन्धकरणं युक्तमिति दर्शयत्राह-नचालुप्तेयादि।

> मचालुप्तस्मृतिः कश्चित्सृष्टिसंहारकारकः । ईश्वरादिः स्थिरो युक्तो यः सम्बन्धं प्रकल्पयेत्॥ २२७८॥

न युक्त इति । तस्य विस्तरेण प्रतिषिद्धत्वात् ॥ २२७८ ॥ नन्वित्यादिना परस्य प्रत्यवस्थानमाशङ्कते ।

> नन्वानुपूर्व्यनित्यत्वादनित्यो वाचको भवेत्। पदं वाचकमिष्टं हि क्रमाधीना च तन्मतिः॥ २२७९॥

वर्णानुपूर्वी हि पदमिष्टं न स्फोटस्तस्याश्च पुरुषेच्छाधीनत्वादिनित्यत्वमतो वर्णा-नामप्यनित्यत्वं प्राप्नोति । वर्णेभ्योऽनथीन्तरत्वादानुपूर्व्याः । कथमित्याह—पदमि-त्यादि । तथाहि—वर्णात्मकं पदमेव वाचकमिष्यते, यतो वर्णक्रमकृता पद्बुद्धिर्न स्फोटकृता, स च क्रमः पौरुषेयः ॥ २२७९ ॥

एतदेव विवृणोति-वर्णाः सर्वगतत्वाद्व इति ।

वर्णाः सर्वगतत्वाद्वो न स्वतः क्रमवृत्तयः। अनित्यध्वनिकार्यत्वात्क्रमस्यातो विनाशिता॥ २२८०॥ पुरुषाधीनता चास्य तद्विवक्षावशाद्भवेत्। वर्णानां नित्यता तेन भवतां निष्फला भवेत्॥ २२८१॥

वो युष्माकं मीमांसकानां वर्णानां सर्वगतत्वान्न देशकृतः क्रमः, नापि कालकृतो नित्यत्वात्तेषाम्, तस्मादिमव्यश्वकध्वनिकृतः । तस्य चानित्यत्वात्तत्कृतस्याप्यनित्य-त्वमिति भावः । प्रयोगः—यदिनित्यकृतं तदिनित्यं यथा घटादि, अनित्यकृतश्च वर्ण-क्रम इति स्वभावहेतुः । यत्पुरुषविवक्षावशाद्भवति तत्पौरुषेयत्वेन प्रेक्षावता व्यव-हर्त्तव्यम्, यथा पाणिकम्पाक्षिनिकोचाद्यः, पुरुषेच्छावशाच वर्णानां भवति क्रम इति स्वभावहेतुः ॥ २२८० ॥ २२८१ ॥

अथापि स्याद्विनैव क्रमेण वर्णा एव श्रोत्रपरिच्छिन्ना अर्थप्रत्यायका भविष्यन्तीत्यत आह—नचेत्यादि ।

> नच कमाद्विना वर्णा निर्ज्ञाताः प्रतिपादकाः। क्रमस्यैवं पदत्वं च तसादेवं प्रसज्यते ॥ २२८२ ॥ पदं वर्णातिरिक्तं तु येषां स्यात्क्रमवर्जितम् । तेषामेवार्थवत्येषा शब्दनित्यत्वकल्पना ॥ २२८३ ॥

निह क्रमं विना वर्णा एवार्थप्रतिपत्तिहेतवो दृष्टास्तस्मादेषामवद्यं क्रमोऽभ्युपग-न्तव्य:। एवं सित क्रमस्थैव पदत्वं वाचकत्वं भवतां मीमांसकानां प्रसज्यते, नतु केवलानां वर्णानाम् । तस्य च क्रमस्यानित्यत्वाद्वाचकस्याप्यनित्यत्वं स्यात् । ततश्च व्यर्था शब्दनित्यत्वकस्पना । तथाहि—वाचकस्य शब्दस्य नित्यत्वं साधियतुनिष्टं नान्यस्य, ततश्च यत्केवलवर्णनित्यसाधनं भवतां तत्प्रस्तुतानुपयोगि । तस्यावाचक-त्वात् । यच बाध(वाच ?)कं क्रमरूपं न तिन्नत्यमभ्युपगतिनिति सर्वो विफल एव प्रयासः।येषां पुनस्त्व(वैं?)याकरणानां वर्णव्यतिरिक्तं स्फोटाख्यमनवयवं पदं वाचक-मितीष्टं तेषामर्थवत्येषा शब्दनित्यत्वकल्पना । तस्य स्फोटाख्यस्य वस्तुनो नित्यत्वात् ॥ २२८२ ॥ २२८३ ॥

अत्र परिहारमाह—न तावदिलादि ।

न तावदानुपूर्वस्य पदत्वं नः प्रसज्यते । नहि वस्त्वन्तराधारमेतदृष्टं प्रकाशकम् ॥ २२८४ ॥

अनुपूर्वस्वभाव आनुपूर्वं, तस्यानुपूर्वमात्रस्य नास्माकं वाचकत्वं प्रसञ्यते व्यमि-चारित्वादिति भावः। तदेव दर्शयत्राह—नहीत्यादि । वस्त्वन्तराधारमिति । मणिमुक्ताद्याधारम् ॥ २२८४ ॥

नापि वर्णाधारमानपूर्वमेव केवलं वाचकमिष्टम्, कथमित्याह—धर्ममात्रमिद-मिति ।

> धर्ममात्रमिदं तेषां न वस्त्वन्तरमिष्यते । इत्थं प्रतीयमानाः स्युर्वेणीश्चेवावबोधकाः॥ २२८५॥

न वस्त्वन्तरमिति । स्वतन्त्रवाचकत्वेनेत्यभिप्रायः । अन्यथा हि पारमार्थिको धर्मधर्मिणोर्भेदः स्यात् । स च नाभीष्टः। किं तर्हि वाचकिमत्याह—इत्थिमित्यादि । इत्थम्—विशिष्टेन क्रमेण । एतदुक्तं भवति—न क्रममात्रं वाचकं, नापि वर्णधारं, नापि वर्णमात्रं, किं तर्हि ?, वर्णा एव क्रमोपसृष्टा वाचका इति । तेन न क्रमस्य वाचकत्वं प्रति प्राधान्यं तस्य तद्वत्तया प्रतीयमानस्य गुणीभूतत्वात् । किं तर्हि ? वर्णानां तेषां धर्मितया प्रतीतेरिति दर्शितं भवति ॥ २२८५ ॥

यदुक्तमनित्यध्वनिकार्यत्वादिति हेतुद्वयं तस्यासिद्धतामाह-नच क्रमस्येत्यादि । नच क्रमस्य कार्यत्वं पूर्वसिद्धपरिग्रहात् । वक्ता नहि क्रमं कश्चित्स्वातृ क्येण प्रपद्यते ॥ २२८६ ॥ यथैवास्य परैक्क्तस्तथैवैनं विवक्षति । परोऽप्येवमतश्चास्य सम्बन्धवदनादिता ॥ २२८७ ॥ पूर्वसिद्धपरिग्रहादिति । व्यवस्थितस्यैव कमस्योपादानात् । एतदेव स्पष्टयति - चक्ता नहीत्यादि । सम्बन्धवदेव हि कमोऽप्यनादिः ॥ २२८६ ॥ २२८७ ॥ - तेनेत्यादिनोपसंहरति ।

तेनेयं व्यवहारातस्यादकौटस्थ्येऽपि नित्यता । यक्षतः (यत्क्रमे?) प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वतस्रता २२८८॥ न इति कृत्यप्रयोगे कर्त्तरि षष्टी। कृत्वा न सा दोषो (यत् क्रमेस्वतस्रताप्रतिषेधो?) विहितः । तस्मादसत्यपि पर्वतादिवदस्य क्रमस्य कूटस्थत्वे वृद्धव्यवहारादेव नित्यत्व-मवसेयम् । तदनेन व्यवहारनित्यता कथिता भवति क्रमस्य, न कूटस्थनित्यता यथा पर्वतादीनामिति ॥ २२८८ ॥

यद्येवं वर्णानामपि क्रमस्यैव व्यवहारनिस्यत्वं कस्मान्नेष्यत इत्याह-वर्णाना-मपीति ।

> वर्णानामिप न त्वेवमकौटस्थ्येऽपि सेत्स्यति। नित्येषु सत्सु वर्णेषु व्यवहारात्क्रमोदयः॥ २२८९॥ घटादिरचना यद्विन्नत्येषु परमाणुषु। तदभावे हि निर्मूला रचना नावधार्यते॥ २२९०॥

नहि वर्णानां क्रमवदकौटरध्यनित्यत्वेऽपि व्यवहारनित्यत्याऽर्धप्रतिपत्तिव्यवहारः सिद्ध्यति । कथं न सिद्ध्यतीत्याह—नित्येष्वित्यादि । यदि हि कृटस्थनित्यत्या वर्णा नित्या भवेयुरेवं सित पुरुषपरम्परया व्यवहारसंभवात्क्रमोदयः—क्रमस्या-रमस्याभे भवेत् , यथा घटादिरचना परमाणुमूलात् । कचित्क्रमादय इति पाठः । तत्रादिशब्देन सम्बन्धप्रत्यमिक्षानादयो गृह्यन्ते । अथोभयोरपि वर्णपरमाण्वोर्नित्य-स्वमन्तरेण कस्माद्रचना न सम्भवतीत्याह—तद्भाव इत्यादि । तद्भाव इति । वर्णपरमाण्वोर्द्धयोरपि कृटस्थनित्य(भावा)भावे। नतु च घटाद्यारम्भका इव परमाणवो वर्णानामपि स्क्ष्मभागाः सन्ति, यथाहः—''वर्णानामपि वर्णतुरीया भागा" इति । तत्कथं वर्णानां कृटस्थनित्यता वर्ण्यते । नैष दोषः । स्फोटदृष्णेन प्रतिपादितमेतत् , यथा न वर्णभागाः सन्तीति ॥ २२८९ ॥ २२९० ॥

किंच—यदि कूटस्थनित्यतया वर्णा नित्या न भवेयुस्तदा सर्वेषां प्रयोक्तृणां पर-प्रयुक्तानेव शब्दान्त्र्मह इत्येषा विवक्षा न स्यात्, अथ च भवति, तस्मात्सा वर्ण-नित्यत्वमन्तरेण न युक्तेति दर्शयन्नाह—परेणोक्तानित्यादि ।

# परेणोक्तान्ब्रवीमीति विवक्षा चेद्दशी ध्रुवम् । तथा च नित्यतापत्तिनीचान्यचिह्नमस्ति वः ॥ २२९१ ॥

ननु च यदि गकारादिकमः परमार्थतो न नित्यः, नापि व्यश्वका ध्वनयो नापि तेषां प्रेरकास्ताल्वादिसंयोगविभागाः, ध्वनीनां प्रेरकांस्ताल्ल शकोति कर्तुम्, यांश्चा-भिनवान्करोति न ते दृष्टाः प्रेरकाः, ततश्च कथं वर्णाः क्रमेणाभिव्यक्ता अर्थभेदप्र-तीतिहेतवो भवन्तीति सर्वमेतदाशङ्क्य परिहरलाह—जात्या यथेत्यादि ।

> जात्या यथा घटादीनां व्यवहारोपलक्षणम् । तथैव चानुपूर्व्यादेजीतिद्वारेण सेत्स्यति ॥ २२९२ ॥

यथा घटादेः सत्यप्यनित्यत्वे जात्याश्रयेण व्यवहारः सिद्ध्यति तथा आनुपूर्व्या-देरनित्यत्वेऽपि सेत्स्यति ॥ २२९२ ॥

व्यवहारोपलक्षणं कथमिलाह—तास्त्रादिजातय इलादि। तास्त्रादिजातयस्तावतसर्वपुंसु व्यवस्थिताः। वक्ता तांश्च ध्वनींस्ताभिरुपलक्ष्य निरस्यति॥ २२९३॥ तेषां च जातयो भिन्नाः शब्दाभिव्यक्तिहेतवः। याबद्वर्णे प्रवर्तन्ते व्यक्तयो वा तदन्विताः॥ २२९४॥

तथाहि—तास्वादिस्थानजातयः सर्वपुरुषसमवायितास्वादिसमवायात्सर्वपुरुषेषु व्यवस्थिताः । प्रयोक्ता च ताभिरेव तास्वादिजातिभिस्तास्वादीन्युपछक्ष्यावधार्य पश्चाद्धनीन्व्यक्षकान्वायूत्रिरस्यति—प्रेरयति । नागृहीतिविशेषणा विशेषे बुद्धिरिति न्यायात् । तेषां ध्वनीनां यद्यप्यनित्यत्वम्, तथापि गवाश्चादिजातिवद्यावद्वर्णं यान्वन्तो वर्णास्तावत्यो जातयः सन्ति, ता एव व्यक्तिसहायिन्यः शव्दाभिव्यक्तिहेतवो भवन्ति । यद्वा—ध्वनिव्यक्तय एव जातिसहायिन्यो वर्णानुरूपेण व्यक्षनाय प्रवर्त्तत इति पक्षान्तरम् ॥ २२९३ ॥ २२९४ ॥

ननु च यद्यपि ध्वनीनां जातयो भिन्नाः सन्ति, तथापि ते ध्वनयो जात्युपल-श्विता अपि न क्रममन्तरेण वर्णाभिव्यक्तिक्रमं सम्पाद्यिनुमलम् । तथाहि—तेषां जातिभेदेन भिन्नानामपि न स्वतः क्रमोऽस्ति, निरवयवत्वात् । तत्कथं व्यक्षकक्रम-कृतो वर्णानां क्रमावसाय इत्याशक्क्याह्—तन्नेत्यादि ।

तत्र ताल्वादिसंयोगविभागकमपूर्वकम्। ध्वनीनामानुपूर्व्यं स्याजात्या चोभयनित्यता ॥ २२९५॥

यद्यपि ध्वनीनामानुपूर्व्यं न स्वतः, तथापि तेषां तास्वादिसंयोगविभागा एवानुपूर्व्यं सम्पादयन्ति । उभयस्य च तास्वादिसंयोगादिक्रमस्य ध्वनिक्रमस्य च स्वाश्रय
समवेतजातिद्वारेण नित्यतेति सर्वमनाकुलम् ॥ २२९५ ॥

कथं पुनर्जात्या क्रमस्यानित्यस्यापि सतो नित्यत्वं छक्षयितुं शक्यम् । येन तथो-पलक्षितो व्यवहाराङ्गतां यास्यतीत्याह—यथैवेत्यादि ।

## यथैव अमणादीनां भागा जात्यादिलक्षिताः। क्रमानुवृत्तिरेवं स्यात्ताल्वादिष्विनवर्णभाक्॥ २२९६॥

यथा भ्रमणरेचनादीनां कियाविशेषाणाम्—आदिशब्दात्पिपीिलकादीनां प्रह्णम्, तेषां क्रमानुवृत्तिर्यथा भावा(व ?) जात्यादिना लक्षिता व्यवहाराङ्गम् । अत्राप्त्यादिशब्देन पिपीिलकादिजातिपरिप्रहः । तथा तास्त्रादिध्वनिवर्णभाक्ष्रामानुवृत्तिस्त्रादिजातिमिलिक्षिता व्यवहाराय सम्पद्यत इति सम्बन्धः । तास्त्रादिध्वनिवर्णभागिति । तास्त्राद्यश्च ध्वनयश्च वर्णाश्चेति विगृह्य समासः, तान्भजत इति तथोक्षा । अनेन तास्त्रादिसंयोगादिकमः स्वजात्युपलक्षितो ध्वनिनिरासहेतुः, ध्वनिक्रमोऽपि तास्त्रादिसंयोगविभागकमपूर्वकः स्वजात्युपलक्षितो वर्णाभिव्यक्तिकमः निबन्धनम्, सोऽप्यर्थप्रतितेरित्युक्तं भवति । कचिद्धागा इति पाठः । तत्रैवं सम्बन्धः । यथा भ्रमणादीनां कर्मणां भागा अंशाः क्रमवन्तो जात्या तदन्येन वा केन-चिद्धर्मेणोपलक्षिता व्यवहारहेतवो भवन्ति । तथा तास्त्रादिभाक्क्रमानुवृत्तिव्यवहारा-क्रमिति । केचित्—क्रमानुस्पृतिरेवं स्यादिति पठन्ति । तत्रैवं योजना—यथा (भ्रमण) रेचनादीनां भागा जात्यादिलक्षिताः स्मर्यन्ते । एवं तास्त्रादिध्वनिवर्णभाक् तास्त्रादिविषया तास्त्रादिजात्युपलक्षिताः क्रमानुस्पृतिभीविष्यति ॥ २२९६ ॥

अथवा न ध्वनीनां तास्वादिसंयोगविभागक्रमकृतमानुपूर्व्यम्, अपि तु स्वत एव, सावयवत्वादिति दर्शयत्राह—व्यक्तीनामिति ।

#### व्यक्तीनामेव वा सौक्ष्म्याज्ञातिधर्मावधारणम् । तद्वशेन च वर्णानां व्यापित्वेऽपि ऋमग्रहः ॥ २२९७॥

ध्वनीनाम् । तेषां हि ये भागा आरम्भकाः क्रमवन्तस्ते सूक्ष्मा न तैर्व्यवहार-सिद्धिः । अतस्तेषु जातिस्वभावा धर्मा निस्तवादयः प्रतिनियतशब्दाभिव्यक्तिहेतवो निरूप्यन्ते । निश्चीयन्त इति यावत् । ततः किं सिद्धं स्यादिसाह—तद्धशोनेसादि । सस्यपि हि व्यापित्वे वर्णाः क्रमवद्भनिवशात्क्रमवन्त इव भासन्ते ॥ २२९७॥ एवमित्यादिना प्रकृतमुपसंहरति ।

## एवं ध्वनिगुणान्सर्वाशित्यत्वेन व्यवस्थितान् । वर्णा अनुपतन्तः स्यूर्थभेदावबोधिनः॥ २२९८॥

ध्वनिगुणाः—क्रमतीव्र(त्व)मन्द्त्वप्रदेशवृत्तित्वादयः । नित्यत्वेन व्यवस्थिता-निति । जातिद्वारेण । अनुपतन्तः—अनुवर्त्तमानाः ॥ २२९८ ॥

एवं यदि नाम नित्यत्वसर्वगतत्वाभ्यां वर्णानां स्वतःक्रमाद्यो न सम्भवन्ति, तथापि व्यश्वकथ्वनिगता एते वर्णेष्वर्थप्रतिपत्त्यङ्गमिति विस्तरेण प्रतिपादितम् । साम्प्रतम्—यद्वा कालगता एवैते ध्वन्युपाधिकाः प्रविभागा वर्णेषु गृह्यमाणाः प्रतिपत्त्यङ्गमिति पक्षान्तरं दर्शयन्नाह—आनुपूर्वीत्यादि ।

# आनुपूर्वी च वर्णानां हस्वदीर्घष्ठताश्च ये। कालस्य प्रविभागास्ते ज्ञायन्ते ध्वन्युपाधयः॥ २२९९॥

ध्वनयो व्यश्वका वायव उपाधयो विशेषणभूता येषां कालविभागानां ते तथोक्ताः ॥ २२९९ ॥

ननु च काल एको व्यापी नित्यश्चेतीष्टं कालवादिनाम् । यथोक्तम्—"व्यापा-रव्यतिरेकेण परिमाणिकयावताम् । नित्यमेकं विभुद्रव्यं कालमेके प्रचक्षते ॥" इति, तत्कथं तस्य प्रविभागो युक्यत इत्याह—कालश्चेक इत्यादि ।

> कालश्रेको विसुर्नित्यः प्रविभक्तोऽपि गम्यते । वर्णवत्सर्वभावेषु व्यज्यते केनचित्कचित् ॥ २३०० ॥ वर्णेषु व्यज्यमानस्य तस्य प्रत्यायनाङ्गता । अन्यत्रापि तु सद्भावात्तत्त्वरूपस्य नित्यता ॥ २३०१ ॥

प्रविभक्तोऽपीत्यपिशब्द एकोऽपि नित्योऽपि विभुरपीति सम्बन्धनीयो भिन्नकमत्वात्। कथं प्रविभक्त इत्याह—वर्णवत्सर्वभावेष्वित । एतदुक्तं भवति—यथैकोऽपि नित्यो गकारादिवर्णो यदा केनचिद्धानिविशेषेण कचित्प्रदेशे वा व्यव्यते,
तदा देशादिविभागेन प्रविभक्तो गम्यते, तथा कालोऽपि । यद्यपि चासौ सर्वपदाथैव्यापी, तथापि यदा केनचित्कियाविशेषेण कचित्पदार्थे व्यव्यते, तदा प्रविभक्तो
गृह्यते, यदा तु वर्णेषु व्यव्यते तदाऽर्थप्रत्ययाङ्गं भवति। यदि तर्हि प्रविभक्तो नित्यविभुत्वं कथं तस्यावगतिसत्याह—अन्यन्नापीत्यादि । अन्यत्रापि स्नताकिसलयादौ

सद्भावात्सत्तावत्तस्य नित्यत्वं विभुत्वं च सिद्धम् । नित्यताष्ठहणमुपलक्षणम् ॥२३००॥॥ २३०१ ॥

तस्यान्न पद्धमोंऽस्ति विनाजी कश्चिदीहज्ञः।
तेन नित्यं पदं सिद्धं वर्णनित्यत्ववादिनाम्॥ २३०२॥
तस्मादित्यादिना स्वपक्षसिद्धेरुपसंहारः। कश्चिदीहज्ञ इति। क्रमादिरूपः २३०२
यदि तर्हि कालधर्मो व्यश्चकध्वनिधर्मो वा क्रमः, नतु परमार्थतो वर्णधर्मस्तत्कथमस्य प्रत्यायनाङ्गत्वम्। न ह्यन्यधर्मोऽन्यस्य भवतीत्याह—परधर्मेऽपीत्यादि।

परधर्मेऽपि चाङ्गत्वमुक्तमश्वजवादिवत्। नित्यतायां च सर्वेषामधीपक्तिप्रमाणता॥ २३०३॥

उक्तमिति । नावारूढाश्च गच्छन्त इत्यादिना । नावारूढवचनं हि सकलयानारूढोपलक्षणम् । अश्वजवादिवदिति । यथा—अश्वादिगतो जवस्तदारूढानां पुंसां
देशान्तरप्राप्तेष्ट्रेक्षादेश्च गमनप्रतिपत्तेरङ्गं भवति, तथा ध्वनिगतोऽपि क्रमो वर्णस्यार्थप्रत्यायनाङ्गमिति । एवं विस्तरेण शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञाया अर्थापत्तिप्रमाणवाधितत्वं
समर्थ्यं, उपसंहरन्नाह—नित्यतायामित्यादि । तस्मादित्युपसंहारोऽत्र द्रष्टव्यः ।
सर्वेषामिति । न केवलं वर्णस्यार्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या नित्यत्वं सिद्धम् , किं तर्हि ?,
ताल्वादीनां ध्वनीनां च । यथोक्तं भाष्ये—''उच्चरितमात्रे हि विनष्टे शब्दे नचान्योऽन्यानर्थं प्रत्याययितुं शक्तुयादतो न परमार्थमुचार्येत । अथ न विनष्टस्ततो बहुश
उपलब्धत्वादर्थावगम इति युक्त''मिति ॥ २३०३ ॥

स्ववचनाभ्युपेतागमप्रतीतिवाधामपि प्रतिज्ञायाः प्रतिपाद्यन्नाह-स्ववाक्या-दीत्यादि ।

स्ववाक्यादिविरोधश्च शब्दानित्यत्वसाधने।
प्रतिज्ञोचार्यते सर्वा साध्यार्थप्रतिपत्तये॥ २३०४॥
नचानित्या ब्रवीत्येषा स्वार्थमित्युपपादितम्।
तेनार्थप्रत्ययापन्नान्नित्यत्वान्नाश्चाधनम्॥ २३०५॥

आदिशब्देनाभ्युपेतादिविरोधमहणम् । उपपादितमिति । ''नचादृष्टार्थसम्बन्धः शब्दो भवति वाचक'' इत्यादिना । तेनार्थप्रत्ययापन्नादिति । अर्थप्रत्ययात्—अर्थ-प्रतीतेः, आपन्नं—सिद्धम्, अर्थप्रत्ययापन्नम् । अर्थप्रतीत्यन्ययानुपपत्तिसिद्धान्नित्य-त्वादिति यावत् ॥ २३०४ ॥ २३०५ ॥

अभ्युपेतबाधामाह—( अर्थाभिधानेति)

अर्थाभिधानसामर्थ्यमभ्युपेत्य च साधयन् । पूर्वाभ्युपगतेनापि नाशित्वं बाधते नरः॥ २३०६॥ अर्थप्रतीतिसामर्थ्यैः प्रतिशास्त्रमुपाश्चितैः। आगमेनापि नाशित्वं बाध्यते सर्ववादिनाम्॥ २३०७॥

(आगमबाधामाह-) अर्थप्रतीतिसामर्थ्येरियादि । अर्थप्रतीतौ सामर्थ्यानि यानि शब्दानां तैः । प्रतिज्ञार्थस्य बाधनादित्युपस्कारः ॥ २३०६ ॥ २३०७ ॥ प्रतीतिबाधामाह-सर्वछोकेयादि ।

सर्वलोकप्रसिद्ध्या च वाधः पूर्वोक्तया दिशा।
अनुमानविरोधोऽपि प्रागुक्तेनैव हेतुना॥ २३०८॥
श्रोत्रजप्रत्यभिज्ञानाच्छव्दाभेदावसायतः।
प्रत्यक्षेण विरुद्धत्वं प्रागेव प्रतिपादितम्॥ २३०९॥

पूर्वोक्ता दिक्—समनन्तरक्षोकोक्ता । एवं तु पिठतच्यम् ।—"अर्थप्रतीति-सामर्थ्यैः सर्वछोकावधारितैः । छोकप्रसिद्धा नाशित्वं बाध्यते सर्वतादिनाम् ॥" इति । पूर्वोक्तमनुमानादिविरोधं स्मारयन्नाह—अनुमानविरोधोऽपीत्यादि । प्रागुक्तो हेतुर्नानाप्रकारः—"देशकाछादिभिन्नाश्च गोशब्दव्यक्तिबुद्धयः । समानविषयाः सर्वा नवा नानार्थगोचराः ॥ गौरित्युत्पद्यमानत्वात्सम्प्रत्युत्पन्नबुद्धिव"दित्यादिना । प्रागे-वेति । "किंच शब्दस्य नित्यत्वं श्रोत्रजप्रत्यभिज्ञया । विभुत्वं च स्थितं तस्य कोऽध्यवस्येद्विपर्ययम् ॥" इत्यनेन ॥ २३०८ ॥ २३०९ ॥

शिष्टानिप पक्षदोषान्हेतुदोपांश्च कांश्चित्प्रतिपिपादियपुराह — वक्तव्यमिलादि ।

वक्तव्यं चैष कः शब्दो विनाशित्वेन साध्यते। त्रिगुणः पौद्गलो वाऽयमाकाशस्याथवा गुणः॥ २३१०॥ वर्णादन्योऽथ नादात्मा वायुरूपमवाचकम्। पदवाक्यात्मकः स्फोटः सारूप्यान्यनिवर्त्तने॥ २३११॥ एतेषामस्त्वनित्यत्वं नास्माकं तेषु नित्यता। अप्रसिद्धविशेषत्वमाश्रयासिद्धहेतुता॥ २३१२॥

सिद्धान्तभेदेन शब्दगतान्विकल्पानाह । तत्र सत्वरजस्तमःस्वभावत्वात्रिगुणः

साक्षीरिष्टः शब्दः । पौद्रलो दिगम्बरैः । पुद्रलाः परमाणव उच्यन्ते । तेषामयं पौद्रलः । तदात्मक इति यावत् । आकाशगुणः काणादैरिष्टः । वर्णव्यतिरिक्तो ना-दात्मा लौकिकैः । यथोक्तं पातञ्जले भाष्ये—"अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द" इति । वायुरूपमवाचकं शिक्षाकारैः । यथाहुः—"वायुरापद्य(ते) शब्दमा-(वा?)"निति । पदस्फोटात्मको वाक्यस्फोटात्मकश्च वैयाकरणैरिष्टः । तद्यथाहुः—"नादैराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते ॥" इति । सारूप्यं—सादृश्यं विन्ध्यवासीष्टम् । बौद्धैरन्यनिवर्त्तनमन्यापोहो वाचकत्वेन य इष्टः । तत्र यद्येवं साङ्क्यादीष्टानामनित्यत्वं साध्यते तदा सिद्धसान्ध्यता पक्षदोषः । स्वरूपेणैव निर्दिश्यत इत्यनेन सिद्धरूपस्य निरस्तत्वात् । नच मीमांसकैरीदृशे शब्दे नित्यत्वं साधियतुमिष्टम् । किञ्चास्मान्प्रति त्रिगुणाद्यात्मकस्य शब्दस्य धर्मिणो विशेषस्यासिद्धत्वादप्रसिद्धविशेषत्वं पक्षदोषः । हेतोश्चाश्रयासिद्धतान्दोषः । तथाविधस्य धर्मिणोऽसिद्धत्वात् ॥ २३१० ॥ २३११ ॥ २३१२ ॥ अथेति ।

अथासादिष्टः पक्षः स्यात्स्वयमेतद्वयं तव । शब्दमात्रमथोच्येत शब्दत्वं वस्तथासित ॥ २३१३ ॥ अनित्यं तच सर्वेषां नित्यमिष्टं विरुध्यते । यत्किश्चिदिह सामान्यं नित्यं सर्वेण कल्प्यते ॥ २३१४ ॥

अथास्मामिर्मामांसकैयोंऽभिमतो वर्णा एव गकाराद्यः शब्दो न व्यतिरिक्तः इत्यंव पक्षः स्यात्। तथासित बौद्धादेरेतद्वयम्—अप्रसिद्धविशेषत्वं प्रतिज्ञादोष आश्रयासिद्धता च हेतुदोष आपद्यते । शब्दमात्रमथोच्येत, साध्यधर्मित्वेनेति शेषः । ततश्च शब्दत्व-सामान्यं वो युष्माकमनित्यम् , प्राप्नोतीत्यध्याद्दार्थम् । तथाहि—मात्रशब्देन सर्वविशे-षत्यागे कृते किमपरमन्यत्सामान्याच्छब्दमात्रं भवेत् । तस्मात्सामध्याद्भवद्भिः शब्दत्वमेवानित्यं प्रतिज्ञातं स्यात् । भवत्वेविमिति चेत्, नेत्याद्द—तच्च सर्वेषां नित्यमिष्टमित्यादि । तथाहि बौद्धैरप्यन्यापोहवादिभिरुक्तम्—''जातिधर्मव्यविध-ते"रिति । अनेनाभ्युपेतवाधादोष उक्तः । तदेव दर्शयति—यत्किञ्चिद्दिहेत्यादि । यत्किश्चित्त्वसिद्धान्तानुसारेण सामान्यं व्यवस्थापितं तत्सर्वं सर्ववादिमिनिद्यमि-ष्यते । अन्यथा व्यक्तिवद्परापरोत्पत्तेवर्थक्त्यन्तर्गत्यापना(पाता ?)त्तस्य सामान्यरूप्तेव हीयते ।। २३१३ ।। २३१४ ।।

एवं तावत्साध्यधर्मिविकस्पेन पक्षदोषमुद्भाव्येदानीं साध्यधर्मविकस्पेनोद्विभा-विषुराह-अनित्यत्वं चेत्यादि ।

> अनिस्रत्वं च नाशित्वं यद्यात्यन्तिकमुच्यते । ततोऽस्मान्प्रति पक्षः स्यादप्रसिद्धविशेषणः॥ २३१५॥ यथाकथंचिदिष्टा चेदनिस्यव्यपदेश्यता ।

अनिभव्यक्तयवस्थातः सा हि व्यक्तयात्मतेष्यते ॥२३१६॥
यद्यात्यन्तिकं निरन्वयप्रध्वंसलक्षणं नाशित्वं यत्तद्नित्यत्विमष्टं साध्यत्वेन तदा
अस्मान्—मीमांसकान्प्रत्यप्रसिद्धविशेषणः पक्षदोषः । तथाहि मीमांसकानां कापिलानामिव निरन्वयविनाशित्वविशेषणमसिद्धम् । तिरोभावेऽपि घटादीनां शक्तिक्-

पेणावस्थानात् । प्रदीपादाविष लघवो ह्यवयवास्तदा देशान्तरं लघु लघु प्रयान्तीति मतत्वात् । अथ यथाकथि इदिनित्यव्यपदेशत्वं साधियतुमिष्टं तदा सिद्धसाध्यता-दोषः । तथाहि—नित्येष्वप्यभिव्यत्तयनभिव्यत्त्वस्थाश्रयेणानित्यव्यपदेश इष्ट एव ॥ २३१५ ॥ २३१६ ॥

एवं तावद्नितः शब्द इत्येपा प्रतिज्ञा विस्तरेण दृषिता, इदानीमैन्द्रियकत्वादि-त्यस्य हेतोदोंपमुद्भावयत्राह--केवलैन्द्रियेत्यादि ।

> केवलैन्द्रियकत्वे च हेतावत्र प्रकल्पिते। जात्या साधितयेदानीं व्यभिचारः प्रतीयते॥ २३१७॥

केवलमैन्द्रियकत्वम्—कार्यत्वे सतीत्यादि विशेषणरहितम्, तस्मिन्निर्विशेषण-हेतौ सति, जात्या—सामान्येन, प्राक् प्रसाधितयाऽनैकान्तिको हेतुः । व्यतिरेका-सिद्धेः ॥ २३१७ ॥

स्यादेतत्—यदि नाम प्रतिवादिनो जातेरभ्युपगमाद्यतिरेको न सिद्धस्तथापि बौद्धादेः स्ववादिनो जातेरनभ्युपगमात्सिद्ध एव तत्कथमनैकान्तिकतेत्याह—असिद्ध इत्यादि ।

असिद्धे पक्षधर्मत्वे यथैव प्रतिवादिनः। न हेतुर्रुभ्यते तद्भदन्वयन्यतिरेक्योः॥ २३१८॥

य एव तूभयनिश्चितवाची स एव साधनं दूषणं वेति न्यायात् यथा पक्षधर्मस्या-न्यतरासिद्धौ हेतुर्दुष्टो भवति तथाऽन्वयव्यतिरेकयोरन्यतरासिद्धौ दुष्ट एव । अन्व-यव्यतिरेकयोरसिद्धयोरिति वचनविपरिणामेन सम्बन्धः ॥ २३१८ ॥ यद्यभयसिद्धमेव साधनं दूषणं वा तत्कथं वौद्धं प्रत्यसिद्धया जात्या व्यभिचारो-ऽभ्यधायि भवतेत्याह—तत्रेत्यादि ।

> तत्र यद्यप्यसिद्धा स्याज्ञातिः साधनवादिनः। तावत्तथाऽप्यहेतुत्वं यावत्सा न निराकृता॥ २३१९॥

यद्यपि बौद्धादेः साधनवादिनो न जातिर्विपक्षत्वेन सिद्धा, तथाप्याशङ्का न निवर्त्तते । तस्याः प्रतिषेद्धमशक्यत्वात् । ततश्च संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकतेति भावः ॥ २३१९ ॥

अपरमि साध्यसाधनयोर्विकल्पान्तरेण दूषणमाह--कार्या चैन्द्रियकत्वा-दाविति ।

कार्या चैन्द्रियकत्वादौ किंवस्त्विति निरूपणा। व्यक्तिभ्योऽनन्यनानात्वभेदाभेदेषु च स्फुटा॥ २३२०॥ तत्रासाधारणासिद्धसाध्यहीनसपक्षता। विकल्पितानुसारेण वक्तव्या चाद्यपेक्षया॥ २३२१॥

आदिशब्देनानित्यत्वपरिष्रदः। तत्र किमात्मकभैन्द्रियकत्वादीति निरूपणा कार्या, किं व्यक्तिभ्योऽनन्यदाहोस्विद्ध्यतिरिक्तम्, तथा व्यतिरेकपक्षे तदा भेदेषु च विचा॰ रणा कार्या, किं तद्ध्यतिरिक्तं भिन्नभिन्नमाहोस्विद्भिन्नभेकभेवेति यावत्। तत्राव्य-तिरेकपक्षे ऐन्द्रियकत्वस्य हेतोरसाधारणता, व्यक्तेरव्यतिरेकान्, तत्स्वरूपवत्तस्य व्यक्तरत्वानुगमाभावात्। व्यतिरेकपक्षेऽपि मीमांसकस्य व्यतिरेकानिष्टेः प्रतिव्य-किभिन्नभभिन्नं वा असिद्धमित्यसिद्धता हेतोः। अतएव भेदाभेदपक्षे दोपो नोक्तः। सिद्धे हि व्यतिरेके तस्यावकाशात्। अनित्यत्वस्यापि व्यतिरेकपक्षे साध्यहीनसप्यक्षता। दृष्टान्तस्य साध्यविकलतेति यावत्। अव्यतिरेकपक्षेऽपि साध्यहीनतेव दृष्टान्तस्य, व्यक्तेव्यक्तरानुगमाभावात्।। २३२०।। २३२१।।

इदानीं प्रयत्नानन्तरीयत्वादित्यस्य हेतोरनैकान्तिकत्वमाह—प्रयत्नानन्तर्मि त्यादि ।

प्रयत्नानन्तरं ज्ञानं कृतकानित्यसाधनम् । यत्तत्राप्यस्त्यनेकान्तः क्षणिकव्यतिरेकिणः(भिः?)॥२३२२॥ प्रतिसङ्ख्याऽप्रतिसङ्ख्यनिरोधव्योमभिस्त्रिभिः। बुद्धिपूर्वविनादो हि प्रतिसङ्ख्यानिरोधधीः॥ २३२३॥

#### अबुद्धिपूर्वकस्तेषां निरोधोऽप्रतिसङ्ख्या । तौ च द्वावप्यनाशित्वादिष्टावकृतकावि ॥ २३२४ ॥

प्रयत्नानन्तरमुपलभ्यमानत्वं हि प्रयत्नानन्तरीयत्वमुच्यते । तच विपक्षेऽपि हेतो-रनैकान्तिकत्वात्र कृतकानित्यत्वसाधनम् । तथाहि बौद्धैः प्रतिसङ्क्यानिरोधोऽप्रतिस-ङ्क्यानिरोध आकाशं चेति त्रिविधमसंस्कृतं वस्तु क्षणिकव्यतिरिक्तमक्षणिकं नित्यं चेष्टम् । तत्र चास्य हेतोर्वृत्तिरिति दर्शयत्राह—बुद्धिपूर्वेत्यादि । यो बुद्धिपूर्वो घटा-दीनां विनाशः स प्रतिसङ्क्यानिरोधः, यस्त्वबुद्धिपूर्वः सोऽप्रतिसङ्क्यानिरोध इत्येषा किल बौद्धप्रक्रिया । तेषामिति । घटादीनाम् । तो चेति । प्रतिसङ्क्याऽप्रतिसङ्क्या-निरोधौ । अकृतकावपीति । अपिशव्दान्नित्याविष ॥ २३२२ ॥ २३२३ ॥ २३२४॥

यथा चानयोरकृतकत्वनिद्यत्वे । यथा च तत्र हेतौ वृत्तिस्तथा परमतेनैवोपपा-दयन्नाह—आहुरित्यादि ।

आहुः खभावसिद्धं हि ते विनाशमहेतुकम् ।
भवति ह्यग्निसम्बन्धात्काष्ठादङ्गारसन्तिः॥ २३२५ ॥
स्वाभाविको विनाशस्तु जातिमात्रप्रतिष्ठितः ।
सूक्ष्मः सदशसन्तानवृत्तेरनुपलक्षितः ॥ २३२६ ॥
यदा विलक्षणो हेतुः पतेत्सदशसन्ततौ ।
विलक्षणेन कार्येण स्थूलोऽभिन्यज्यते तदा ॥ २३२७ ॥
तेनासदशसन्तानो हेतोः संजायते यतः।
तेनैवाकियमाणोऽपि(नाशोऽ)भिन्यज्यते स्फुटः॥ २३२८॥

त इति बौद्धाः । ननु च (नाश्यते) अग्निना काष्ठं दण्डेन घट इति नाशहेतवो दृश्यन्ते, तत्कथमहेतुकत्वमस्थेत्याह—भवित हीत्यादि । वह्नथादयो हि तत्राङ्गारा-दिपदार्थान्तरहेतुत्वेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चिता न विनाशस्य । तस्य निसर्ग-सिद्धत्वात् । यदि तर्हि स्वाभाविको नाशः किमिति वह्नथादिसंपातात्प्रागपि नोप-स्थस्यत इत्याह—सूक्ष्म इत्यादि । सदृशापरापरोत्पत्तेर्विप्रस्वया हि मन्दा नावस्थन्ति (सूक्ष्मं नाशम्) । सदृशसन्तानोत्पत्त्या तृत्येक्षन्ते (अविनष्टमेव ।) विस्थाणो हेतु-मुद्गरादिः । विस्थाणं कार्यं कपालादि । अस्यां किलावस्थायां विनाशस्य स्थूल्दवं व्यक्तीमवति । तेनेत्यादिनोपसंहारः । असदृशसन्तान इति । विस्थणः । हेतो- र्यत इति सामानाधिकरण्यम् । तेनैवेति । हेतुना । यत इति यो निर्दिष्टः । तस्या-भिन्यज्यत इति परेणाभिसम्बन्धः ॥ २३२५ ॥ २३२६ ॥ २३२७ ॥ २३२८॥ विपक्षवृत्तितां हेतोरूपदर्शयन्नाह—स मुद्गरेखावि ।

> स मुद्गरप्रहारादिप्रयहानन्तरीयकः। यसादकृतको दृष्टो हेतुः स्याद्व्यभिचार्यतः॥ २३२९॥

स इति । द्विविघोऽपि निरोधः, मुद्ररप्रहारादिप्रयत्नानन्तरज्ञानो मुद्ररप्रहारादि-प्रयत्नानन्तरीयक उच्यते ॥ २३२९ ॥

त्रिभिरित्युक्तम् । तत्र द्वाभ्यां व्यभिचारमुपद्दर्य तृतीयेनाप्याकाशेन व्यभिचार-मुपद्दीयन्नाह—आकाशमपीत्यादि ।

> आकाशमपि नित्यं सचदा भूमिजलावृतम् । व्यज्यते तदपोहेन खननोत्सेच (च्छेद?) नादिभिः॥२३३०॥ प्रयत्नानन्तरं ज्ञानं यदा तत्रापि दश्यते । तेनानैकान्तिको हेतुर्यदुक्तं तत्र दर्शनम् ॥ २३३१॥

तद्पोहेनेति । तस्य भूम्यादेः खननादिकरणभूतैरपनयेन । तन्नेति । शब्दे । दर्शनम्—प्रयत्नानन्तरज्ञानम् ॥ २३३० ॥ २३३१ ॥

एवं हेतुरोषानिभधाय दृष्टान्तरोपान्वक्तकाम आह—सपक्षोऽपीतादि ।
सपक्षोऽपि विकल्पोऽत्र श्रुत्यर्थे साध्यहीनता।
व्यक्तिलक्षणपक्षेऽपि जात्यन्यानन्यकलपना॥ २३३२॥
अन्यत्वे धर्म्यसिद्धेनींऽनन्यत्वेपि परान्त्रति ।
अविद्योषेऽपि नानित्यं न नित्यं वस्तु तन्मम ॥ २३३३॥
अंद्यो ह्येतस्य जात्याख्यो नित्यो ध्वंसीतरो मतः।
द्याबलाकारमेकं हि वस्तु प्राक्प्रतिपादितम् ॥ २३३४॥

सपक्षो दृष्टान्तः । स किं श्रुत्यऽथोंऽमिप्रेतः आहोस्विद्ध्यक्तिः । यदि श्रुत्यर्थस्तदा साध्यविकलता दृष्टान्तदोषः । तथाहि—श्रुतिः शब्दः । तस्यार्थोऽमिधेयः । स पुतः सामान्यं घटत्वादि, नच (तच ?) सर्ववादिनां नित्यमेवेष्टमिति न तत्रानित्यन्तस्य साध्यधर्मस्यानुगमः । कचिज्ञात्यर्थ इति पाठः । तत्र कर्मधारयः समासः कार्यः । अर्थस्तुत्य एव । अथ द्वितीयः पक्षस्तदाऽपि तस्या व्यक्तेर्दृष्टान्तत्वेनेष्टाया

जात्यन्यानन्यकल्पना कार्या। किं सा व्यक्तिजीतेरन्या, आहोस्विदनन्या। य(दाऽन्या) तदा दृष्टान्तधर्मिणो मीमांसकं प्रत्यसिद्धिः। निह् मीमांसको वैशेषिकादिव(दे)-कान्तेन व्यक्तेरन्यां जातिमिच्छति । यथोक्तम्—"स्थितं नैव तु जात्यादेः परत्वं व्यक्तितो हि न" इति । अथानन्यपक्षस्तदा परान् बौद्धादीन्प्रति दृष्टान्तधर्म(स्ये?)-सिद्धः। निह परे व्यक्तेरनन्यां जातिं मन्यन्ते । अथ भेदाभेदविकल्पमवधूय घटो निद्शेनत्वेनोपादीयते, तदाऽप्यस्मान्प्रति साध्यविकछता दृष्टान्तस्ये(ति) निद्शेय-जाह—अविशेषेऽपीत्यादि । तदिति । घटवस्तु । कथमित्याह—अंश इत्यादि । एतस्य हि घटवस्तुनो जातिसंज्ञको भागो नित्यः। इत्तरस्तु व्यक्तिसंज्ञको ध्वंसी—विनाशी । स्यादेतत्कथमेकस्य परस्परविरुद्धं स्वभावद्वयं युक्तमित्याह—श्वस्तान्तिमत्यादि ॥ २३३२ ॥ २३३४ ॥

पुनरिप साध्यधर्मविकल्पमुखेन दृष्टान्तदोपान्वक्तकाम आह—अनित्यतेत्यादि। अनित्यता विकल्प्यैवं नाशस्थेत्साध्यहीनता।

ममान्यस्यां तु भवतामित्येषा दृषणोक्तिदिक् ॥ २३३५॥

यद्यनित्यता निरन्वयविनाश्रलक्षणा साध्यत्वेनेष्टा तदा मम मीमांसकस्य दृष्टान्ते साध्यविकलता । न ह्यस्माभिरत्यन्तसमुच्छेदो भावानामिष्टः, शक्तिस्पेणावस्थानात्। यद्यपि नाश इति सामान्यशब्दस्तथापि प्रकरणान्निरन्वयविनाशात्मकेऽर्थविशेषेऽस्य वृक्तिर्विज्ञायते । अन्यथा कथं साध्यविकलताप्रसङ्गो दृष्टान्तस्य योक्ष्यते । ननु चानित्यत्वं नाशित्वं यद्यात्यन्तिकमुच्येतेत्यादिना अनित्यता विकत्पितेव, तत्किमिति भूयोऽपि विकल्प्यते । सत्यम्, सा हि पक्षस्य दोषोद्भावनार्थमिदानीं तु दृष्टान्तस्येति विशेषः । अथ न निरन्वयविनाशलक्षणाऽनित्यताऽभिप्रेता किं त्वन्येवाविभीन्वतिरोभावलक्षणा, अत्राह—अन्यस्यामिति । अनित्यतायामिति सम्बन्धः । भवनतामिति । साध्यदीनतेति योजनीयम् । तत्रापि दृष्टान्तस्येति शेषः । नहि भवद्भिन्वतिति । साध्यदीनतेति योजनीयम् । तत्रापि दृष्टान्तस्येति शेषः । नहि भवद्भिन्वति । साक्ष्यित सान्वयो विनाश इष्यते । तस्मादृष्टान्तस्य साध्यविकलता भवन्यक्षे स्यादित्येष शब्दानित्यत्वसाधनदृषणमार्गो विदुपामाख्यातः, अन्यदिप प्राज्ञैः स्वयमभ्युष्टा कर्त्तव्यम् ॥ २३३५ ॥

पदार्थेतादिना परस्य चोद्यमाशङ्कते ।

पदार्थपद्सम्बन्धनित्यत्वे साधितेऽपि वा। नैव चेह प्रमाणत्वं वाक्यार्थे प्रति सिध्यति॥ २३३६॥ समयात्पुरुषाणां हि गुणवृद्ध्यादिवन्मतिः। निष्कारणोऽपि सन्नर्थो याज्ञिकैः परिकल्पितः॥ २३३७॥ अपिचास्य कथावत्तु सङ्घातात्पौरुषेयता। नचासः पुरुषो वास्ति तेन वेदाप्रमाणता॥ २३३८॥

विशिष्टसाधनाविच्छन्नित्रयाविशेषविधिप्रतिषेषछक्षणो हि वाक्यार्थः । तत्रैव चोदनायाः प्रामाण्यं न पदार्थे । ततश्च वेदस्य प्रामाण्यं साध्ये यत्पद्पदार्थतत्स-म्बन्धानां त्रयाणामपि नित्यत्वप्रतिपादनं तत्प्रकृतानुपयोगि । किं च—्या या वाक्यार्थप्रतिपत्तिः सा सङ्केतप्रभवा, यथा—आद्गुणइत्यादेवीक्यात् गुणवृद्ध्यादिमतिः, वाक्यार्थप्रतिपत्तिश्च चोदनावाक्यसमुद्भवेति स्वभावहेतुः । एतदेव दर्शयति—समयादित्यादि । गुणवृद्ध्यादिवदिति । सप्तम्यर्थे वतिः । अस्यैव समर्थनमाह्—निष्कारणोऽपीत्यादि । निष्कारणोऽपि निर्निवन्धनोऽपि सन् स्वोत्प्रेक्षया निर्द्धु-शया याज्ञिकराजीविकार्थमेवाग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम इत्यादिवेदवाक्यार्थः परिक-स्थित इति सम्भाव्यम् । किं च यत्सङ्घातरूपं तत्पौरुषेयं, यथा नाटकाख्यायिकादिक्था, पदसङ्घातश्च वेद इति स्वभावहेतुः । ततश्च पौरुपेयत्वाद्रथ्यापुरुषवाक्यवद्भिमाणं वेदः स्यात् । आप्तप्रणीतत्वात्पौरुषेयोऽपि प्रमाणं भविष्यतीति चेदाह—न चाप्त इत्यादि ॥ २३३६ ॥ २३३८ ॥ २३३८ ॥

सम्बन्धे सादिना प्रतिविधत्ते।

सम्बन्धाकरणन्यायाद्वक्तव्या वाक्यनित्यता । दृष्टार्थव्यवहारत्वाद्वृद्ध्यादौ सम्भवेदिष ॥ २३३९ ॥ मितः सामियकी वेदे न त्वेषा युज्यते यतः । स्वर्गयागादिसम्बन्धः केन दृष्टो ह्यतीन्द्रियः ॥ २३४० ॥

पद्पदार्थयोः सम्बन्धाकरणे यो न्याय उक्तः—''श्रोतुः कर्तुश्च सम्बन्धं वक्ता कं प्रतिपद्यता"मित्यादिना, तत एव वैदिकवाक्यस्थापि नित्यता वक्तव्या। 'समयात्पुरुष्णाणां हि गुणवृद्ध्यादिवन्मति'रित्यत्रानैकान्तिकतामाह—हष्टार्थव्यवहारत्वादि-त्यादि। अदेक्वादौ दृष्टेऽर्थे गुणादिव्यवहारात्समयात्तत्र सम्भाव्यत एव प्रतीतिः, नतु वेदे, स्वर्गादेरतीन्द्रियत्वेन समयस्य कर्तुमशक्यत्वात् ॥ २३२९ ॥ २३४० ॥ यथेवमानर्थक्यं तर्हि प्राप्तमस्थेत्याह—नद्यानर्थकता तस्येति।

नचानर्थकता तस्य तद्र्थप्रत्ययोद्यात् । सङ्घातत्वस्य वक्तव्यमीदृशं प्रतिसाधनम् ॥ २३४१ ॥ वेदस्याध्ययनं सर्वे गुर्वध्ययनपूर्वकम् । वेदाध्ययनवाच्यत्वाद्धुनाध्ययनं यथा ॥ २३४२ ॥

तस्येति । वेदस्य । सङ्घातत्वादिस्त्रत्रापि साधने प्रतिसाधनेनानैकान्तिकतामेव दर्शयत्राह—सङ्घातत्वस्येसादि ॥ २३४१ ॥ २३४२ ॥

ननु च भारताध्ययनेऽपि शक्यमेवं वक्तम्, यद्भारताध्ययनं तत्सर्वं गुर्वध्ययन-पूर्वकं यथेदानीन्तनमिति। न चैवं शक्यते कर्त्तुम्। तस्मात्तद्वदनैकान्तिकता प्रतिसाध-नस्येत्याशक्त्याह—भारतेऽपीत्यादि।

> भारतेऽपि भवेदेवं कर्तृस्मृत्या तु बाध्यते । वेदे तु न स्मृतिर्यापि साऽर्थवादनिबन्धना ॥ २३४३ ॥

भारतेऽपि भवेदेवं प्रसञ्जनं, तत्र कर्ता व्यासः स्पर्यत इति तया कर्तृस्मृत्या प्रतिज्ञार्थस्य वाधितत्वाद्प्रसङ्गः। वेदे तु न स्मृतिः। कर्तृरिति शेषः। नतु च वेदेऽपि कर्त्ता स्पर्यत एव। यथा— "अग्निरावश्चकुः सामानि सामगिरौ भगवति कपोतके अधर्वानाङ्गिरस" इत्यत आह—यापि साऽर्थवादनिवन्धनेति। यापि वेदे
कर्तुः स्मृतिः साऽर्थवादनिवन्धना— अर्थपरं वचनमर्थवादः, तिन्नवन्धनं यस्याः
सा तथोक्ता। तथाहि चकुरिति न करणार्थपरः करोतिः। किं तर्हि स्मरणार्थः।
चकुः—स्मृतवन्त इत्यर्थः॥ २३४३॥

कथमयमथोंऽवसित इत्याह—अतीतानागतावित्यादि ।

अतीतानागतौ कालौ वेदकारवियोगिनौ। कालखात्तयथा लोके (कालो?) वर्तमानः समीक्ष्यते २३४४ ब्रह्मादयो न विद्यानां कर्त्तार इति गम्यताम्। पुरुषखादिहेतुभ्यस्तयथा प्रकृता नराः॥ २३४५॥

प्रमाणद्वयं सुगमम् ॥ २३४४ ॥ २३४५ ॥

ततश्चेत्यादिना प्रकृतं सकलमुपसंहत्य प्रमाणयति ।

ततश्च गम्यतां व्यक्तममृषा वैदिकं वचः। खार्थे वक्तनपेक्षस्वात्पदार्थे पद्बुद्धिवत्॥ २३४६॥ तत्कृतः प्रत्य(यः सम्यग्यद्यं नित्यवाक्यजः । वाक्यस्वरूपविषयप्रत्ययस्तद्भवो यथा ॥ २३४० ॥ चोदनावाक्यजनितप्रत्ययस्य प्रमाणता । आप्तवाक्यसमुद्भृतप्रत्ययस्येव सिद्ध्यति ॥ २३४८ ॥ यतोऽयं प्रत्ययस्तावदनाप्ताकृतवाक्यजः । कालावस्थादिभेदेऽपि विसंवादोऽस्य नास्ति यत्)॥२३४९॥ प्रमाणे च स्थिते वेदे शिष्याचार्यपरम्परा । (अनादिः कल्प्यमानाऽपि) निर्दोषस्वाय कल्पते ॥२३५०॥

यद्यत्र कर्त्रभूतवक्तनपेक्षं ज्ञानमुत्पादयति, तत्तत्र मृषा न भवति, यथा पदार्थे पदं, कर्त्रभूतपुरुषवक्रनपेक्षं स्वार्थे प्रत्ययमुत्पाद्यति वेदवाक्यमिति व्यापकविरुद्धो-पलक्षः । कर्रभूतपुरुषसापेक्षज्ञानोत्पादकत्वेन मृषात्वस्य व्याप्तत्वात् । तद्विरुद्धं च स्वार्थे वक्तनपेक्षत्वम् । पदबुद्धिवदिति । पदानामविसंवादिप्रत्ययनिमित्तत्वप्रदर्शन-परमेतत् । नतु पद्बुद्धिर्दृष्टान्तत्वेनाभिप्रेता । किं तिहै ? । पदान्येव । तथाद्यत्र शब्दात्मकः साध्यधर्मी, तस्य चाविसंवादिज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वेनामृपात्वे साध्ये तथाभूत एव दृष्टान्तधर्मी न्याय्यः । अन्यथा साध्यविकलता दृष्टान्तस्य स्यात्। तथाऽपरः प्रयोगः--यो नित्यवाक्यजनितः प्रत्ययः स यथार्थत्वेन सम्यक्, यथा वाक्यस्वरूपविषयः, नित्यवाक्यजनितश्चाग्निहोत्रादेः स्वर्गादिसंसिद्धिनिश्चय इति स्व-भावहेतुः । पूर्वं विस्तरेण नियत्वस्य प्रतिपादितत्वान्नासिद्धो हेतुः । चोदनेयादि पूर्वमेव व्याख्यातम् । तथाऽपरौ प्रयोगौ-योऽनाप्तप्रणीतवाक्यजनितः प्रत्ययो(य)श्च देशकालनरावस्थाभेदादौ विसंवादरहितः स प्रमाणम्, यथाऽऽप्तवाक्यजनितः प्र-त्ययः, तथा चायं चोदनावाक्यजनितः प्रत्यय इति स्वभावहेतुः । प्रथमस्य हेतो-नोसिद्धिः । विक्तरेणापौरुषेयत्वस्य प्रसाधितत्वात् । नापि द्वितीयस्य । यथोक्तम्---''नच खर्गकामो यजेतेत्यतो वचनात्संदिग्धमवगम्यते, भवति वा खर्गो न वा भव-तीति । नचासंदिग्धमवगम्यमानिमदं मिथ्या स्यात् । यो हि जनित्वा प्रध्वंसते नैतदेवमिति स मिध्याप्रत्ययो न चैष कालान्तरे अवस्थान्तरे पुरुपान्तरे वा विप-र्येति तस्माद्वितथ" इति । तस्मात्सिद्धमालोकवत्सर्वलोकसाधार्णो धर्मादिन्यवस्था-हेतुः खत एव प्रमाणं वेद् इति । ततश्च चित्तमात्रतादिनयो यो बौद्धादिभिर्वर्ण्यते सोऽयुक्त इति स्थितम् ॥ २३४६ ॥ २३४७ ॥ २३४८ ॥ २३४९ ॥ २३५० ॥

नतु यदि स्वत एव प्रमाणमालोकवत्सर्वसाधारणो वेदः किमिति केचित्तत्र बौ-द्धादयो विप्रतिपद्यन्ते । नहि तान्प्रति तस्याप्रामाण्यं युक्तमित्याशक्याह—तस्मा-दिल्यादि ।

## तसादालोकवद्वेदे सर्वलौकिकचक्षुषि । बॡकवत्प्रतीघातः किलान्येषामधर्मजः ॥ २३५१ ॥

यथा किल पदुतरिकरणनिकरप्रोत्सारितसकलितिसप्रसरे सवितरि सकलजन-साधारणचश्चिष च समन्ताद्भात्यिष स्वकर्मापरावा(धा?) तुरूपासंज्ञापद्वतरलोचनस्यो-द्धकादेने रूपमवतरित दर्शनपथम्, एवमधर्मतिमिरोपहत्वबुद्धिलोचनाः प्रतिहितमे-वासादयन्ति स्थितेऽपि सकललोकैकचश्चिष वेदं शाक्यादय इति । किलशब्दोऽह-चिसूचकः ॥ २३५१ ॥

तामेवामिन्यनक्ति-सर्वमेतदित्यादि ।

### सर्वमेनद्विजातीनां मिथ्यामानविजृम्भितम्। घुणाक्षरवदापन्नं सूक्तं नैषां हि किश्चन ॥ २३५२॥

घुणाक्षरविति । काकतालीयन्यायेनापीत्यर्थः ॥ २३५२ ॥ तत्र यदुक्तं यन्मिध्यात्वहेतुदोषसंसर्गरहितं तद्वितथज्ञानकारणिमत्यादि । तद्त्र हेतोस्तावत्सिद्धत्वमभ्युपगम्यानैकान्तिकतामुद्भावयन्नाह—कर्तर्यसत्यपीत्यादि ।

## कर्तर्यसत्यपि होषा नैव सत्यार्थतां व्रजेत्। तहेतुगुणवैकल्याद्दोषाभावे मृषार्थवत्॥ २३५३॥

एषेति । श्रुतिः । यथा रागादियुक्तो मृषावादी दृष्ट इत्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां गिरो मिध्यात्वहेतवो दोषा निश्चितास्तथा कृपादिगुणयुक्तः सत्यवाक् दृष्ट इति कृपादयो गुणाः सत्यत्वहेतव इति । ततश्च कारणनिवृत्त्या मिध्यात्ववत्सत्यत्वमपि निवर्तेत । सत्यप्यपौरुषेयत्वे सत्यत्वं न सिद्ध्यत्य(तोऽ)नैकान्तिकता हेतोः ॥ २३५३ ॥

अथ गुणनिवृत्तिः कथं निश्चितेत्याह—गुणाः सन्तीत्यादि ।

गुणाः सन्ति न सन्तीति पौरुषेयेषु राङ्क्यते । आनर्थक्यमतः प्राप्तं गुणाराङ्केव नास्ति नः॥ २३५४॥

यदेव दोषाभावे कारणं भवताऽभ्यधायि तदेव सत्यत्वहेतुगुणाभावेऽपीति दर्श-यति ॥ २३५४ ॥ अत इत्यादिनोपसंहत्य, कारणानुपलब्ध्या सत्यत्वमिध्यात्वयोरभावप्रसङ्गं दर्शयति ।

> अतः सत्यत्विमध्यात्वहेतृनां नच संश्रयात्। प्रज्ञाद्याऽकृपादीनामभावान्नास्ति तद्वयम्॥ २३५५॥

तत्र श्रज्ञादयः सत्यत्वहेतवो मिथ्यात्वहेतवस्त्वकृपादय इति यथाक्रमं सम्बन्धः । द्वयमिति । सत्यत्वमिथ्यात्वे ॥ २३५५ ॥

द्वयाभावे सति यत्प्रसज्यते तद्दर्शयति -- आनर्थक्यमिलादि ।

आनध्येक्यमतः प्राप्तं षडप्पादिवाक्यवत् । अथिश्चेत्सम्प्रतीयन्ते क्रियाकारकयोगिनः ॥ २३५६ ॥ एषा स्यात्पुरुषाख्यानादुर्वशीचरितादिवत् । प्रतिपत्तिरताद्ध्येऽप्यस्य प्रकृतितस्तव ॥ २३५७ ॥

पडणूपा दश दाडिमानी साशुन्मत्तकवाक्यवदानर्थक्यं वेदस्य प्राप्तम् । ननु चानर्थक्यं वेदस्य साध्यतो बौद्धस्य दृष्टवाधा प्रतिज्ञाया भवेत् । तथा ह्यप्रिहोत्रात्स्वर्गो
भवती स्रती वाक्यादर्थप्रती तिः प्रस्यक्षमनुभूयते । सा कथमपोद्यत इत्याशङ्क्य परस्य
वचनावकाशं परिहरति—एषे सादि । एवं मन्यते—यदि हि स्वातन्ने णानर्थक्यं वेदस्य साध्येत तदा स्यात्प्रतिज्ञावाधा, यावता प्रसङ्गापादनमेन तिक्रयते । न च तत्र
प्रसङ्गेन प्रतिज्ञावाधासम्भवः, तत्र प्रतिज्ञायमानस्याभावात् । केवलं परस्येव व्यापकथमी निवृत्त्यापि व्याप्यनिवृत्तिमनि च्छतोऽनिष्टापत्त्या वचनव्याधातः प्रतिपाद्यते ।
नापि दृष्टवाधा । तथाहि—पुरुषव्याख्यानवशादेषा प्रतीतिभवदेव विदात्।
यथा केनचिद्गिहोत्रात्स्वर्गो भवती त्यादिवेदवाक्यस्य भरतो व्याप्तदर्थप्रतीतिभवदेव ।
नच तत्तेनार्थेनार्थवत् । तद्वदियमर्थप्रतीतिः प्रकृत्या निर्थकाद्पि वेदाद्विति कृतो
दृष्टवाधा प्रतिज्ञायाः ॥ २३५६ ॥ २३५७ ॥

किश्व—भवतु नाम मिध्यात्वहेतोद्गेपस्यैव निवृत्तिनं गुणस्य, तथापि हेतोरनै-कान्तिकत्वमनिवार्यमेवेति दर्शयन्नाह—दोषाभावेऽपीत्यादि ।

> दोषाभावेऽपि सत्यत्वं न सिद्ध्यत्यन्यभावतः। आनर्थक्यास्यमप्यस्ति तसाद्राइयन्तरं परम्॥ २३५८॥

यदि हि सस्यत्विमध्यात्वव्यतिरेकेण शब्दानां राश्यन्तरं न स्थात्, तदैकराश्य-भावे द्वितीयराशिसद्भावो नान्तरीयकः स्थात्। यदा त्वानर्थक्यमपि तृतीयं राश्य-न्तरमस्ति, तदा न मिध्यात्विनवृत्त्या सत्यत्विनश्चयोऽपरस्थापि तृतीयस्थानर्थकस्था-विनिवृत्तेः॥ २३५८॥

> अथ सत्यार्थविज्ञानजनमञ्चाक्तः स्वतः स्थितः । वेदो नरः(वा?)निराशंसः सत्यार्थोयमतो मतः ॥ २३५९ ॥ यद्येवं सर्वदा ज्ञानं नैरन्तर्येण तद्भवेत् । सदाऽवस्थितहेतुत्वाक्तयथाभिमते क्षणे ॥ २३६० ॥ एकविज्ञानकाले वा तज्जन्यं सकलं भवेत् । शक्तं हेतुतया यद्वक्तद्विज्ञानं विवक्षितम् ॥ २३६१ ॥

स्यादेतत्—यदि वेदे कृपादिगुणहेतुकं सत्यत्वमभ्युपगतं स्यात्तदा गुणानां पुरुषाश्चितत्वेन पुरुषांनेषृत्त्या निष्टुत्तौ सत्यां मिण्यात्ववत्सत्यत्वमपि निवर्तेत । यावता
स्वतःप्रामाण्याद्वेदस्य प्रकृत्यैव सत्यार्थज्ञानहेतुत्वं नतु पुनर्गुणकृतं तेन नानैकान्तिकता हेतोः, नाष्यानर्थक्यप्रसङ्गो वेदस्यत्येतत् । परस्योत्तरमाशङ्क्य परिहरन्नाह—
यद्येविमित्यादि । यथैव हि प्रकृत्याऽर्थवत्त्वमस्य वेदस्य तथा मिण्यात्वमपि सम्भाव्यत इत्यनैकान्तिकतेव हेतोरित्यमिप्रायः । एतच पश्चादिमधास्यति । प्रकृत्या च
ज्ञानहेतुत्वे सर्वदा युगपच तद्भाविज्ञानं प्राप्नोत्यविकलकारणत्वादिति कथमानर्थक्याप्रसङ्गः । प्रयोगः—यदा यदविकलकारणं तत्तदा भवत्येव, यथा—अभिमतक्षणावस्थायां अग्निहोत्रादिवाक्यसम्भूतं ज्ञानम्, अविकलकारणं च वेदवाक्यहेतुकं सर्वज्ञानं सर्वस्थामवस्थायामिति स्वभावहेतुः ॥ २३५९ ॥ २३६० ॥ २३६१ ॥

युगपज्ज्ञानप्रसङ्गपक्षे च दोषान्तरमाह—तृतः प्रमित्यादि ।

ततः परमतो ज्ञानजन्मशक्तिपरिक्षयात्। न नित्यः स्याद्यं वेदः शक्तौ वा धीः पुनर्भवेत्॥ २३६२॥

तथाहि—यदि युगपदशेषज्ञानान्युत्पाद्योत्तरकालं ततो ज्ञानोत्पादनशक्तः परिहीयते वेदस्तदा शक्तेरात्मभूतायाः परिक्षयात् क्षयी प्राप्नोति । अथ न परिहीयते
तदोत्तरकालं पुनरिष ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्ग इति न कथि श्रित्यस्यार्थि क्रियासामर्थ्यम्
॥ २३६२ ॥

अथापीत्मादिना यद्विकलकारणित्यस्य हेतोरिसद्धतामाशङ्कते । अथापि सहकारीणि व्याख्यादीनि व्यपेक्षते । तेषां च क्रमसद्भावात्तद्विज्ञानं क्रमीष्यते ॥ २३६३ ॥

व्याख्यादीनीत्यादिशब्देन सङ्केतादिपरिषदः । तेषां चेति । व्याख्यादीनाम् ॥ २३६३ ॥

नैवमित्यादिना परिहरति।

नैवं तस्य हि राक्तस्य व्यपेक्षा कीहराी भवेत्। तद्योगात्स समर्थश्चेन्नित्यतारोह का तव॥ २३६४॥

असमर्थों हि परमपेक्षेत ततः समर्थस्वभावोत्पाद्तिप्सायाम् । यस्तु समर्थस्तस्य न किश्वित्स्वभाववैकल्यमस्तीति कीटशी तस्य व्यपेक्षा । अथ प्रागसमर्थः सहका-रिकारणयोगात्पश्चात्समर्थो भवतीत्यभ्युपेयते, तदा जद्दतु भवन्तो वेदे नित्यताशाम् ॥ २३६४ ॥

कथमित्याह-प्रागशक्त इत्यादि ।

प्रागदाक्तः समर्थश्च यदि तैः क्रियते पुनः। प्रसक्तः पौरुषेयोऽयं ज्ञानाङ्गं हि नराश्रयात्॥ २३६५॥

शक्तेरव्यतिरेकादिति भावः । व्यतिरेके तु सम्बन्धासिद्धेर्वेदस्याकारकत्वप्रसङ्गः, शक्तेरेव कार्योत्पत्तेरिति वाच्यम् । ज्ञानाङ्गमिति । ज्ञानस्याङ्गं यो भवति वेदः स नराश्रयाज्ञातः, वेदस्वरूपं च नराश्रयाज्ञातं, तश्च वेदाव्यतिरेकात्, सोऽपि जात एव ॥ २३६५ ॥

किश्व—न केवलं परापेक्षायामनित्यत्वप्रसङ्गः, अपौरुषेयत्वकस्पना च व्यर्था प्राप्नोतीति दर्शयन्नाह—नहीत्यादि ।

> नहि तावित्थितोऽप्येष ज्ञानं वेदः करोति नः । यावन्न पुरुषेरेव दीपभूतैः प्रकाशितः ॥ २३६६ ॥ ततश्चापौरुषेयत्वं भूतार्थज्ञानकारणम् । न कल्प्यं ज्ञानमेतद्धि पुंच्याख्यामात्प्रवर्त्तते ॥ २३६७ ॥ सत्यप्येषा निरर्थाऽतो वेदस्याप्रौरुषेयता । यदिष्टं फलमस्या हि ज्ञानं तत्पुरुषाश्चितम् ॥ २३६८ ॥

यथार्थक्रानार्थमस्यापौरुषेयता कल्प्यते । सा च कल्पनाऽपि न पुरुषिनरपेक्षा तन्कानोत्पादने समर्थेति व्यर्था तत्कल्पना । पुरुषा एव प्रमाणभूताः प्रणेतारो यथार्थकानकारणं सन्तु । किमिदानीमपौरुषेयतया सिद्धोपस्थायिन्या ॥ २३६६ ॥ ॥ २३६७ ॥ २३६८ ॥

अथ माभूदनित्यत्वप्रसङ्गोऽपौरुषेयत्वकरपनायाश्च व्यर्थतेति सर्वदैव शक्तो वेदो-ऽभ्युपगम्यते तदा पूर्ववद्दोषप्रसङ्ग इति दर्शयति—शक्तश्चेदित्यादि ।

### शक्तश्चेत्सर्वदैवायं तत्किमन्यद्पेक्षते । शक्तैकहेतुभावे तु ज्ञानं स्यादेव तेन वः ॥ २३६९ ॥

स्यादेतत्—पुरुषापेक्षायां नापौरुषेयता व्यर्थायते । यथावस्थित एवार्थः पुरुषेः प्रकाश्यते नापूर्वः क्रियते । अपूर्वकरणे हि स्वातत्रयमेषामभ्युपगतं स्यात् । तत्रश्च रागादिमिरुपष्ठता विपरीतार्थां श्वातिमारचयन्तः केन प्रतिबध्येरन् । तदेत्रद्धा- स्थायामपि पुरुषेः क्रियमाणायां दोषजातं समानमिति दर्शयन्नाह—स्वतन्त्रा इत्यादि ।

खतन्त्राः पुरुषाश्चेह वेदे व्याख्यां यथारुचि । कुर्वाणाः प्रतिबद्धं ते शक्यन्ते नैव केनचित् ॥ २३७० ॥ मोहमानादिभिदींषैरतोऽमी विष्ठताः श्रुतेः । विपरीतामपि व्याख्यां कुर्युरित्यभिशङ्क्यते ॥ २३७१ ॥

अपि च न वेदार्थस्यातीन्द्रियार्थस्य कश्चित्स्वातक्रयेण परिज्ञाता नरोऽभ्युपगतो यो वेदार्थमाख्यास्यति । तथाहि वेदार्थपरिज्ञानद्वारेणातीन्द्रियार्थदर्शित्वमस्य न स्वातक्रयेण, वेदार्थपरिज्ञानं तनो(तुना?)तीन्द्रियार्थदर्शित्वमन्तरेणेति व्यक्तमवतरित नितरामितरेतराश्रयत्वमिति दर्शयत्राह—नचातीन्द्रियदृगित्यादि ।

> नचान्तीन्द्रियदक्तेषामिष्ट एकोऽपि मानवः। स्वर्गयागादिसम्बन्धज्ञानं नैव ह्यचोदनम्॥ २३७२॥ यसादतीन्द्रियार्थानां द्रष्टा साक्षान्न चास्ति वः। वचनेन हि निलेन यः पद्यति स पद्यति॥ २३७३॥

अविद्यमाना चोदना अस्थेत्यचोदनं ज्ञानम् । चोदनानिरपेक्षमिति यावत् । अत्र कारणमाह—यस्मादिति । एतदपि कथमित्याह—वचनेनेत्यादि । तदुक्तम् 'तस्मा- दतीन्द्रियार्थानां साक्षात् द्रष्टा न विद्यते । वचनेन तु नित्येन यः पर्यति स प्रदयतीति' ॥ २३७२ ॥ २३७३ ॥

स्यादेतद्वेद एव स्वयं पुरुषव्यापारमनपेक्ष्यास्मै पुरुषाय स(स्व?)मर्थमावेदिय-ध्यते । तेनेतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गो नावतरतीत्याह—वेद इत्यादि ।

> वेदो नरं निराशंसो ब्रृतेऽर्थे न सदा खतः। अन्धात्तयष्टितुल्यां तु पुंच्याख्यां समपेक्षते॥ २३७४॥

निह प्रथमश्रुतोऽसमयज्ञस्य स्वयं स(स्व?)मर्थमावेदयते वेदः । किन्नाम कुरुत इसाह—अन्धात्तेसादि । अन्धैरात्ता गृहीता (यष्टिः) तथा तुल्येति विष्रहः ॥ २३७४ ॥

अपेक्षतां को दोष इत्याह—स तयेत्यादि ।

स तया कृष्यमाणश्च कुवर्त्मन्यपि सम्पतेत्। ततो नालोकवद्वेदश्चक्षुर्भृतश्च युज्यते॥ २३७५॥

स इति । वेदः । तयेति । पुंच्याख्यया । कुवर्तमन्यपि सम्पतेदिति । विपरी-तार्थप्रकाशनात् । ततश्च यदुक्तम्—'तस्मादालोकवद्वेदे सर्वलोकैकचक्षुषि । नैव विप्रतिपत्तव्यमिति' तदनुपपत्रम् ॥ २३७५ ॥

स्वतन्त्रस्येइत्यादिना प्रकृतसुपसंहरति ।

खतस्य च विज्ञानजनकत्वे सति स्फुटम्। प्रामाण्यमपि नैवास्य सम्भाव्यं पुरुषेक्षणात्॥ २३७६॥

शक्तस्य हि न पुरुषापेक्षया ज्ञानजनकत्वं युक्तमिति प्रतिपादितम् । भवतु नाम पुरुषापेक्षया शक्तस्यापि ज्ञानजनकत्वं तथापि—पुरुषापेक्षया ज्ञानजनकत्वेऽपि, प्रामाण्यमस्य स्फुटं न सम्भाव्यमिति पदार्थयोजना । अपिशब्दो भिन्नक्रमः ज्ञान-जनकत्वेसतीत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः ॥ २३७६ ॥

अस्यैवार्थं व्यक्तीकुर्वन्नाह—यथार्यवोधेलादि ।

यथार्थबोधहेतुत्वात्प्रामाण्यं ह्यवकल्पते ।

पुंत्र्यास्यापेक्षणे चास्य न साध्वी मानकरूपना ॥ २३७७॥ न साध्वी मानकरूपनेति । 'स तया कृष्यमाणश्च कुवर्त्मन्यपि सम्पते'दित्यनेन पूर्वमसाधुत्वस्य प्रतिपादितत्वात् ॥ २३७७ ॥ तत्रश्च, यदुक्तम्—'प्रमाणेऽवस्थिते वेदे शिष्याचार्यपरम्परा। अनादिः कल्प्यमा-नापि निर्दोषत्वाय कल्पते' इति तद्युक्तमिति दर्शयन्नाह—इत्थमित्यादि ।

इत्थं मानेऽस्थिते वेदे शिष्याचार्यपरम्परा।

अनादिः कल्प्यमानाऽपि नादोषस्वाय युज्यते ॥ २३७८ ॥

अस्थित इत्यकारप्रऋोषोऽनुद्रष्टव्यः ॥ २३७८ ॥

कथं न युज्यत इसाह—यस्मादेकोऽपीति ।

यसादेकोऽपि तन्मध्ये नैवातीन्द्रियदृग्मतः।

अनादिः कल्पिताऽप्येषा तस्मादन्धपरम्परा ॥ २३७९ ॥

यदि नामान्धपरम्परा जाता, ततः किमिलाह—अन्धेनान्ध इलादि।

अन्धेनान्धः समाकृष्टः सम्यग्वत्र्मे प्रपचते ।

धुवं नैव तथाऽप्यस्या विफलाऽनादिकल्पना॥ २३८०॥

यथोक्तं शाबरे भाष्ये—"नैवंजातीयकेष्त्रर्थेषु पुरुषवचनं प्रामाण्यमुपैति, अन्धा-नामिव वचनं रूपविशेषेष्वि"ति ॥ २३८० ॥

एवमनादित्वं शिष्यपरम्परया सिद्धमभ्युपगम्य दोष उक्तस्तद्पि न सिद्धमिति दर्शयन्नाह—परत इत्यादि ।

परतो वेदतत्त्वज्ञा मनुव्यासादयोऽपि च । तैरेवारचितो नायमर्थ इत्यत्र न प्रमा ॥ २३८१ ॥

न प्रमेति । असन्तपरोक्षत्वात् ॥ २३८१ ॥

स्यादेतत्—नावितथज्ञानहेतुत्वादपौरुषेयत्वेन प्रामाण्यमिष्टम्, किं तर्हि शस्या-र्थानित्याच्छज्दार्थसम्बन्धमात्रात् । नवा (स चा १) पौरुषेयतायां सत्यां भवतीति तस्त्राप्यनैकान्तिकमेव । को हात्र नियमे हेतुर्यद्पौरुषेयेण सत्यार्थेन भवितव्यमिति । भवतु नाम तथाऽपि दोष एवेति दर्शयन्नाह्—

सत्यार्थनित्यसम्बन्धमात्रात्पामाण्यमस्तु वा । अतीन्द्रियं तु तं योगं नैव कश्चिद्ध्यवस्यति ॥ २३८२ ॥ अतीन्द्रिया यतस्तेऽर्थास्तत्स्यो योगोऽप्यतीन्द्रियः । अनत्यक्षदृत्ताः सर्वे नराश्चेते स्वतस्सदा ॥ २३८३ ॥ सत्यार्थश्चासौ नित्यसम्बन्धश्चेति विष्रदः । कल्पितो हि नित्यः सम्बन्धः, यद्य- सावर्थप्रतीतिहेतुनं भवेत्तदा व्यर्था तत्कल्पना । नचान्यत्तस्य रूपमन्यत्राथप्रतीति-जनकत्वात् । इयानेव हि सम्बन्धस्य व्यापारो यद्रथप्रतीतिजननम्, तद्कुर्वाणः कथं सम्बन्धः स्यात् । नाष्यसौ सत्तामात्रेणार्थप्रतीतिहेतुः, किं तर्हि ?, ज्ञातः सन्, अन्यथा धागृहीतसमयस्यापि ततः प्रतीतिर्भवेत्, न चासौ ज्ञातुं केनचिच्छक्यते, सम्बन्धिनः स्वर्गादेरतीन्द्रियत्वेन तस्याप्यतीन्द्रियत्वात् । अतीन्द्रियार्थदर्शिनस्तर्हि तं ज्ञास्यन्तीति चेदित्याह—अनत्यक्षदृशः इत्यादि । तदुक्तम्—''तस्मादतीन्द्रियार्थानां साक्षाद्रष्टा न विद्यते । वचनेन तु नित्येन यः पश्यति स पश्यति ॥" इति अनत्यक्षदृशः—अतीन्द्रियार्थादर्शिनः ॥ २३८२ ॥ २३८३ ॥

श्रुतिरेव स्वयमावेद्यिष्यतीति चेदाह - अयं ममेत्यादि ।

अयं ममार्थसम्बन्ध इत्याह च न सा श्रुतिः। नरक्षसोऽर्थयोगस्तु पौरुषेयान्न भिद्यते॥ २३८४॥

न होते भवन्तो ब्राह्मणा ममायमर्थो गृह्यतामित्याहूय प्रवृद्धतरकारुण्यः पुण्यैक-प्रवणचेताः परिहतिनरतः सन्वदान्य इव ब्राह्मणेभ्यः स्वयं स्वमर्थमप्यति वेदपुरुषः। तर्हि स्वयमेवोत्प्रेक्षिष्यन्त इत्याह्—नरकृष्त इत्यादि॥ २३८४॥

तमेवाभेदं दर्शयति—तद्यथेत्यादि ।

तद्यथा पौरुषेयस्य शङ्क्यते विपरीतता । नरैरुत्प्रेक्षितस्यापि सा शङ्क्यैव न किं भवेत्॥ २३८५॥

अपि नाम सङ्कीर्णमर्थ जानीयामिति सङ्करहेतुः पुरुषोऽपाकीर्णे यथा पुरुषैः स्वयं प्रयुक्ताः शब्दाः सङ्कीर्यन्ते (?) तथा तैरूपकल्पितार्था अपीति कोऽत्र विशेषः। सेति । विपरीतता । शङ्कोति । शङ्कनीया ॥ २३८५ ॥

पूर्वमप्रामाण्याद्वेदस्य शिष्याचार्यपरम्पराकल्पना व्यर्थेति प्रतिपादितम्, इदानीं भवतु नाम नित्यसम्बन्धद्वारेण प्रामाण्यम्, उभयथा शिष्याचार्यपरम्परोपकल्पना व्यर्थेत्युपदर्शयति—माने स्थितेऽपीत्यादि ।

माने स्थितेऽपि वेदेऽतः शिष्याचार्यपरम्परा । अनादिः कल्पिताऽप्येषा संजाताऽन्धपरम्परा ॥ २३८६ ॥ यदुक्तम्—'नरैरुलेक्षितस्यापि सा शङ्केव न किं भवेत्' इति, अत्र परोऽसम्भव-माश्काया दर्शयति—नन्विसादि । नन्वारेकादिनिर्मुक्ता खर्गादौ जायते मतिः। अग्निहोत्रादिवचसो निष्कम्पाध्यक्षबुद्धिवत्॥ २३८७॥ नावलम्बेत तां कुर्वन्कथं वेदः प्रमाणताम्। न हातो वचनादर्थं संदिग्धं वेक्ति कश्चन॥ २३८८॥

आरेकः संशयः । आदिशब्देन विपर्यासो गृह्यते । यथोक्तं भाष्ये शाबरे "न च स्वर्गकामो यजेते यतो वचनात्सं दिग्धमवगम्यन्ते — भवति वा स्वर्गो न वा भवतीति । न च विनिश्चितमवगम्यमानिमदं मिथ्या स्यान् । यो हि जनित्वा प्रध्वं सते नैतदेविमिति स मिथ्याप्रत्ययः । न चैष देशान्तरे कालान्तरे विपर्येति । तस्मादिवतथः इति । अन्यथा हि प्रत्यक्षं स्फुटत्स्फुलिङ्गप्रकरप्रसरोपरुद्धान्तरालमकृशकृशानुराशिमनुभवतोऽपि भवतः किमिति संशयदोलाविलोलं मनो न भवेत् । तस्मा न किश्विदपि ते प्रमाणं स्यादिति परस्याभिप्रायः । प्रयोगः — यः संशयविपर्यासरहितः प्रत्ययः स प्रेक्षावतां प्रमाणव्यवहारविषयः, यथा — वह्वावश्चान्तचे तसो दाहपाकाद्यर्थिनस्तिश्चयहेतुः प्रत्ययः, संशयविपर्यासरहितश्चाग्निहोत्रादिवाक्यो-द्भवः प्रत्यय इति स्वभावहेतुः । नावलम्बेतिति । प्रमाणतामित्यनेन सम्बन्धः । तां कुर्वन्निति । मतिम् ॥ २३८७ ॥ २३८८ ॥

नैवमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

नैवं संदायसंजातेर्विपरीतान्यवाक्यवत्। प्रेक्षायन्तो हि नैतेषां भेदं पदयन्ति कश्चन॥ २३८९॥ नातीन्द्रिये हि युज्येते सदसत्ताविनिश्चयौ। निश्चयो वेद्वाक्याचेदन्यादम् किमन्यतः॥ २३९०॥

यदि तावत्त्रेक्षावतां संशयादिरहितः प्रत्ययो वेदवाक्याद्भवतीति हेत्वर्थस्तद् हेतोरसिद्धता । तथाहि प्रेक्षावतामग्निहोत्रात्स्वर्गो न भवतीत्यतो विपरीतान्यवाक्या-दिवाग्निहोत्रात्स्वर्गो भवतीत्यतोऽपि संशयः समान एव, अतीन्द्रियेऽर्थे सदसत्तानिश्चय-कारणाभावाद्थेसंवाद्स्योभयत्राप्यनुपलम्भात् । विपरीतान्यवाक्यवदिति । सप्तन्यन्ताद्वतिः । अथापि स्याद्वेदवाक्यादेव निश्चयो भवति तिकमन्येन कारणेन पर्ये- वितेन्यत आह—अन्याहिगित्यादि । वेदार्थविपरीतार्थाध्यवसायी निश्चयः । अन्यत इति । पौरुषेयात् । किं न भवति—भवत्येवेति यावत् । सतश्च साऽपि प्रमाणं स्यादुभयोरपि तदानीं वाधाऽनुपलम्भेनाविशेषात् ॥ २३८९ ॥ २३९० ॥

अथ प्रेक्षावतां श्रोत्रियाणामकम्प्यो जायते प्रत्यय इत्यतो नासिद्धता हेतोरिति चेत्, जायतां तथापि यदि नामासिद्धता न भवेत्, अनैकान्तिकता तु दुर्वारेति दर्शयति—श्रोत्रियाणामित्यादि ।

श्रोत्रियाणां तु निष्कम्पा बुद्धिरेषोपजायते । श्रद्धाविवशवुद्धीनां साऽन्येषामन्यतः समा ॥ २३९१ ॥ तथाहि सौगतादीनां धीरकम्पोपजायते । अपायदुः स्वसम्भृतियोगात्प्राणिवधान्वितात् ॥ २३९२ ॥ अस्याश्च न धियः काचिद्धाधा सम्प्रति दृश्यते । कचित्कदाचिच्छक्क्या चेद्वेदवाक्येऽपि सा समा ॥२३९३॥

सेति । अकम्पा बुद्धिः । अन्येषामिति । बौद्धादीनाम् । अन्यत इति यागा-स्प्राणिवधाश्रितापायदुः खसम्भूतिरित्यतो वाक्यात् । एतदेव दर्शयति—तथा ही-त्यादि । सुबोधम् ॥ २३९१ ॥ २३९२ ॥ २३९२ ॥

भूयोऽप्यनैकान्तिकतामपौरुपेयत्वस्य दर्शयति -- नरेच्छेत्यादि ।

नरेच्छाधीनसङ्केतिनरपेक्षो यदि स्वयम् । वेदः प्रकाद्ययेत्स्वार्थे प्रमाणं युज्यते तदा ॥ २३९४ ॥ तदा हि मोहमानादिदोषोपस्रुतबुद्धिभः । अन्यथाऽऽस्त्रायमानो हि (पि?)निजमर्थे न मुश्चिति॥२३९५॥ यसात्तद्विषयामेव धियमुत्पादयत्यरम् । न त्विष्टं पुरुषेरर्थमपरं योतयत्ययम् ॥ २३९६ ॥ नरेच्छायास्त्वपेक्षायां पौरुषेयान्न भिचते । योतनं हि तदायत्तं विपर्यस्ताऽपि सा भवेत् ॥ २३९७ ॥

इच्छायाः स्वातक्यात्तद्धीनसङ्केतसापेक्षस्य वेदस्य स्वार्थप्रकाशने नेष्टार्थप्रकाशनं स्यान्नियमाभावात्, यदा तु तिन्नरपेक्षो वेदोऽर्थं बोधयेत्तदा प्रमाणं युज्येत, पुरुष-व्याख्यामनाद्य क्षिप्रतरं स्वार्थप्रतीतिजननात्, अन्यथा व्याख्यायमानस्यापि चक्षुरादिवस्प्रकृत्येव स्वार्थप्रकाशनापरित्यागादिति समुदायार्थः । आख्यायमान इति । व्याख्यायमानः । अरमिति । क्षिप्रम् । झगितीति यावत् । विपर्यस्ताऽपि सेति । नरेच्छा ।। २३९४ ॥ २३९५ ॥ २३९६ ॥ २३९७ ॥

भवतु नाम स्वाभाविकोऽर्थसम्बन्धोऽपौरुषेयत्वेन वेदस्य, तथापि नेष्टसिद्धिरित्य-नैकान्तिकतामेव समर्थायमान आह—अपि चेत्यादि ।

> अपिचापौरुषेयस्य यथा प्राकृतिमध्यते । सत्यार्थत्वमसत्यत्वमेवमाशङ्काते न किम् ॥ २३९८॥ स्रतः सत्यार्थबोधस्य हेतुत्वात्सत्यताऽस्य हि । एवं मिध्यात्वबोधेऽपि हेतुत्वं शङ्कायते स्रतः ॥ २३९९॥

प्रकृतो भवं प्राकृतम्—स्वाभाविकमित्यर्थः ॥ २३९८ ॥ २३९९ ॥ प्रमाणभूतपुरुषकृतत्वमेव प्रामाण्यकारणमास्थीयतां वेदस्य किं जाड्यसंसूचकेना-कृतकत्वेनेति दृशयत्राह—किं चेत्यादि ।

किंच वेदप्रमाणत्वे निर्वन्धो यदि वो ध्रुवम् । निर्दोषकर्तृकत्वादौ तदा यत्नो विधीयताम् ॥ २४०० ॥ निर्दोषेण हि कत्रोऽयं कृतोऽदोषैः प्रकाशकैः । योतमानश्च लोकेऽस्मिन्भृतार्थज्ञानसाधनः ॥ २४०१ ॥

निर्दोषकर्तृकत्वादावित्यादिशव्देन व्याख्यातृत्वं गृह्यते ॥ २४०० ॥ २४०१ ॥ अथ निर्दोषैः कृतव्याख्यातस्यापि कथं प्रामाण्यं सिद्ध्यतीत्याह —प्रज्ञाकृपादियुक्तानामित्यादि ।

प्रज्ञाकृपादियुक्तानां तथाहि सुविनिश्चिताः। पौरुषेय्योऽपि सद्वाचो यथार्थज्ञानहेतवः॥ २४०२॥

यथोक्तं शवरस्वामिना—''यत्तु लौकिकं वचनं तचेत्प्रत्यायितात्पुरुषादिन्द्रियः विषयं वाऽवितथमेव तदि"ति । सद्भाच इति । शोभनाः ॥ २४०२ ॥ पुनरप्यपौरुषेयत्वस्थानैकान्तिकतां प्रतिपादयन्नाह्— न नराकृतमित्यादि ।

न नराकृतिमित्येव यथार्थज्ञानकारि तु । दृष्टा हि दाववह्नवादेर्मिथ्याज्ञानेऽपि हेतुता ॥ २४०३ ॥

निह पुरुषदोषोपधानादेवार्थेपु ज्ञानविश्रमस्तद्रहितानामिप दाववह्नयादीनां नीलो-त्पलादिषु वितथज्ञानजननात् । दावो वनगतो वह्निः । स पुनर्यः स्वयमेव वेण्वा-दीनां संघर्षसमुद्भृतः स इह व्यभिचारविषयत्वेन द्रष्टव्यः । यस्त्वरणिनिर्मथनादि पुरुषेनिवृत्तं तत्रापौरुषेयत्वासम्भवात्ततो न हेतोव्यभिचार इति भावः । आदिश-ब्देन मरीच्यादिपरिग्रहः ॥ २४०३ ॥ तामेव मिथ्याज्ञानहेतुतां दर्शयति—रक्तमित्यादि ।
रक्तं नीलसरोजं हि वह्नयालोके सतीष्यते ।
वह्नयादिः कृतकत्वाचेन्न हेतुरुपपद्यते ॥ २४०४॥

अथापि स्यान्नापौरुषेयत्वमेव केवलमस्माभिर्हेतुत्वेन वर्णितम् । किं तर्हि १ । अफ्ट-तकत्वे सतीति विशेषणम् । यद्वा—पौरुषेयप्रहणमकृतकोपलक्षणमतो न दावव-हिना कृतकेन व्यभिचार इति मन्यमानस्य परस्थोत्तरमाशङ्कयन्नाह—वह्नचादेरि-त्यादि । तद्वेतुः—मिध्याज्ञानहेतुः ॥ २४०४ ॥

किं वैकृतकते यादिना परिहरति।

किं वैकृतकताऽर्थानां मिथ्याज्ञाननिबन्धनम् । एवं हि नैव धूमोऽग्नेर्यथावद्योतकं भवेत् ॥ २४०५ ॥

ति द्विशेषणं भवित यद्विपक्षाद्वेतुं व्यवच्छिनित्त, अन्यथा हि येन केनचिद्विशेषणेन हेती यद्यैकान्तिकता लभ्येत तदा न कश्चिदनैकान्तिको हेतुः स्यात् , इच्छाप्रतिब-द्विते सर्वत्र विशेषणस्य सौकर्यात् । नचाक्रतकत्वं विशेषणं वेदस्य मिध्याज्ञान-हेतुतां निवर्त्तयति । तथाहि—यदि कृतकता मिध्याज्ञानहेतुत्वेन सिद्धा स्थात्तदा सा निवर्त्तमाना तामपि निवर्त्तयेत् । कदाचित्परो ब्रूयात्सिद्धैवेति, आह—एवं ही-त्यादि । यदि कृतकता मिध्याज्ञाननिबन्धनं तदा सम्यग्ज्ञानस्थाकृतकता हेतुरिति प्राप्तः । सम्यग् मिध्याज्ञानयोः परस्परविकद्धयोरेककारणानुपपत्तः, नहि वह्नेरुणस्पर्शिहेतोः शीतहेतुता युक्ता। ततश्च कृतकत्वाद्धूमो वह्नौ यथावत्प्रतीतिहेतुनं स्थात् २४०५

अथापि स्वान्नेवमवधारितं मिण्याज्ञानस्यैव कृतकता हेतुर्नान्यस्येति । किं तर्हि १। मिण्याज्ञाने कृतकतेव निवन्धनं नान्यदित्यन्यहेतुकताऽस्य निविध्यते । न तु सम्यक् ज्ञानस्य कृतकहेतुकत्वनिषेधः । नच सर्वस्य कृतकस्याविशेषेण मिण्याज्ञानहेतुत्वमि-ष्टम् । येन परस्परविरुद्धत्वात्सम्यिद्धाध्याज्ञानयोः सामध्यीत्कृतकविपरीतस्य सम्य-ग्ज्ञानहेतुत्वं स्थात् । किन्तु कृतकस्य बहुभिन्नत्वात्कि विदेव मिण्याज्ञानकारणं यथा कामलादि, कि विद्यत्सम्यग्ज्ञानकारणं यथाऽनुपहतेन्द्रियादिकलापः । अन्यथा हि शीतस्पर्शं प्रति हिमादेः कृतकस्य कस्यचित्कारणत्वोपलम्भात्सामध्यांच्छीतविरुद्धो-ष्ट्यास्पर्शं प्रति हिमादेः कृतकस्य कस्यचित्कारणत्वोपलम्भात्सामध्यांच्छीतविरुद्धो-ष्ट्यास्पर्शं प्रति हिमादेः कृतकस्य कस्यचित्कारणत्वोपलम्भात्सामध्यांच्छीतविरुद्धो-ष्ट्यास्पर्शं प्रति हेतुः कस्पनीयः स्थात् । नचैवम् । तस्मात्कृतकस्य सम्यग्ज्ञानं प्रति हेतुत्वानिषेधाद्भवत्येव धूमः सम्यग्ज्ञाननिवन्धनमित्येतदाशक्क्याह—एवं चा-पौरुषेयोऽपीत्यादि ।

### एवंचापौरुषेयोऽपि (सम्यग्ज्ञाने)निबन्धनम् । वेदः सन्तिष्ठते नैव तद्वथैवास्य कल्पना ॥ २४०६॥

यदि हि सम्यिख्यिथ्यात्वयोग्रभयोरिष कृतकता निवन्धनं सा निवर्त्तमाना मिथ्या-सम्यग्ज्ञाने निवर्त्तेयतीति न वेदस्याकृतकत्वेन सम्यग्ज्ञानहेतुत्वमवतिष्ठेत, तस्य तत्रा-निबन्धनत्वात् , ततश्च व्यर्थं विशेषणमित्यनैकान्तिकतैव हेतोः । अथापि स्यात्ररा-कृततयेखनेन नान्वयिव्यतिरेकी यथोक्तो हेतुः संसूचितः, किं तर्हि ?, व्यतिरेकी प्रयोग एवायम् । यथाहि हेतुविपरीतेन कृतकत्वेन साध्यविपरीतं मिध्यात्वं व्या-प्तम्, पौरुषेयेष्वेव मिध्यात्वस्य दर्शनात्, ततश्च यत्र मिध्यात्वव्यापकविरुद्धमकृत-कत्वं सन्निधीयते, तत्र विरोधेनाकृतकत्वस्य मिध्यात्वव्यापकस्य निवृत्तौ व्याप्यस्यापि मिध्यात्वस्य सामध्योत्रिवत्तिसिद्धिरित्यकृतकं सत्यार्थमिति सामध्योद्भवेद्विनाप्यन्व-येनेति व्यर्थमन्वयप्रदर्शनम् । सत्यमेवमेतत् । यदि विपर्ययस्य यो व्याप्यव्यापक-भावः सिद्ध्येत् । स तु न सिद्धः । तथाहि साध्यविपश्चे हेतौ यदि बाधकं प्रमाणं स्यात् , तदा भवेद्विपक्षयोर्व्याप्तिः, तच नास्ति । नचानुपलम्भमात्रादभावसिद्धिर्व्य-मिचारात । स्यादेतदक्रतकविरुद्धे कृतके मिध्यात्वस्य दर्शनात्सामध्यीदकृतके तस्या-भावः सिद्ध्यतीति । तदेतद्सम्यक् । न ह्येकत्र दृष्ट्याऽन्यत्राभावनिश्चयः शक्यते कर्तुम्, एकस्यापि हि विरुद्धन्यापकद्र्शनात्। तथाह्येकमनित्यत्वं विरुद्धौ प्रयन्नान-न्तरीयकेतरौ व्याप्तवहृत्यते । नद्यनियत्वं प्रयत्नानन्तरीयके दृष्टमित्यप्रयत्नानन्तरी-यके तस्याभावः स्यात् । किञ्च-तत्र दृष्टमित्येतावन्मात्रेण यदि मिध्यात्वं कृतक-त्वेन व्याप्येत सत्यत्वमपि पौरुषेये कचिद्दृष्टमिति तद्पि तेन व्याप्येत, ततश्च कृत-कत्वनिवृत्ती मिथ्यात्ववत्सत्यत्वस्यापि निवृत्तेर्नापौरुषेयत्वात्सत्यार्थत्वं सिद्ध्येदित्यसम् 11 3808 11

एवं तावद्यन्मिथ्यात्वहेतुदोषसंसर्गरहितमित्यस्य हेतोर्नराकृततयेत्यनेनाक्षिप्तस्या-कृतकस्य वा तदुपलक्षितस्यापौरुषेयत्वस्य वा स्वशब्देनोपात्तस्य विस्तरेणानैकान्ति-कतां प्रतिपाद्य प्र(अ?)सिद्धतां प्रतिपिपादियपुरुपसंहरत्राह—तत्तश्चेत्यादि ।

> ततश्चापीरुषेयत्वव्यक्तिनित्यत्वसाधनम् । नित्यद्याद्यार्थयोगश्च व्यर्थे ए(वोपवर्णि)तः ॥ २४०७ ॥ तस्मिन् सत्यपि नैवास्य यथार्थज्ञानहेतुता । उपगम्यत इत्युक्तं व्यासतः समनन्तरम् ॥ २४०८ ॥

### तेनैवैतत्प्रतिक्षेपे नासाकं गुरु(रादरः)।

(अ)प्रस्तुतोपयोगस्य को हि कुर्याशिषधनम् ॥ २४०९ ॥ अपौरुषेयत्वं च व्यक्तिश्च नियत्वं चेत्यपौरुषेयत्वव्यक्तिनियत्वानि, तेषां साध-निमिति समासः । साध्यतेऽनेनेति साधनं हेतुः । तच नानाविधं पूर्वमुक्तम् । त-सिशिति । अपौरुषेयत्वादौ । अस्येति । वेदस्य । उपगम्यत इति । उपपचते । स्थिपिति । विस्तरेण । एतत्प्रतिक्षेप इति । अपौरुषेयत्वादिदूषणे । संयपि तिस्त्रामिमतार्थासिद्धिरिति प्रतिपादितत्वात्कियमाणे तदूषणे प्रकृतानुपयोगित्वं स्थात् ॥ २४०७ ॥ २४०८ ॥ २४०८ ॥

एतदेव दर्शयति-यथार्थेत्यादि ।

यथार्थज्ञानहेतुत्वं श्रुतेः प्रकृतमत्र हि । न नराकरणेऽप्येतित्सद्ध्यतीति च साधितम् ॥ २४१० ॥ आहोपुरुषिका येति ।

आ(होपुरु)षिका याऽत्र संक्षिप्तं किंचिदुच्यते । विसर्गति यथाऽनेन गतयः सूक्ष्मधीदशाम् ॥ २४११ ॥ अहोपुरुष इति यस्याभिमानोऽस्ति सोऽहोपुरुषस्तद्भाव आहोपुरुषिका । मनो-श्नादित्वाहुम् । अभिमान एवोच्यते । धीरेव टक्, साधर्म्याष्ट्रस्सा, सूक्ष्मा धीटक् येषां ते तथोक्ताः ॥ २४११ ॥

यदुकं—स पश्वभिरगम्यत्वादित्यादि, तत्राह्—प्रमाणानामित्यादि ।
प्रमाणानां निवृत्त्याऽपि न प्रमेयं निवर्त्तते ।
यसाद्यापकहेत्तत्वं तेषां तत्र न विद्यते ॥ २४१२ ॥

अनेनासिद्धतां मौले हेतौ प्रतिपादयति । व्यापको हि स्वभावः कारणं वा निवर्षमानं व्याप्यं कार्यं वा निवर्त्तयति । तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यां तयोस्तत्र प्रतिबद्धस्वात् । तद्भावेऽपि भवतः कार्यव्याप्यत्वानुपपत्तेः । नतु तेषां प्रमाणानां तत्र
सर्वस्मिन्वस्तुनि व्यापकहेतुत्वे सम्भवतः । तथाहि—देशकालस्वभावा(त्) विप्रकृष्टस्य वस्तुनो विनापि प्रमाणेन सम्भवान्न तेन व्याप्तिः, नापि कारणं प्रमाणमत
एव, प्रमाणस्यैव च प्रमेयकार्यत्वात् । नच कार्यं निवर्त्तमानं कारणमात्रं निवर्त्तयति
व्यभिचारदर्शनात् । नचाहेत्वव्यापकयोर्निर्व(व?)र्तकत्वं युक्तमतिप्रसङ्गात् । तस्मात्प्रमाणमात्राभावो व्यभिचारी प्रमेयमात्राभावे साध्य इति स्थितम् ॥ २४१२ ॥

तामेव व्यमिचारितां विपक्षे सम्भवोपद्र्शनेन व्यक्तीकुर्वन्नाह-तत्प्रश्चिमिरि-त्यादि ।

> तत्पश्चभिरगम्योऽपि नाभावेनै(वोऽस्याः)व गम्यते । कर्त्ता श्रुतेरविज्ञातकर्तृकाख्यायिकादिवत् ॥ २४१३ ॥

सिद् ति । तस्मात् । पश्चिमिरगम्योऽपीति कर्त्ता श्रुतेरिति व्यवहितेन सम्बन्धः । अविज्ञातः कर्त्ता येषामाख्यायिकादीनां ते तथोक्ताः । पश्चादाख्यायिकादिशब्देन कर्मधारयस्ततः षष्ठयन्ताद्वतिः कार्यः ॥ २४१३ ॥

अथापीत्यादिना हेतोव्यंभिचारविषयासिद्धिमाशङ्कते ।

अथापि सार्थकत्वेन विभक्तार्थतयाऽपि वा।
तेषां कर्त्ताऽनुमीयेत, श्रुतेरपि तथा न किम्॥ २४१४॥

तेषामिति । आख्यायिकादीनाम् । श्रुतेरपि तथा न किमिति । वेदस्यापि तथैव सार्थकत्वविभक्तार्थत्वाभ्यां किं न कर्त्ताऽनुमीयते विशेषाभावात् । ततश्च प्रमा-णाभावोऽसिद्धः ॥ २४१४ ॥

कि च-सर्वसत्त्वप्रमाणनिवृत्ति(:स्वस्य प्रमाणनिवृत्ति)वेति पक्षद्वयम् । तत्राद्ये पक्षे सन्दिग्धासिद्धता हेतोः, द्वितीयेऽप्यनैकान्तिकतेति दर्शयन्नाह-सर्वसत्त्वेत्यादि।

सर्वसत्त्वेरगम्यत्वं संदिग्धं तु कदाचन ।
केनचित्कोऽपि मानेन वेत्तीत्यपि हि शङ्क्यते ॥ २४१५ ॥
येन (यन्न?) त्रिभुवनान्तस्थाः सर्वे प्राणभृतः स्फुटम् ।
सर्वोत्मनाऽपरिच्छिन्नाः सुनिश्चेतुमिमं क्षमाः ॥ २४१६ ॥
स्वयं त्वगम्यमानत्वं व्यभिचारि तथाहि ते ।
पुरुषान्तरसंकल्पैस्तद्भावो न निश्चितः ॥ २४१७ ॥

इमिनित । सर्वसत्त्वेने वेदस्य कर्ता ज्ञायत इत्येवम् । तथाहीत्यादिना पुरुषा-न्तरभाविभिद्यात्रादिसङ्कल्पैर्व्यभिचारितामेव समर्थयते ॥ २४१५ ॥ २४१६ ॥ ॥ २४१७ ॥

यदुक्तं कर्ता वावदृष्ट इति, अस्यासिद्धतां प्रतिपादयन्नाह-अध्येतारश्चेतादि । अध्येतारश्च वेदानां कर्त्तारोऽध्यक्षतो मताः।

नहि ते व्यञ्जका युक्ता नित्यानां व्यक्तयसम्भवात् ॥२४१८॥

यदि यः कश्चित्कर्ता न दृष्ट इत्यभ्युपगम्यते तदाऽध्येतॄणां दृष्टत्वात्स्फुटतरमवतरत्यसिद्धता । अथादिकर्ता न दृष्ट इतीष्टं तदापि संदिग्धासिद्धतेव । कदाचित्के क्
निचृष्टोऽभूदिति सम्भाव्यमानत्वात् । अथापि स्याद्ध्येतारो न कर्तारः सिद्धाः,
किं तिर्दि ?, व्यक्तार इत्याह—न हीत्यादि । त इति । अध्येतारः । यथा च नित्यानां व्यक्तेरसम्भवस्तथा पश्चात्प्रतिपाद्यिष्यति । अनित्यस्यापि घटादेः कथं व्यआक इति चेत् । सत्यम् । तत्रापि न कश्चिद्धयः अकः सम्भवति । कथं तिर्दि दीपाद्यो व्यञ्जकत्वेन प्रतीता इति चेत् । न । तत्र हि विज्ञानजनने योग्यं घटं जनयन्प्रदीपादिर्जनक एव । विशिष्ठजनकस्वभावख्यापनाय लोके व्यञ्जक इति प्रतीयते ।
नतु तथा वेदस्य कश्चिद्धयः अकः सम्भवति, अव्यक्तानुत्पत्रपूर्वापरस्वभावत्वात्तस्य
॥ २४४८ ॥

### उपलभ्यस्वभावानां तद्व्यापारे समुद्भवः । तेषां प्रागपि सद्भावे उपलब्धिः प्रसज्यते ॥ २४१९ ॥

नहाकि भित्करो व्यक्तको युक्तोऽतिप्रसङ्गात् । कि भित्करत्वे जनकत्वमेवास्याभ्युपगतं स्यात् । जन्यमानस्य विशेषस्य स्वभावान्तरोत्पत्तिस्रक्षणत्वात् । उपलभ्यस्वभावानामिति । वेदानाम् । अथापि स्यात्प्रागण्युपरुभ्यस्वभावा वेदाः स्थिता
एव, तत्कथं तद्व्यापारेण सम्भवस्तेपामित्याह्—तेषामित्यादि । तेपामिति । उपस्थ्यस्वभावानां वेदानाम् ॥ २४१९ ॥

तत्कार्येत्यादिना प्रमाणयति ।

# तत्कार्यव्यवहारादियोग्यो वेदोऽवसीयते । तद्व्यापारेऽस्य सद्भावाद्वीजादेरङ्करादिवत् ॥ २४२० ॥

प्रयोगः—यो यद्भ्यापारे सति भवति स तत्कार्यव्यवहारादियोग्यः, यथा बीजादिव्यापारे सति भवन्नक्करादिस्तत्कार्यः, अध्येतृव्यापारे सति भवत्युपळभ्यस्व-भावो वेद इति स्वभावहेतुः । हानोपादानलक्षणमनुष्टानं व्यवहारः । आदिशब्देन क्वानाभिधानपरिष्रहः । नासिद्धो हेतुः, प्रागप्युपलव्धिप्रसङ्गात् । नाप्यनैकान्तिकः, कार्यव्यवहारस्य निमित्तान्तराभावात् ॥ २४२०॥ यदुक्तमदृष्टपूर्वसम्बन्ध इत्यादि, तत्राह—व्यञ्जनेत्यादि ।
व्यञ्जनक्रमरूपत्वान्नाटकाख्यायिकादिवत् ।
वेदानां पौरुषेयत्वमनुमाऽप्यवगच्छति ॥ २४२१ ॥

प्रयोगः — यद्भ्य जनकमरूपं तत्पौरुषेयम्, यथा नाटकाख्यायिकावि, व्याजन-क्रमरूपश्च वेद इति स्वभावहेतुः । नासिद्धो हेतुः, क्रमेणैव वर्णानां प्रतिभासनात् ॥ २४२१ ॥

नाप्यनैकान्तिक इति दर्शयन्नाह-अन्यथेयादि ।

अन्यथा ऋमरूपत्वं नित्यत्वाद्व्याप्तितश्च न।

नाभिव्यक्तिक्रमश्चास्ति नित्यत्वे व्यक्तययोगतः॥२४२२॥

अन्यथेति । यदि पौरुषेयत्वं न स्याद्षि तु नियत्वं विभृत्वं च वण्येत तदा क्रमो न स्यात् । तथाहि—न तावद्वीजाङ्कुरळतादिवत्काछकृतः क्रमो युज्यते, नि-यत्वेन सर्वेषां समकाछत्वात् । नाषि पिपीळिकादिपङ्किवदेशकृतः, व्यापित्वेन सर्वेषामेकनभोदेशावस्थानात् । नाष्यभिव्यक्तिकृतः, अनाधेयातिशयत्वेन निसस्य व्यक्तेरयोगात् ॥ २४२२ ॥

यदुक्तमागमोऽपि न तत्सिद्धौ कृतकाकृतकोऽस्तीत्यादि, अत्राह्—आगमस्ये-त्यादि ।

आगमस्योपमायाश्च सार्थापत्तेः प्रमाणता । निषिद्धा प्राक्ततस्तासामुपन्यासो न युज्यते ॥ २४२३ ॥ निषिद्धेति । प्रमाणपरीक्षायाम् । तासामिति । आगमोपमानार्थापत्तीनाम् ॥ २४२३ ॥

यदुक्तमप्रामाण्यनिवृत्त्यर्थेत्यादि । अत्राह-अप्रामाण्येत्यादि ।

अप्रामाण्यनिवृत्त्यर्था वेदस्यापौरुषेयता । येष्टा साऽपिच वस्तुत्वात्साधनीयैव साधनैः॥ २४२४॥ कथं वस्तुःवं तस्या इयाह—श्रुतेरियादि ।

श्रुतेः स्वतन्त्रतेषादि(तेष्टा हि?) पुंच्यापारानपेक्षणात् । सा च वस्तुगतो धर्मो वस्त्वात्मा वा तथाविधः॥२४२५॥ अपौरुषेयतेयनेन श्रुतेः स्वतन्नताऽभिधीयते । पुरुषच्यापारनिरपेक्षा तत एव श्रुतिः प्रमाणिसत्यमिसम्बन्धेन प्रयोगात् । अन्यथा हि कोऽतिशयः पौरुषेयस्वितृ-त्तिमात्रे प्रतिपादिते प्रतिपादितः स्यात् । सा चापौरुषेयता वस्तुधर्मो येषां धर्मध-मिंभेदः पारमार्थिकः । परमार्थतस्तु स्वभाव एव वस्तुनो भेदान्तरप्रतिश्चेपिजिज्ञासायां तथोच्यत इति दर्शयति—वस्त्वातमा वेति । तथाविध इति । स्वतन्तः ॥ २४२५॥

यदुक्तम्—भावपश्चप्रसिद्धार्थमित्यादि, तत्राह्—भावपश्चेत्यादि ।

भावपक्षप्रसिद्ध्यर्थमुच्यते यंच साधनम् । निराकृतेऽपि ते तिसान्नाभाषः सिद्ध्यति स्वयम्॥२४२६॥ तद्भावसाधनेऽप्यस्ते न स्यात्तद्भावनिश्चयः। तद्भावविनिवृत्तेस्तु तन्मात्रान्नास्ति निश्चयः॥२४२७॥ निवृत्तावपि मानानामर्थाभावाप्रसिद्धितः। तेनैतावद्भवेन्नास्ति पक्षसिद्धिर्द्वयोरपि॥२४२८॥

यस हि वस्तुनो निश्चयाय साधनमुपादीयते तस्मित्रिराकृते तत्र वस्तुनि ततो विश्वयो न भवतीत्येतावन्मात्रं स्यात्, न वस्तुनोऽपि निवृत्तिः, यतः प्रमाणनिवृत्ताः विषि प्रमेयस्य न निवृत्तिरिति प्रतिपादितम् । तस्य हेतुत्वव्यापकत्वविकल्पात् । अस्त इति । क्षिप्ते । एतावत्तु वक्तं युक्तं द्वयोरपि पक्षसिद्धिर्नास्तीति । इतिशब्दोऽध्याः हार्यः । स च नास्तीत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः ॥ २४२६ ॥ २४२७ ॥ २४२८ ॥

एतदेवोदाहरणेन द्रढयन्नाह—नामूर्त्तत्वादिति ।

नामूर्त्तेत्वाचथा शब्दः सुखादौ व्यभिचारतः।
इत्युक्तेऽपि न शब्दस्य विनाशित्वं प्रसिद्ध्यित ॥२४२९॥
यथाद्दि नित्यवादिना शब्दस्य वस्तुभूतं नित्यत्वं सिसाधियपता नित्यः शब्दो
अमूर्त्तत्वादाकाशवदिति प्रयोगे कृते, प्रतिवादिना नामूर्त्तत्वाक्तित्यः शब्दो युक्तः
सुखादिभिरनैकान्तादित्येवं वस्तुभूतिनत्यत्वे साधने निराकृतेऽपि निद्द शब्दस्यानित्यत्वं सिद्ध्यति, तथेदमपीति शेषः । यथेति भिन्नक्रमः । उक्तेऽपीत्यस्यानन्तरं
द्रष्टव्यः । शब्द इत्यस्यानन्तरं नित्यः सिद्ध्यतीत्येतद्ध्याहार्यम् । एकदेशप्रयोगो वा
भीमादिवद्रष्टव्यः ॥२४२९॥

यतु पूर्वापरयोरित्यादाबाह—तत्पूर्वापरयोरित्यादि । तत्पूर्वापरयोः कोट्योर्यदुक्तं साधनं परैः । तम्निराकरणेऽप्येतेऽकृतार्था वेदवादिनः ॥ २४३० ॥ तदिति । तस्मात् । अकृतार्था इति । स्वपक्षासिद्धेः ॥ २४३० ॥
यदुक्तम्—अकृतत्वाविनाशाभ्यां निद्यत्वं हि विवक्षितमित्यादि । तत्राह—अकृतत्वेत्यादि ।

अकृतत्वाविनाशाभ्यां नित्यत्वं चेद्विवक्षितम् । निषेधमात्ररूपाभ्यां निरुपाच्येऽपि तत्समम् ॥ २४३१ ॥ अतो गगनराजीव नित्यताऽस्ति न वास्तवी । यथा तथैव वेदेऽपि तत्यामाण्यं न सिद्ध्यति ॥ २४३२ ॥

अत्र द्वयीकल्पना, किं प्रसज्यप्रतिषेधरूपाभ्यामकृतकत्वाविनाशाभ्यां नित्यत्विम-ष्टम्, पर्युदासरूपाभ्यां वा । तत्राद्ये पक्षे गगनपद्मादिनाऽनैकान्ताद्वेदस्य न वस्तु-भूतनित्यत्विसिद्धिः । तथाद्याकाशकुशेशयस्य कृतकत्विनाशित्विनषेधेऽपि न वस्तु-भूतिनत्यत्विसिद्धिः । तथा वेदेऽपीत्यनैकान्तिकता हेतोः । ततश्चाकाशकुसुमवदेव प्रामाण्यमपि न स्थात् ॥ २४३१ ॥ २४३२ ॥

असिद्धतामपि दर्शयत्राह-कृतकत्वेत्यादि ।

कृतकत्वविनाशित्विनिषेघोऽपि न सिद्ध्यति । साधनेऽस्त इति प्रोक्तं तिन्नत्यत्वं न सिद्ध्यति ॥ २४३३ ॥ अस्त इति दृषिते । तदिति तस्मात् ॥ २४३३ ॥

अथ द्वितीयः पक्षः, न तर्हि वक्तव्यमेतत्—तौ चाभावात्मकत्वेन नापेक्षेते स्वसाधनमिति । तद्दर्शयति—पर्युदासात्मकाभ्यामित्यादि ।

> पर्युदासात्मकाभ्यां चेन्नाभ्यां नित्यत्विमिष्यते। तौ तद्भावात्मकत्वेन व्यपेक्षेते स्वसाधनम् ॥ २४३४॥ नित्यत्वं वस्तुरूपं यत्तदसाधयतां न तत्। स्वयं भवति तत्सिद्धिः पूर्वपक्षद्वये हते॥ २४३५॥

मुबोधम् ॥ २४३४ ॥ २४३५ ॥

यदुक्तं वेदवाक्यार्थमिथ्यात्वं यो वदत्यनुमानत इत्यादि । तत्राह-विनिश्चित-त्रिरूपमित्यादि ।

> विनिश्चितत्रिरूपं च साधनं यत्प्रकाशितम्। निषेधः शक्यते तस्य त्वत्पित्राऽपि न जातुचित्॥२४३६॥

प्रकाशितमिति । अनुमानपरीक्षायां स्वभावकार्यानुपछम्भिक्षिज्ञजम् । तन्न शक्यते प्रतिषेद्धम्, वस्तुप्रतिबद्धत्वादस्य । नच वस्तुनः स्वभावान्यथात्वं केनचि-तिक्रयेत, स्वभावान्तरोत्पत्तिलक्षणत्वात्तस्य। नच स्वभावान्तरकरणे तस्य किचित्कृतं भवत्यतिप्रसङ्गात् । तस्माद्यत्प्रमाणसिद्धवस्तु न तस्य केनचिद्वाधा । अन्यथा हि प्रमाणलक्षणोपपत्रस्य वाधायां तहस्रणमेव दूषितं स्यादिति सर्वत्रानाश्वासात्र कचि-त्तत्प्रमाणं स्यात् ॥ २४३६ ॥

एतदेव दर्शयति-निह शीर्यत इत्यादि ।

न हि शीर्यत इत्युक्तो वेदे यः पुरुषोऽस्य च । बाधाऽनुमानतः स्पष्टा नैरात्म्ये प्रतिपादिता ॥ २४३७ ॥ जात्याचन्यद्पि प्रोक्तं बाधितं तत्र साधितम् । ज्ञापितप्रतिबन्धा च साऽनुमा प्राक्प्रबाधिका ॥ २४३८ ॥

तथोक्तं बेदे ''स एवाय मात्मे"ति प्रकृत्यामनन्ति—''अशीर्यो नहि शीर्यत" इति । पुनश्चोक्तम्—''अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधमें"ति । न शीर्यत इत्यशीर्यो नित्य इत्यर्थः । अरे इत्यामञ्जणपदम् । जात्यादीत्यादिशब्देन गुणद्रव्यक-मीदिपरिष्रहः । तच जात्यादि यथा प्रमाणवाधितं तच पट्पदार्थपरीक्षायां साधि-तम् । या चात्मनो बाधिकाऽनुमा साऽपि झापितप्रतिबन्धा नैरात्म्याधिकारे ॥ २४३७ ॥ २४३८ ॥

ननु च वेदे प्र(मी)यमाणं तत्कथमत्र (नु ?)मया वाध्यते, अथ प्रमाणमपि बाध्येत । अनुमाऽपि कस्मात्तेन न बाध्यत इत्याशक्क्याह—तस्या इत्यादि ।

# तस्या वस्तुनिबद्धायाः को बाधां मंस्यते जडः। शब्दमात्रेण तुच्छेन तद्भाविन्याऽथवा धिया॥ २४३९॥

तस्या इति । अनुमायाः । शब्दस्थेच्छामात्रनिवन्धनत्वाम् प्रमेये वस्तुनि प्रतिब-न्योऽस्तीति न स तत्र प्रमाणम् । अनुमा तु तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिबद्धलिङ्गबक्टेनोः स्पद्यमाना तत्र वस्तुनि प्रतिबद्धेति सैव प्रमाणमतो बाधिका । तद्भाविन्येति । शब्दभाविन्या ॥ २४३९॥

अथाप्रतिबद्धोऽपि वस्तुनि शब्दः प्रमाणं स्यात्तदाऽतिप्रसङ्गः स्यादित्यादर्शयति ।

# पुंवाक्याद्वपि विज्ञानं यत्प्रवृत्तमतीन्द्रिये । तस्याप्यध्यक्षतुल्यत्वं कस्मादभिमतं न वः॥ २४४०॥

अग्निहोत्रात्खर्गो न भवतीत्यस्थापि वाक्यस्य किं न प्रामाण्यं स्थात्, उभयत्रा-प्रतिबद्धत्वेनाविशेषात् ॥ २४४० ॥

तमेवाविशेषं दर्शयनाह—हष्टान्तेतादि ।

दृष्टान्तिनरपेक्षत्वाद्दोषाभावोऽप्यदृष्टितः। तस्याप्यस्येव षाधा चेच्छङ्क्यतेऽस्य नराश्रयात्॥२४४१॥ यद्येवं वैदिकेऽप्येषा न शङ्का विनिवर्त्तते। मिथ्यावबोधद्देतुत्वं तस्य हि प्राकृतं भवेत्॥ २४४२॥

अथापि स्वात्—यदि नाम तदानीं दोषो नोपलभ्येत तथापि पुरुषाश्रयत्वेन सम्भाव्यत इति, एतद्वेदेऽपि समानम्, यथा हि तस्य प्राकृतं सत्यार्थत्वं तथा मिथ्यार्थत्वमपि सम्भाव्येतेति न कश्चिद्विशेषः ॥ २४४१ ॥ २४४२ ॥

यदुक्तं ममाप्रमाणमिखादि, तदेतत्पौरुषेयेऽप्यमिहोत्रात्स्वर्गो न भवतीत्यादौ वाक्ये शक्यमेव वक्तुमिखादर्शयति—समाप्रमाणमिखादि ।

> ममाप्रमाणिमत्येवं शब्दोऽर्थं बोधयन्नपि । नारोऽसौ द्वेषमात्रेण शक्यो वक्तं न साधुना॥ २४४३॥

अग्निहोत्रात्खर्गों न भवतीत्ययं नारः—पौरुषेयशब्दोऽर्थं बोधयन्निप मम मीमां-सकस्याप्रमाणिमत्येवं न साधुना द्वेषमात्रेण शक्यं वक्तिमिति वाक्यार्थः । अनेन (पौरुषा) पौरुषेययोरत्यन्तपरोक्षेऽर्थे तुल्यं प्रतीतिनिबन्धनत्वमाह । ततस्र तुल्ये प्रतीतिनिबन्धनत्वे यदपौरुषेयस्यैव प्रामाण्यं तद्(नेतर?)स्येति निर्युक्तिकमेतत् । नच दोषाणां पुरुषाश्रयत्वात्तत्र मिथ्यात्वं शङ्क्यते नापौरुषेयेष्विति शक्यं वक्तम् । अपौरुषेयेष्विपि मिथ्यार्थप्रत्ययहेतुत्वस्य सम्भाव्यमानत्वात् ॥ २४४३ ॥

एनमेवार्थ दर्शयति-इत्यत्यक्षेष्विति ।

इत्यत्यक्षेषु सर्वोऽपि शब्दस्तुल्यबलाबलः। एकत्रैवानुरागोऽयं तद्गः केनेह हेतुना ॥ २४४४॥ सर्व इति । पौरुषेयः । एकत्रैवेति । अपौरुषेये ॥ २४४४॥ यदुक्तं क्रिपतोऽपीत्मादि, तत्राह्-अनस्तरोदितमित्मादि । अनन्तरोदितं न्यायं वेदाप्रामाण्यकारणम् । प्राज्ञा जल्पन्ति तेनामी भवेयुः सत्यवादिनः ॥ २४४५ ॥

अनन्तरोदितमिति। शब्दस्येच्छामात्रवृत्तित्वेन वस्तुनि प्रतिबन्धामावादित्यादि।
प्राज्ञा इति। सौगताः। यथो(चो?)कं भाष्यकारेण—'प्रत्यक्षस्तु वेदवचने
प्रत्ययो न चानुमानं प्रत्यक्षविरोधेन प्रमाणीभवती'ति, यवेदमुक्तं—'चोदना हि भूतं
भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विष्रकृष्टमित्येवंजातीयकमर्थं शक्नोत्यवगमयितुं
नान्यत्किञ्चनेन्द्रिय'मित्येवमादि, तत्सर्वम(मे?)तेनैव प्रत्यक्षं (सं?) भवति।
पौरुषेयेऽपि वाक्ये सर्वस्थैतस्य समानत्वात्।। २४४५।।

यदुक्तं धारणाष्ययनव्याख्येत्यादि, तत्राह—सिथ्यानुरागेत्यादि ।

मिथ्यानुरागसंजातवेदाध्यानजडीकृतैः।
मिथ्यात्वहेतुरज्ञात इति चित्रं न किंचन॥ २४४६॥
निह मातृविवाहादौ दोषः कश्चिदपीक्ष्यते।
पारसीकादिभिधृतैंस्तदाचारपरैः सदा॥ २४४७॥

मिथ्यानुरागेण संजातं च तद्वेदाध्यानं चेति समस्य तेन जडीकृता इति पश्चाचूतीयासमासः । आध्यानं चानुपूर्व्येण चिन्ता । मिथ्यानुरागेण हि विद्यमानस्यापि
दोषस्यादर्शनात् । यथा पारसीकादिमिर्मातृ विवाहादेरिति न कि चिद्याश्चर्यम्
॥ २४४६ ॥ २४४७ ॥

यदुक्तं किश्व शब्दस्य नियत्वमिलादि, तत्राह—प्रत्यक्षेत्रादि । प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञा तु प्रागेव विनिवारिता । भ्रान्तेः सकल्पनत्वाच नातो नित्यत्वनिश्चयः ॥ २४४८ ॥

कल्पनापोढमञ्चान्तमिति हि प्रत्यक्षलक्षणम्, नच प्रत्यमिज्ञानं कल्पनापोढम्, स एवायमिति शब्दाकारोहेखेन प्रयुत्तेः । नाष्यञ्चान्तं पूर्वदृष्टप्रत्युत्पन्नयोरैक्यानु-सन्धानात् । नच यदेव पूर्वदृष्टं तदेव पञ्चादृश्यते, अक्रमिणः सकाशात् क्रमिज्ञा-नानुत्पत्तेः । कार्ये हि कुतश्चिद्भवनधर्मि, यत्कदाचिन्न भवति तत्तस्याविकलं चेत्का-रणं किमिति कार्याणि परिलम्बन्ते । नचापि नित्यस्यानुपकार्यतया काचिद्पेक्षा सम्भविनी । तस्मात्तद्भावीनि ज्ञानानि युगपद्भवेयुः । प्रयोगः—यद्यदाऽविकलका-रणं तत्तदा भवत्येव, यथा समवहितसकलच्छुरादिकारणकलापं चक्कुक्कानम् । जवि- कछकारणानि च सर्वस्थामवस्थायां गवादिशब्दभावीनि विज्ञानानीति स्वभावहेतुः । तस्माद्धान्तेः सविकल्पकत्वाच प्रत्यभिज्ञा न प्रत्यक्षत्वेन सिद्धेति प्रागेव स्थिरभावप-रीक्षायां प्रतिपादितम् ॥ २४४८ ॥

नचापि सरूपतः सर्वत्र प्रसिक्षानं सिद्धमिसादर्शयत्राह—व्यावर्त्तमानेसादि ।

व्यावर्त्तमानरूपश्च भूयसा प्रस्ययो ध्वनौ ।

शुकस्य व्याहृतं चेदं शारिकाया इतिक्षणात् ॥ २४४९ ॥
सोऽयं व्यञ्जकभेदाचेद्वक्ष्यामो व्यक्तयपाक्रियाम् ।

असादेव च ते न्यायात्सर्वमेकिमदं भवेत् ॥ २४५० ॥

ततो न व्यञ्जकं किंचिद्ध्य(क्ल्यं किश्चित्र वा भवेत् )।

एकस्मिन्नविभक्ते हि व्याहृता भेदकल्पना ॥ २४५१ ॥

पौरुषेया इमे शब्दा एते चानरकर्तृकाः ।

व्यवस्थैषाऽपि बो न स्यात्प्रस्यभिज्ञोपजीविनी ॥ २४५२ ॥

यदाहि शुकसारिकादिमिर्ग्याहियते शब्दस्तदा—हदं सारिकाया व्याहृतमिदं शुकस्येति परस्परमित्रविषयाध्यवसायाद्भ्यावर्त्तमानः प्रत्ययो भवतीति न सर्वत्र सिद्धा प्रत्यमिक्ता । अथापि स्याद्भ्यश्वकभेदादयं शुकादिव्याहारे परस्परव्याष्ट्रतः प्रत्ययो जायत इति, एतद्पि वार्त्तम्, व्यश्वकस्य निराकरिष्यमाणत्वात् । एतदेवाह—सोऽयमित्यादि । सोऽयमिति । व्यावर्त्तमानरूपः प्रत्ययः । किश्व—यदि सिद्धो-ऽपि भेदः शब्दानां व्यश्वककृतो व्यवस्थाप्यते, न स्वतः, तदा सर्वत्रानाश्वास इत्यन्तिप्रसङ्गमापाद्यन्नाह—अस्मादेव चेत्यादि । सर्वमिति । विश्वम् । भवत्वेवमिति चेदाह—ततो नेत्यादि । इदं व्यश्वकमयं व्यङ्गय इति भेदनिबन्धनो व्यवहारो न स्था(द)भेदात् । तथा—इमे पौरुषेया एते च शंनो देवीरित्यादयोऽपौरुषेया इति व्यवस्था प्रत्यमिक्तानपरायणानां भवतां नैव भवेद्विशेषाभावात् ॥ २४४९ ॥ २४५०॥ ॥ २४५१ ॥ २४५२ ॥

केचिदिलादिना परो वैदिकलौकिकभेदन्यवस्थां दर्शयति ।
(केचिदेक)ऋमा एव न्यञ्जकऋमसंस्थितेः ।
इष्टा अपौरुषेयास्ते नियतकमयोगिनः ॥ २४५३ ॥
न्यञ्जकऋमस्य संस्थितेर्नियतत्वात्केचिच्छंनो देवीरिलादयो नियतकमा एव प्रती-

यन्ते, अतस्ते नियतक्रमयोगिनोऽपौरुपेया इष्टाः, तद्विपरीताः सामव्यन्तिविषा इति सिक्कम् ॥ २४५३ ॥

नन्वयमिलादिना द्षयति ।

नन्वयं पौरुषो धर्मस्ताल्वा(दिच्यञ्जकक्रमः)।

(तस्मात्कदाचित्तस्यापि सम्भाव्येत)विपर्ययः ॥ २४५४ ॥

नियतकमयोगित्वमसिद्धम् । तथाहि—व्यक्षकक्षमनियमात्तिष्टं, स च व्यक्ष-कानां तास्वादीनां क्षमः पुरुषेच्छायत्तवृत्तित्वादिनयतः, पुरुषेच्छायाः स्वातक्यात् । यदाह्—'यत्र स्वातक्यमिच्छाया नियमो नाम तत्र क' इति । तत्रश्च शंनो देवीरित्यादेः सर्वकालमयमेव क्रमोऽभूद्भविष्यतीत्यत्र नियामकप्रमाणाभावात्कदाचिदन्यथाऽपि सम्भाव्येत क्रमः ॥ २४५४ ॥

यदुक्तं ज्वालादेः क्षणिकत्वेऽपि प्रत्यभिज्ञेत्यादि, तत्राह—तेजस्त्वादीत्यादि ।

तेजस्त्वादि च सामान्यं विस्तरेण निराकृतम्।

तत्रातः प्रत्यभिद्धेयं सामान्यं नित्यमेव नः(न?) ॥ २४५५॥ सर्वमेतद्वर्णेष्वपि करुपयितुं शक्यत इति दर्शयत्राह-वर्णेष्वत्यादि ।

वर्णेषु शक्यते (चेयं प्रत्यभिज्ञा) विनाशिषु । सामान्यं प्रत्यभिज्ञेयं मत्वा(तं?) ये वा (षां?)विशेषतः २४५६ भेदबुद्धिस्तु यत्रांशे द्वतमन्दादिके भवेत् । तत्र न प्रत्यभिज्ञानं भवे(\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*)॥ २४५७॥

सामान्यमिति । अन्यव्यावृत्तिस्रक्षणम् ॥ २४५६ ॥ २४५७ ॥ देशकालादिमित्राश्च गोशव्दव्यक्तिबुद्धय इत्यादावाह—शब्देकत्वेत्यादि ।

(शब्दैकलप्रसिद्धर्थ)प्रयुक्तेषु तु हेतुषु ।

विजातीयाविरोधित्वात्प्रतिबन्धो न सिद्ध्यति ॥ २४५८॥ शब्दैकत्वप्रतिपादनाय ये अनुमानप्रयोगा उक्तास्तेषु सिद्धे विपर्यये हेतोर्बाधक-प्रमाणानुपदर्शनात् सर्वथैवानैकान्तिकता ॥ २४५८॥

यदुक्तम्—य ईटक् स स्थिरो दृष्टो धूमसामान्यभागवदिखस्य दृष्टान्तस्य साध्य-विकलतामाद्रश्यन्नाह्—धूमसामान्येखादि ।

धूमसामान्यभागोऽपि नैव(······)।
(·····) सिद्धसाधनम्॥ २४५९॥

वस्त्वेव विजातीयपरावृत्तं सामान्यं लिङ्गगुच्यते नान्यत्, तचानित्यमेवेति साध्यविकलता दृष्टान्तस्य ॥ २४५९ ॥

यदुक्तं घटादेरेकतापत्तावित्यादि, तद्यं वर्णेष्विष परिहारः समान इत्याद्शैयति —गादेरित्यादि ।

गादेरप्येकतापत्तौ जात्येष्टं सिद्धसाधनम् । अतद्भूपपराष्ट्रसिरभिन्ना कल्पितेव हि ॥ २४६० ॥ व्यक्तीना(मेकतापत्तावनैकान्तिकता भवेत्)। (प्रति) प्रयोगमाक्षार्यवर्णभेद्विनिश्चयात् ॥ २४६१ ॥

देशकालादिभिन्नाश्चेत्यादिना प्रयोगप्रपच्चेन यद्यन्यापोहलक्षणस्य सामान्यस्थै-कत्वं साध्यते तदा सिद्धसाध्यता, सर्वत्रातद्रपञ्यादृत्तिलक्षणस्य सामान्यस्थैकयु-द्भ्यध्यवसायवशेनैकत्वस्थेष्टत्वात् । अथ न्यक्तीनां स्वलक्षणानामेकत्वं साध्यते तदा प्रत्यक्षानुमानाभ्यां न्याप्तेषीधितत्वादनैकान्तिकता हेतूनाम् । आक्षाद्येरिति । अक्ष-मिन्द्रियं तत्र भवमाक्षम् , प्रत्यक्षमिति यावत् । आदिशन्देनानुमानपरिष्रदः । बद्ध-वचनं न्यक्तिभेदापेक्षया ॥ २४६० ॥ २४६१ ॥

कथं प्रसक्षतो भेदोऽवगत इसाह—यन्मनोज्ञेसादि । यन्मनोज्ञामनोज्ञादिभेदः प्रत्यक्षतो गतः । बुद्धीनां क्रमभावित्वाक्नेदः सिद्धः(क्रमारिवत्)॥२४६२॥ (देशका)लादिभिन्ना हि गोशब्दव्यक्तिबुद्धयः।

नैकार्था भिन्ननिर्भासाद्रसरूपादिवृद्धिवत् ॥ २४६३ ॥ षङ्जादिभेदनिर्भासः प्रत्यक्षेण हि निश्चितः ।

नच व्यञ्जकव .....तद्भिधास्यते ॥ २४६४ ॥

अनुकूलो मनोज्ञः । विपर्ययाद्विपर्ययः । अनुमानतोऽपि बाधामाह—बुद्धीनामित्यादि । अस्यार्थो ह्यस्तनाद्यतना इत्यादिना स्पष्टीकरिष्यते । प्रयोगः—या या
भिन्नावभासा बुद्धयस्ताः सर्वा नैकविषयाः, यथा रसरूपादिविषयाः, भिन्ननिर्भासाश्च देशकालादिभिन्ना गोशब्दव्यक्तिबुद्धय इति व्यापकविरुद्धोपलिधः । असिद्धतामस्य परिहरन्नाह—षद्भादीत्यादि ॥ २४६२ ॥ २४६३ ॥ २४६४ ॥

बुद्धीनां क्रमभावाच भेदः सिद्धः कुमारिवदित्यस्यार्थं प्रमाणयन्नाह—ह्यस्तना इत्यादि । स्यस्तनायतनाः सर्वे गोशन्दप्रत्यया इमे । नैकार्थाः क्रमसम्भूते रूपगन्धादिबुद्धिवत् ॥ २४६५ ॥

प्रयोगः ये क्रमिणः प्रत्ययास्ते नैकविषयाः, तद्यथा रसरूपादिप्रत्ययाः क्रमिणः, क्रमभाविनश्चेमे ह्यस्तनाद्यतना गोशब्दविषयाः प्रत्यया इति व्यापकवि-रह्योपछिष्यः ॥ २४६५ ॥

अन्ययेयादिना द्वयोरिप हेत्वोरनैकान्तिकतां परिहरित ।

अन्यथा सर्वेबुद्धीनामेकालम्ब(नता भवे)त्। क्रमभावविरोधश्च शक्तकारणसन्निधेः॥ २४६६॥

सर्वबुद्धीनामिति । रसरूपादिबुद्धीनाम् । परस्परमिन्नालम्बनत्वप्रसङ्गो मिन्न-निर्भासादित्येतस्य हेतोबीधकं प्रमाणम् । क्रमभावविरोधश्चेतेतत्तु क्रमसंभूतेरित्येतस्य ॥ २४६६ ॥

यदुक्तं कृतिमत्वे च सम्बन्ध इत्यादि, तत्राह—प्रकृत्यैवेत्यादि ।
प्रकृत्यैव पदार्थानामेकप्रत्यवमर्शने ।
भेदेऽपि शक्तिनियमः पुरस्तात्प्रतिपादितः ॥ २४६७ ॥
""प्रत्यवमर्षाच शब्दैकत्वादयोऽपि न ।
लोकः प्रयोगभूयस्त्वं शब्दस्यैकस्य मन्यते ॥ २४६८ ॥
अनेकव्यक्तिनिष्ठत्वात्सम्बन्ध उपपद्यते ।
तस्मात्सार्वित्रको नाके(नैको?)व्यक्तीनां ह्येकतां गतः२४६९

सुबोधम् ॥ २४६७ ॥ २४६८ ॥ २४६९ ॥ अथ कस्मान्नोक इत्युच्यत इत्याह—वस्तुतस्त्वित्यादि ।

> वस्तुतस्तु न सम्बन्धः शब्दस्यार्थेन विद्यते । भेदात्तस्मादनुत्पत्तेर्भान्तैरारोपितस्ततः ॥ २४७० ॥ तथाहि विस्तरेणैषा प्रागेव प्रतिपादिता ।

शब्दार्थसंस्थितिः सर्वा विष्ठता व्यास्यसम्भवात्॥२४७१॥ भेदादिखनेन तादात्म्यस्थणं सम्यन्धं निवेधति । तस्मादनुत्वत्तेरिखनेन तदु-

भेदादिस्तनं तादात्म्यस्था सम्यन्धं निर्वधिति । तस्मादनुत्पत्तिरिस्तनं तदुरपत्तिस्थाणम् । नचाभ्यामन्यः सम्बन्धोऽस्ति, तच प्रतिबन्धमन्तरेण शब्दस्थार्थप्रतिपादकत्वनियमो युक्तोऽतिप्रसङ्गात् । तस्मादारोपितः शब्दार्थयोः सम्बन्ध इति प्रागेबान्यापोहचिन्तायां प्रतिपादितम् ॥ २४७० ॥ २४७१ ॥

तस्मादक्रत्रिमः शब्द इत्यादिप्रयोगे हेतुदृष्टान्तयोरसिद्धत्वमुद्भावयन्नाह—गोत्वं नित्यमित्यादि ।

गोत्वं नित्यमपास्तं च सम्बन्धोऽपि च कल्पितः । अण्वाकाशाद्यपि च क्षिसं हेतृदाहरणे न तत् ॥ २४७२ ॥ गोत्वं नित्यमपास्तमित्यनेन नित्यस्यासिद्धनामाह । सम्बन्धोऽपि च किश्पित इत्य-नेनापि सम्बन्धादित्यस्य, अण्वाकाशाद्यपि च क्षिप्तमित्यनेनाकाशपरिमाणुवन्नि(स-मि)त्यस्यासिद्धनामाह—अपास्तमिति । प्रतिक्षिप्तं पट्पदार्थपरीक्षायाम् । नेति प्रति-वेधि । तदिति तस्यादर्थे ॥ २४७२ ॥

संमुखानेकसामान्येत्यादावाह-निष्कृष्टेत्यादि ।

निष्कृष्टगोत्ववाचित्वं चिरेण प्रतिपद्यताम्। एकरूपतया भ्रान्तैर्जनैरध्यवसायतः॥ २४७३॥

भ्रान्तत्वमस्य कथं सिद्धमित्याह—भावत इत्यादि ।

भावतः क्षणिकत्वात्तु तावत्कालमपि स्थिरः ।
नैवायमिति किं तस्य स्थितिः पश्चादपीष्यते ॥ २४७४ ॥
यथा शक्षादिभिद्रछेद इत्यादावाह—घटादावपीत्यादि ।

घटादाविष नैवास्ति किंचिन्नाशस्य कारणम्। इतीदमिष निर्दिष्टं तत्क शब्दे भविष्यति॥ २४७५॥

इतीदमपि निर्दिष्टमिति । स्थिरभावपरीक्षायाम् । विनाशस्याहेतुत्वप्रतिपाद-नेन । यदा घटादावपि नैव नाशकारणमस्तीति क शब्दे भविष्यतीति । नाशकार-णमिति व्यवहितेन सम्बन्धः । अनेन च सिद्धसाध्यता वैधर्म्यदृष्टान्तस्य चासिद्ध-तोक्ता भवति ॥ २४७५ ॥

देशकालप्रयोक्तृणामित्यादावाह—विष्ठव इत्यादि ।

विष्ठवे प्रत्यभिज्ञायाः पुरस्तादुपपादितः । देशकालप्रयोक्तृणां भेदाद्धमां विभिद्यते ॥ २४७६ ॥ षङ्गम्रषभगान्धारपश्चमादिप्रभेदतः । प्रत्यक्षतो हि विज्ञाता गव्यक्तिरपरा स्फुटा ॥ २४७७ ॥ नच व्यञ्जकभेदेन युक्तैषा भेदसंस्थितिः । व्यक्तिर्नित्येषु नास्तीति पुरस्तादभिधास्यते ॥ २४७८ ॥ सुगमम् ॥ २४७६ ॥ २४७७ ॥ २४७८ ॥
गकारोऽत्यन्तेत्यादिके प्रयोगे सिद्धसाध्यतादोषमाह—गकारव्यतिरिक्तं चैस्वादि ।

गकारव्यतिरिक्तं च सामान्यं गत्विमध्यते । वास्तवं न प्रयोगेऽतो दुर्वारा सिद्धसाध्यता ॥ २४७९ ॥ इध्यतः इति । नेति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः ॥ २४७९ ॥

अन्यापोहात्मकस्यापि न गत्वस्य समाश्रयः। इत्थमेवेति चेन्नैवमाश्रयासिद्धतासितः॥ २४८०॥ अगकारपराष्ट्रस्तगवर्णाभावतो भवेत्। गान्यबुद्धानिरूप्यत्वं कस्य धर्मो हि धर्मिणः॥ २४८१॥

अथापि स्वात्—अन्यापोहात्मकस्वापि गत्वस्वाश्रयो न भवतीति, इत्थमनेन प्रकारेण साध्यते, तेन सिद्धसाध्यता न भवति, नद्यन्यापोहाधारो गकारादिभेवतो नेष्ट इति पूर्वपक्षं प्रतिश्चिपति । एवं हि साध्यमाने हेतोरसिद्धिता प्राप्नोति । तथाहि —न खन्यापोहो नामान्य एव कश्चिदन्यत्र व्यावृत्तात्पदार्थात् । किं तर्हि ? । तदेव गकारादिव्यक्तिरूपं विजातीयव्यावृत्तिभेदान्तरप्रतिश्चेपेण तन्मात्रजिज्ञासायामन्य-व्यावृत्तिरन्यापोह इत्यादिमिः पर्यायैः कथ्यते । तस्य तु धर्मिस्वरूपस्थाभावे साध्ये गान्यबुद्धानिरूपणादित्ययं हेतुः कस्य धर्मिणो धर्मो भवेत्, नैव कस्यचित् ।। २४८० ।। २४८१ ।।

यश्च परकल्पिसगत्ववदिति दृष्टान्तः सोऽपि धर्म्यसिद्ध इति दृशयत्राह —वा-स्तवीयादि ।

वास्तवी चानुमा सर्वो द्वयसिद्धमपेक्षते । दृष्टान्तादि ततस्तेन दृष्टान्तो धर्म्यसिद्धिभाक् ॥ २४८२ ॥ दृष्टान्तादीत्यादिशब्देन हेत्वादिपरिष्रहः ॥ २४८२ ॥

किञ्च-अनुक्तोऽपि वादिना य एवेच्छया विषयीकृतः स एवायं साध्य इष्यते। न चापि भवता गत्वमात्रं सिसाधियिषितम्। किं तर्हि १। अनेनोपायेच गकारास्यै-कत्वं प्रतिपादियतुमिष्टम्। अस्यां च प्रतिज्ञायां प्रत्यक्षाविवाधापूर्वमुक्तेति दर्शय-न्नाइ-सर्वश्चायमिति।

# सर्वश्चायं प्रयक्षस्ते गकारैकत्वसिद्धये । तत्र प्रत्यक्षवाघा च दुर्निवारोदिता तव ॥ २४८३ ॥

अयमिति व्यतिरिक्तगत्वाधारनिषेधः । प्रत्यक्षबाधा चेति । चशब्दादनुमान-बाधापरिष्रदः । उदितेति । यन्मनोज्ञामनोज्ञेत्यादिनोक्ता ॥ २४८३ ॥ यदुक्तं द्वयसिद्धस्त्वित्यादि, तत्राह—ह्यस्तनेत्यादि ।

> स्वस्तनाद्यतनाद्याश्च गवर्णप्रत्यया इमे । क्रमभावेन नैकार्था रसरूपादिबुद्धिवत् ॥ २४८४ ॥ अतो न द्वयसिद्धोऽयमेको वर्णः सदा स्थितः । अदोषं(अपोहः?)कल्पितस्यैव नित्यत्वं त्वस्य कल्पितम् २४८५

उदिता इत्यत्रापि लिङ्गविभक्तिपरिणामेन सम्बध्यते । ततः प्रत्यक्षानुमानाभ्यां शब्दभेदस्य प्रतिपिद्धत्वान्नेको द्वयसिद्धो वर्णात्माऽस्तीति कल्पितस्यैवान्यापोहस्य नित्यत्वं कल्पितम्, तुल्यप्रत्यवमर्शप्रत्ययेनैकत्वाध्यवसायात् ॥ २४८४ ॥२४८५॥ यदुक्तं नादेन संस्कृतादित्यादि, तत्राह—शब्दोपलम्भवेलायामित्यादि ।

शब्दोपलम्भवेलायां कर्णपर्यन्तवर्त्तिनः।
न वायवोऽवगम्यन्ते श्रोत्रसंस्कारकारिणः॥ २४८६॥
नादेन संस्कृताच्छोत्राचदा शब्दः प्रतीयते।
तदुपश्चेषतस्तस्य बोघोऽध्यक्षेण बाध्यते॥ २४८७॥

यदि हि श्रोत्रसंस्कारकारिणो वायवः केनचित्रमाणेन सिद्धाः स्युः तदैवं स्याद्ध-क्तं—नादेन श्रोत्रं संस्क्रियत इति । न चैते सिद्धास्तस्मात् तदुपश्लेषतः—शब्दो-पश्लेषतः तस्य नादस्य बोधोऽध्यक्षमिति कल्पनास्पदमेतत् ॥ २४८६ ॥ २४८७ ॥ यद्कं मधुरं तिक्तरूपेणेत्यादि, तत्राह्—तिक्तपीतादिरूपेणेत्यादि ।

> तिक्तपीतादिरूपेण प्रवृत्तं मधुरादिषु । ज्ञानं निर्विषयं यद्वच्छन्दज्ञानं यथा भवेत् ॥ २४८८ ॥

एतेन—यदुक्तं शब्दे बुद्धिस्तु तद्वशादिति तद्पास्तम् । नह्यनाकारस्य ज्ञान-स्यान्यो विषयो युक्तोऽतिप्रसङ्गात् ॥ २४८८ ॥

अथापि स्यात्—यदि नाम शब्दो न तस्य ज्ञानस्य विषयः, निर्विषयत्वं तु तस्य कथमित्याह—द्वतमध्यादीत्यादि ।

## द्रुतमध्यादिभेदाद्धि नान्यः शब्दोऽवभासते । अतद्वेषे च ताद्रुप्यज्ञानं नाविषयं कथम् ॥ २४८९ ॥

द्वतमध्यविलिम्बनाऽऽकारेण हि ज्ञानमुपजायते, न च शब्दस्य द्वताकारः समस्ति, तस्य नित्यव्यापित्वेनैकरूपत्वात् । न चान्यो द्वताकारवानर्थः संभवति यः प्रत्य-बभासेत । तस्मादाकारान् (नु?)रूपस्यार्थस्याभावान्निर्विषयत्वमेवास्य ॥ २४८९ ॥

स्यादेतत्—स एव शब्दो दुतादिरूपेणान्यथा च भासमानसस्यालम्बनं भवि-ज्यति । यथोक्तम्—''सर्वत्रालम्बनं बाह्यं देशकालान्यथात्मकः" इति, अत्राह्— अन्यथा चेति ।

अन्यथा च तमेवार्थ वेत्तीति व्याहतं वचः ।
अन्याकारस्य संवित्तौ स ह्यथों विदितः कथम् ॥२४९०॥
निराकारे हि विज्ञाने बाह्याकारः स ते ध्रुवम् ।
बाह्यश्च न तदात्मेति किमसौ विद्यते तथा ॥ २४९१ ॥
साकारज्ञानपक्षेऽपि बाह्याकारानुरूपतः ।
ज्ञाने निर्भाससंभूतावथों विदित उच्यते ॥ २४९२ ॥
इह बाह्यानुरूपेण न तु ज्ञानं प्रवर्त्तते ।
तसान्निर्विषयं सर्वे भ्रान्तं चित्ति स्थितम् ॥ २४९३ ॥

व्याहतमिति । तत्त्वान्यथाकारयोः परस्परपरिहारस्थितस्रक्षणत्वेनेकत्र धर्मिण्ययोगात् । किश्व—सर्वमेव आन्तं निराकारपक्षे साकारपक्षे च निर्विषयमेवेति
प्रतिपादयन्नाह—निराकारे हीत्यादि । निराकारज्ञानवादिनां हि नीलाद्याकारोऽर्थगत एवानुभूयते। न च यथा आन्तज्ञानप्रतिभासी पीतादिस्तथा शङ्कादिरथेंडिवस्थित इति स्फुटतरमेवाविषयत्वमस्य । ननु च पीताद्याकारो यदि नार्थगतस्तदाऽवश्यं तेन ज्ञानगतेन भवितव्यमन्यथोभयत्राभावे कथमनुभूयेत । तत्रश्च ज्ञानगसत्वे कथं निराकारता विज्ञानस्येति वक्तव्यम् । सत्यमेतत् । किन्तु—अभ्युपगन्य
निराकारज्ञानवादिपश्चमेतद्विज्ञानस्य निर्विपयत्वमुच्यते । यस्तु निराकारं ज्ञानमिच्छति तेनेवात्र परिहारो वाच्यः । साकारज्ञानपक्षेऽप्यर्थसदशात्माकारानुभवादर्थानुभवो व्यवस्थाप्यते । नच आन्ते ज्ञानेऽर्थसदशात्माकारानुभृतिरस्तीत्यविषयमेव ।
नच साकारनिराकाराभ्यामन्यः प्रकारोऽस्ति विषयप्रहणं प्रतीति । तस्मात्सर्वमेव
आन्तं ज्ञानं निर्विषयमिति सिद्धम् ॥ २४९० ॥ २४९१ ॥ २४९२ ॥ २४९२ ॥

नचाप्यत्र भ्रान्तिनिमित्तं सम्भवतीति दर्शयत्राह--नच व्यञ्जकसद्भाव इत्यादि ।

### नच व्यक्षकसद्भावो युक्तो निस्ये विशेषतः। तत्संस्कारानुरूपेण नातो भिन्ना धियो ध्वनौ ॥ २४९४ ॥

व्यक्षकभेदो हि ध्वनौ—शब्दे भेद्विश्रमनिमित्तमुपवर्ण्यते, नच निसस्य कस्य-चिद्वयक्षकोऽस्ति, तस्य तत्राकिश्चित्करत्वात्, नचाकुर्वन् कश्चिद्विशेषं तस्य व्यक्षको युक्तोऽतिप्रसङ्गात्। एवं हि यत्किश्चियस्य कस्यचिद्वयक्षकं स्थान्। तस्मान्न व्यक्ष-कसंस्काराद्भृनौ—शब्दे भिन्ना बुद्धयो युक्ताः॥ २४९४॥

यदुक्तं यथा घटादेदीपादिरिमन्य अक इष्यत इत्यादि, तत्रेदं प्रथमं स्रोकार्थ-मुपक्षिप्यैकेन स्रोकेन द्वितीयादि स्रोकेर्दृपयन्नाह—घटादिग्रहणार्थं हीत्यादि ।

घटादिग्रहणार्थं हि यथा व्यक्तिं नियच्छति।
न प्रदीपस्तथा श्रोत्रे ध्वनिः शब्दोपलब्धये॥ २४९५॥
श्रोत्रोपलब्धो योग्यश्रेच्छब्दः प्रकृतिसंस्थितः।
असंस्कृतेऽपि तच्छोत्रे किमर्थं नोपलभ्यते॥ २४९६॥
योग्यकारणसङ्गावाङ्गवेदेवोपलम्भनम्।
संस्कृतश्रोत्रसङ्गाववेलायामिव तस्य तत्॥ २४९७॥
नोपलब्धौ स योग्यश्रेत्पश्चाद्पि कथं भवेत्।
भावे च योग्यतायोगी शब्दो जातोऽपरो भवेत्॥२४९८॥
अथ पश्चाद्पि ज्ञानं नैव तद्दलभावि तत्।
संस्कृतश्रवणादिभ्यस्तस्योत्पादस्तु वर्ण्यते॥ २४९९॥

संस्कृयतात्राम श्रोत्रम्, इदं तु वक्तव्यम्, किन्नु प्रकृत्या शब्दः खविषयज्ञानो-त्यत्तौ समर्थ आहोस्विदसमर्थ इति । आदो पक्षे श्रोत्रसंस्कारात्प्रागप्युपलिधप्र-सङ्गः। एतदेवाह—असंस्कृतेऽपीत्यादि । तस्येति । शब्दस्य । तदिति । त-स्मात् । प्रयोगस्तु यदि विकलकारणिस्यादिकः पूर्ववद्वाच्यः, श्रोत्रसंस्कारवैयध्यं-प्रसङ्गश्च । अथ द्वितीयपश्चस्तदा श्रोत्रसंस्कारेऽपि शब्दोपलम्भो न प्राप्नोति, सर्व-दैव शब्दस्यायोग्यत्वात् । ततश्चास्मिन्नपि पक्षे श्रोत्रसंस्कारवैयध्यंमेव । प्रयोगः— यो यद्वत्याद्वायोग्यावस्थातो न विशिष्यते न स तत्करोति, यथा कोद्रवः शाल्य- क्रूरम्, न विशिष्यते च संस्कृतेऽपि श्रोत्रे शब्दो ज्ञानोत्पादनायोग्यावस्थात इति व्यापकानुपल्जिः । नचायमसिद्धो हेतुरित्यादर्शयति—भाव इति । योग्यतया सम्बन्धो यस्याऽस्ति स योग्यतायोगी ॥ २४९५ ॥ २४९६ ॥ २४९७ ॥ ॥ २४९८ ॥ २४९८ ॥

नतु च यदि हिशब्दो ज्ञानोत्पत्तौ कारणिमष्टः स्थात्तदा तत्र तस्य योग्यायो-ग्यविकल्पोऽवतारं लभेत, यावता श्रोत्रमेव संस्कृतं शब्दोपलब्धौ कारणिमध्यते न शब्दः, तेन न भवति यथोक्तदोपप्रसङ्ग इत्येतदागूर्य परिहरन्नाह—शब्दस्येत्यादि ।

### शब्दस्याग्राह्यतैवं स्यात्तस्मिन्ननुपयोगतः। तस्य नैवं रसादिभ्यो विशेषः कश्चनास्ति हि ॥ २५००॥

एवं हि रसादिवच्छब्दस्यानुपयोगात्तज्ञानज्ञेयता न प्राप्नोति । प्रयोगः—यो यत्र ज्ञाने नोपयोगं प्रतिपद्यते न स तज्ज्ञानज्ञेयः, यथा रसादिः श्रोत्रज्ञाने, नोप-युज्यते च शब्दः श्रोत्रज्ञान इति व्यापकित्रद्धोपलब्धः । नायमनैकान्तिकः, अनु-पकारकस्य ज्ञेयत्वे सति नियमाभावाद्रसादेरिप श्रोत्रविज्ञानविज्ञेयत्वप्रसङ्गात्२५००

नतु च स्वकारणस्य नियामकत्वान्नातिप्रसङ्गो भविष्यति, तथाहि—संस्कृतश्रोत्रसमनन्तरप्रत्ययादिभ्यः समुत्पद्यमानं शब्दबोधात्मकमेवोत्पद्यते न रसादिबोधात्मकम्, कारणशक्तिप्रतिनियमात्। अवदयं च शब्दस्य हेतुत्वाङ्गीकरणेऽिष कारणशक्तिप्रतिनियमोऽङ्गीकर्त्तव्यः, तथाहि—तुत्येऽिष सर्वेषां हेतुत्वे कस्माच्छब्दबोधात्मकमेव भवति शब्दङ्गानं न श्रोत्रादिबोधात्मकमिति चोद्ये हेतुशक्तिप्रतिनियमैरेवोत्तरं वाच्यमित्येतत्सर्वमालोच्यानैकान्तिकतां परिहरन्नाह—शब्दबोधस्त्रभावं
वैत्यादि।

### शब्दबोधस्यभावं वा जनितं नाम तैरिदम्। ज्ञानं शब्दनिराशंसैः संस्कृतश्रवणादिभिः॥ २५०१॥

नामेत्यभ्युपगमे । यथा चायं पक्षो न युज्यते तथा पश्चात्—''को वा ज्ञान-स्मे"त्यादिना प्रतिपादियावि । संस्कृतश्रवणादिभिरिति । आदिशब्देन समन-न्तरप्रत्ययादिपरिषद्दः ॥ २५०१ ॥

यदि नाम शब्दो न कारणं तथापि दोष एव, तथाहि-किमसौ शब्दः प्रकृत्या तक्कानक्रेयसमाव उत नेति पक्षद्वयम्, प्रथमे पक्षे दोषमाह-तज्ज्ञानक्रेयेत्यादि । तज्ज्ञानज्ञेयरूपो यं ययाऽपि त्वनुवर्त्तते ।

शब्द इत्यनुवृत्तिः त्याद्विज्ञानस्यापि तत्य ते ॥ २५०२ ॥
अन्यथा खनुवृत्तं न ज्ञानं स त्वनुवर्त्तते ।
तज्ज्ञेयः शब्द इत्येवं परा त्याद्व्याहतिस्तव ॥ २५०३ ॥
ज्ञानज्ञेयस्वभावौ तौ बद्धौ शृङ्खलयेव हि ।
एकभावे द्वितीयस्य प्राप्तिरव्यभिचारतः ॥ २५०४ ॥

यदि तश्ज्ञानज्ञेयस्वभावः शब्दः स्यात्तदा सर्वकालं शब्द्रूपवत्ति द्विज्ञानस्यापि निद्यत्वं स्यात् , ति त्विज्ञेयस्वभावानुवृत्तेः । निह देवदत्तस्य दण्डसम्बन्धस्वभावानुवृत्ती न दण्डस्यानुवृत्तिभेवेत् । बद्धो श्रृङ्कलयेव हीति । हिशब्दो यस्माद्धे । यस्माव्ज्ञेयज्ञानयोः स्वभावौ श्रङ्कलयेव बद्धौ, तस्मादेकस्वभावसद्भावे द्वितीयस्य प्राप्तिसद्भवः प्राप्तोत्यव्यभिचारादिति सिद्धम् ॥ २५०२ ॥ २५०३ ॥ २५०४ ॥

भवत्वेवं को दोष इत्याह—संस्कृतेत्यादि ।

संस्कृतश्रवणोत्पाद्यज्ञानसम्बद्ध एव हि । श्रोत्रासंस्करणेऽपीति ज्ञानमाक्षिप्यते स्फुटम् ॥ २५०५ ॥

संस्कृतश्रवणोत्पाद्यज्ञानसम्बद्ध एव हीति । शब्दोऽनुवर्त्तत इत्यध्याद्दारः । यस्मात्संस्कृतश्रवणोत्पाद्येन ज्ञानेन सम्बद्धः शब्दः सर्वदाऽनुवर्त्तते तस्मादसंस्कृत-श्रोत्रस्यापि तद्विज्ञानं प्राप्नोतीति व्यर्थं श्रोत्रसंस्करणम् ॥ २५०५ ॥

द्वितीयेऽपि पक्षे दोषमाह—तज्ज्ञेयेत्यादि ।

तज्ज्ञेयात्मा न शब्दश्चेदतदात्मरसादिवत्। न तद्बोधस्वभावं यच्छ्रोत्रज्ञानं तथासति॥ २५०६॥

सुबोधम् ॥ २५०६ ॥

एतच सर्व तदनुपकार्यस्थापि ज्ञानस्य तद्वोधस्वभावत्वमभ्युपगम्योक्तम् , इदानीं तद्वोधस्वभावत्वमेवासति सम्बन्धे ज्ञानस्यायुक्तमिति प्रतिपादयन्नाह—को वेति ।

को वा ज्ञानस्य सम्बन्धः शब्देन यत इष्यते।
तच्छब्दबोधरूपं हि न तादातम्यं विभेदतः॥ २५०७॥
नच तस्य तदुत्पत्तिः शब्दस्याजनकत्व(तः)।
तदुत्पत्तौ तु नियमात्सा सदाभाविनी भवेत्॥ २५०८॥

# एवं तद्विषयं ज्ञानं सदोत्पचेत वा नवा। इत्येकान्ते स्थिते व्यर्था श्रोत्रसंस्कारकल्पना ॥ २५०९॥

द्विविध एव हि वस्तूनां प्रतिबन्धस्तादात्म्यं तदुत्पत्तिश्च अन्यत्रोपकाराभावात् । नचानुपकार्योपकारकयोः सम्बन्धो युक्तोऽतिप्रसङ्गात् । स च द्विविधोऽपि प्रति-बन्धो नास्ति शब्दज्ञानयोरिति कथं तद्वोधस्वभावज्ञानमसति प्रतिबन्धे भवेत्। अन्यथा ह्यतिप्रसङ्गः स्यात् । अथापि स्यात्तदाकारोत्पत्त्या तद्वोधस्वरूपं तज्ज्ञानं व्यवस्थाप्यते विनाऽपि प्रतिबन्धेनेति । तदेतदसम्यक् । निराकारज्ञानाभ्युपगमात् । नहि मीमांसकैः साकारं ज्ञानमभ्युपगम्यते । भवतु वा तथाप्ययुक्तं शब्दस्य परी-क्षत्वप्रसङ्गात्, एवं हि शब्द्परोक्षत्वमेव स्यान्न प्रत्यक्षत्वं, ततश्च तत्साधकप्रमाणा-भावात्, तदाकारं तदिज्ञानमित्येतदेव न सिद्धेत्। नापि कार्यव्यतिरेकात्तिसिद्धिः, तस्य जनकत्वानभ्युपगमात् । स्यादेतत्—यस्यापि साकारवादिनो जनक एव विष-यस्तस्यापि सर्वदैवार्थस्य परोक्षत्वात्कथमशीकारत्वं ज्ञानस्यावगतमिति । सत्यम् । किन्त्वयं तस्योपायो यत्तत्कार्यव्यतिरेकतः कारणान्तरं निश्चितं, तदिज्ञानस्य नीला-द्याकारभेदकरवेन निश्चितमन्वयव्यतिरेकाभ्याम् । तथाहि--चक्षुरालोकमनस्काराणां सर्वविज्ञानेषु तुल्यत्वात्र तत्कृतो ज्ञानस्य नीलादिभेद इति सामध्यीचत्तत्कारणान्तरं व्यतिरेकतोऽनुमितं तत्कृतोऽयं भेद इति निश्चीयते । तेन तत्कृतत्वात्तस्यासावाकारो ज्ञानेन गृहीत इति व्यवस्थाप्यते । न त्वयमपि भवतोऽस्त्यपायस्तस्य कारणत्वान-भ्युपगमात् । स्यादेतत्—चक्षुरादीनामपि सर्वदा परोक्षत्वात्सर्वविज्ञानेष्वविशिष्टत्वं कथमवसितमिति । सत्यभेवमेतद्विज्ञानवाद्चिन्तायाम् । स हि विज्ञानवादी ख-प्रादाविव समनन्तरप्रत्ययकृतमेव विज्ञानस्य विशेषं वर्णयति । न बाह्यकृतम् । किन्तु सति वाह्येऽर्थे सर्वमेतदुच्यते । अन्यथा हीदमेव चोदनीयं कार्यव्यतिरेकतो-ऽपि कथं बाह्यसिद्धिः स्यादिति कारणमात्रास्तित्वं सिद्ध्येत्र तु बाह्यम्, तत्तु कारणं स्वप्नादाविवान्तरमपि सम्भाव्यमित्यलं प्रसङ्गेन । अथापि जनकत्वमभ्युपगम्यते शब्दस्य तथापि दोष इति दर्शयत्राह—तद्रत्पत्ताविसादि । सेति । तदुत्पत्तिः । एवमित्यादिनोपसंहरति । नवेत्यजनकत्वपक्षे । इत्येकान्त इति । नित्यं ज्ञानस्य सदसत्तालक्षणे ॥ २५०७ ॥ २५०८ ॥ २५०९ ॥

एवं तावच्छ्रोत्रस्य संस्कारमभ्युपगम्य विषयस्य जनकाजनकस्वभावचिन्तया

भोत्रसंस्कारवैयर्थ्यमुक्तम् , इदानीं भोत्रसंस्कार एव न सम्भवतीति प्रतिपाद्यन्नाह.
—कादाचित्के हीत्यादि ।

कादाचित्के हि संस्कारे सत्येव ज्ञानसम्भवः। कदाचिदिति शोभेत संस्कारपरिकल्पना॥ २५१०॥ ज्ञानकार्यावसेयश्च संस्कारः शक्तिलक्षणः। तम्ब ज्ञानं सदाभावि यदि वा भावि सर्वदा॥ २५११॥ कादाचित्कं कथं नाम संस्कारं तस्य सूचयेत्। उत्तरं श्रोत्रसंस्काराञ्चातः साधु प्रकाशितम्॥ २५१२॥

एवं हि संस्कारकार्यं विज्ञानं कादाचित्कं युज्यते । यदि संस्कारः कादाचित्को भवेत् । अन्यथा कारणं नित्यस्य श्रोत्रस्य युज्यते इति दर्शयत्राह—ज्ञानकार्यावसेयश्चेत्यादि । तथाहि श्रोत्रादेः संस्कारो ज्ञानकार्यणावसीयमानः शक्त्यात्मक एव
संस्कारो भवेत् , शक्तेरेव कार्यावसेयत्वात् , सा च शक्तिः श्रोत्रस्यात्मभूतेव न
तद्व्यतिरेकिणी, ततः कार्योत्पत्तेः श्रोत्रस्य कारणत्वप्रसङ्गात् । सम्बन्धासिद्धेश्च
शक्तिसद्भावे सद्भाविज्ञानं सदा भवेत् । अथासद्भावस्तदा न कदाचित्तद्भाविज्ञानं
भवेत् । ततश्च कादाचित्कत्वं ज्ञानस्य न स्यात् , तस्मात्कादाचित्कं विज्ञानं कथं
श्रोत्रस्य शक्तिलक्ष्णणं संस्कारं सूचयेत् , नैव ॥ २५१० ॥ २५११ ॥ २५१२ ॥

अथापि स्यात्रैव स्वाभाविकी शक्तिक्ञीनकार्याऽनुमेया। किं तर्हि ? नादैः श्रोत्र-स्यापूर्वैव कादाचित्की शक्तिराधीयते, सैव ज्ञानानुमेया, तेन कादाचित्कं विज्ञानं शक्तेः सूचकमुपपद्यत एवेट्याह—शक्तिराधीयत इत्यादि।

## शक्तिराधीयते श्रोत्रे यदि वाऽव्यतिरेकिणी। व्योम्नो दिशो वा नित्यत्वं ततो हीयेत जन्मतः॥२५१३॥

आत्मभूता वा शक्तिराधीयेत, व्यतिरिक्ता वा, व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्ता वेति पक्षत्रयम् । प्रथमे पक्षे शक्तिस्वरूपवद्नित्यत्वं श्रोत्रस्थोभयात्मकस्यापि प्राप्नोति । कुतः ?, जन्मतः—उत्पत्तेः । अथापि स्यान्न श्रोत्रस्य शक्तितोऽनन्यत्वमभ्युपगतम् । किं तिर्हे शक्तेरेव श्रोत्रादिति, तदेतत्पदयत महतो ह्यान्ध्यस्य विलसितम् । कथं हि नामैकस्य स्वभावस्य संश्लेषे तदैवापरो दूरीभवेत् । परस्परस्वभावानुप्रवेशलक्षणत्वा-

द्भेदस्य । नहि सलिलं पयसो द्वीयसि गोचरे वर्त्तमानमनुभवति तत्सं स्रेपिनिति यरिकश्विदेतत् ॥ २५१३ ॥

भवतु चायं पक्षस्तथापि दोष एवेति दशैयन्नाह-भावाचेत्यादि ।

भावाचाव्यतिरिक्तत्वान्नित्यत्वं संस्कृतेरिप । (प्रामोति, तेन वस्तूनां विज्ञानं सर्वदा भवेत्)॥ २५१४॥

भावस्वरूपवत्संस्कारस्यापि नित्यत्वं प्राप्नोत्यव्यतिरेकात् । ततश्चायमपरो दोष इत्याह—तेनेत्यादि ॥ २५१४ ॥

द्वितीयेऽपि पक्षे दोषमाह—व्यतिरेके त्वित्यादि।

व्यतिरेके तु तस्येति सम्बन्धो नोपपद्यते। श्रोत्रस्याकारकत्वं च शक्तेर्ज्ञानसमुद्भवात्॥ २५१५॥

शक्तेभीवाद्यतिरेकेऽभ्युपगम्यमाने तस्यासौ शक्तिरिति सम्बन्धो न स्यात्। अनुपकार्यस्य पारतद्वयायोगात्। अथ (नच?) श्रोत्रं शक्तिमुपकरोति, व्यञ्जकस्यैव नादादेकपकारकत्वेनेष्टत्वात्। अथ श्रोत्रस्याप्युपकारकत्वं तदा शक्तयुपकारिण्या अपि शक्तेः श्रोत्राद्व्यतिरेक इत्यनवस्या स्यात्। ततश्च शक्तीनामेव परम्परया घटनाच्छ-केरेव कार्योत्पत्तेः श्रोत्रस्याकारकत्वं स्यात्। ततश्चावस्तुत्वप्रसङ्गः। अथ शक्तयुप-कारिण्याः शक्तेरव्यतिरेकोऽभ्युपगम्यते, क इदानीमाद्यायां शक्तावव्यतिरेके प्रकेषः। किश्व—नित्यं शक्तयुत्पत्तिप्रसङ्गः, तद्धेतोः श्रोत्रस्य नित्यत्वात्, न चातु-पकार्यस्य सहकार्यपेक्षा काचित्॥ २५१५॥

तृतीयं पक्षमाह—भेदाभेदेखादि ।

भेदाभेदिविनिर्भुक्तं व्यस्तं पक्षान्तरं ततः। उत्तरं श्रोत्रसंस्कारादसंस्कृततयोच्यते ॥ २५१६ ॥ एतेनैव निषेद्धव्या विषयोभयसंस्कृतिः। तसान्नित्येदवभिव्यक्तिः सर्वधाऽपि निरास्पदा ॥ २५१७॥ ततश्च व्यक्तिमाश्रित्य दीर्घहस्त्रक्तमादयः। ये केचित्प्रविभज्यन्ते तेऽपि सर्वे निरास्पदाः॥ २५१८ ॥

व्यस्तमिति । पुद्रलादिपरीक्षायाम् । एकस्यैकदा विधिप्रतिषेधायोगात् । तथाहि

भेदाभेदी परस्परंपरिहारस्थितलक्षणी, तयोरेकस्वभावन्यवच्छेदेनैवापरस्य परिच्छे-दात्, यस्य हि यदात्मन्यवच्छेदमन्तरेण न स्वभावः परिच्छिद्यते स तत्परिहारेण स्थितो यथा भावाभावयोरन्यतरः, यो च परस्परंपरिहारस्थितळक्षणौ तयोरेकस्व-भावनिषेधोऽपरविधिनान्तरीयक इत्यन्यत्वनिषेधे सामर्थ्यात्तादात्म्यविधिरिति तदानी-मेव तस्यापि प्रतिषेधो न युक्तः, अन्यत्वस्याप्यप्रतिषेधप्रसङ्गादित्येवमुभयपक्षे दोषो वाच्यः। एतेनैवेति। प्रकृत्या झानोत्पादनयोग्यायोग्यस्वभावविकल्पद्वारेण। तस्मा-वित्यादिनोपसंहरति। क्रमादय इत्यादिशब्देन ध्रुतोदात्तादिपरिष्रहः ॥ २५१६ ॥ ॥ २५१७॥ २५१८॥

'येषां त्वप्राप्तजातोऽयं शब्दः श्रोत्रेण गृह्यत' इत्यादावाह—अप्राप्तिमात्रसाम्ये-ऽपीत्यादि ।

## अप्राप्तिमात्रसाम्येऽपि न सर्वस्य ग्रहो यथा। अयस्कान्तेन लोहस्य सामर्थ्यनियमस्थितेः॥ २५१९॥

यद्यपि सर्वोऽप्राप्तस्तथाऽपि पदार्थानां शक्तिप्रतिनियमान्न पूर्वस्य विषयस्य प्रहः --प्रहणं प्राप्नोति । यथा---अयस्कान्तो नामोपलोऽप्राप्तमयः कर्षत्रपि न सर्वमप्राप्तं कर्षति ॥ २५१९॥

अयस्कान्तप्रभेत्यादिना—शङ्करस्वामिमतेन दृष्टान्तासिद्धिमाशङ्कते । अयस्कान्तप्रभापाध्या तत्राप्याकर्षणं यदि । ननु प्रभा न दृश्येयं कथमस्तीति गम्यते ॥ २५२० ॥

स हि प्राह । तत्राप्ययस्कान्तमणिप्रभावधवशादेवाकर्षणमयसोऽन्यथा सर्वदे-शावस्थितानामयसामाकर्षणं स्थात् । यद्यपि तस्य प्रभा प्रदीपप्रभावन्नोपलभ्यते, तथाऽप्यनुमेया,ध्यवधारे (व्यवधाने ?) दूरे चाकर्पण(णा?)दर्शनादिति । नन्वि-त्यादिना प्रतिविधत्ते । न दृश्येयमित्यनुपलम्भेन सद्भ्यवहारिनिषेधं करोति॥२५२०॥

यद्पि प्रसङ्गसाधनमुक्तं सर्वदेशाविश्वतानामयसामाकर्षणप्रसङ्गादिति, तत्परि-हरनाह—कस्मादाप्तमित्यादि ।

कस्मादासं न काष्टादि सा समाकर्षति प्रभा। तच्छक्तिनियतस्वाचेदप्रासाविष तत्समम् ॥ २५२१॥ प्राप्तिपक्षेऽपि तुल्यः प्रसङ्गः, कस्मात्साऽयस्कान्तप्रभा सर्वं प्राप्तं काष्टादिकं नाकर्षतीति । पदार्थस्वभावप्रतिनियमात्रातिप्रसङ्ग इति चेद्प्राप्तिपक्षेऽपि पदार्थस्व-भावस्य नियामकत्वं केनापहतम्, येन तत्र नेष्यते, तस्माददृष्टप्रभाकरपनं व्यर्थ-मेव ॥ २५२१ ॥

यदुक्तम्—'तत्र दूरसमीपस्थत्रहणाग्रहणे समे। स्थातां न च क्रम' इति तत्राह

दूरमध्यसमीपस्थैरऋमेणैव गम्यते । प्रयोगानन्तरं तत्र सर्वेषां ज्ञानजातितः ॥ २५२२ ॥

क्रमग्रहणमसिद्धं शब्दप्रयोगानन्तरं युगपद्विज्ञानोत्पत्तेः ॥ २५२२ ॥ यशोक्तम्—नापि तीत्रमन्दादिसम्भव इति, तत्राह—दूरासन्नादीत्यादि ।

दूरासन्नादिभेदेन स्पष्टास्पष्टं यथेक्ष्यते । रूपं तथैव शब्देऽपि तीव्रमन्दादिविद्भवेत् ॥ २५२३ ॥

यथा रूपमप्राप्य गृह्यमाणमध्या(वया?)पि च स्पष्टमीक्ष्यते तथा शब्देऽप्यध्या-(व्या?)पिन्यप्राप्य गृह्यमाणे च तीत्रमन्दादिवेदना भविष्यति । ननु च परस्य रूप-स्याप्यप्राप्य प्रहणमसिद्धं तत्कथं दृष्टान्तत्वेनोच्यत इति । नैष दोषः । यदाप परस्य वचनमात्रात्र सिद्धम् , तथापि यत्प्रमाणसिद्धं तदुभयोरपि सिद्धम् । किं पुन-रत्र प्रमाणम् , सन्निकृष्टविप्रकृष्टयोरतुल्यकालग्रहणम् । यो हि गतिमान्स सन्निकृ-ष्टमाशु प्राप्नोति, विप्रकृष्टं चिरेण, यथा देवद्त्तो प्रामाद्वामान्तरं गच्छन् , शाखा-चन्द्रमसोस्तु तुल्यकालमुन्मेषसमनन्तरमेव प्रहणं दृष्टं, तस्माद्प्राप्यकारि चक्षरिति गम्यते । अत्रोद्योतकरः प्राह—ज्ञानानामाशुत्पत्तेः कालभेदस्याप्रहणान्मिध्याप्र-त्यय एप उत्पलपत्रशतवेधवदिति । तदेतदसम्यक् , एवं हि सरो रस इत्यादाविप क्रमन्यवसायो न स्यादाशूत्पत्तेस्तुल्यत्वात् , ततश्च प्रतीतिभेदो न स्यात् , सर्वासां च बुद्धीनामाशूत्पतिरस्तीति न कदाचित्क्रमप्रहणं स्यादिति प्राग् निर्लोडितमेतद्वि-स्तरेण । पुनः स एवाह-यद्यप्राप्यकारि चक्षुर्भवेत्तदा न कुट्यादेरावरणस्य साम-र्थ्यमस्तीत्यावरणानुपपत्तिः । यच दूरीभूतस्याप्रहणं अन्तिके च प्रहणं तत्र (म ?) स्याद्विशेषात् । स्यादेतत्—य एव हि चक्षुषो विषयीभवद्यर्थः स उपलभ्यते यश्च न भवति नासावुपलभ्यत इति । तच नैवम् । सम्बन्धन्यतिरेकेण विष-यीभावानुपपत्तेः । कोऽयं सम्बन्धव्यतिरेकेण विषयीभावो नाम । केवलं मयोक्यते

सम्बन्ध इति भवताऽभिधीयते विषयीभाव इति न कश्चिद्विशेष इति । तदेतदसम्यक् । कारणीभावो हि विषयीभाव उच्यतेऽस्माभिनं सम्बन्धः । तथाहि—रूपादिविषयश्चश्चष्यो विज्ञानोत्पत्तौ सहकारितां प्रतिपद्यमानो विषयीभवतीत्युच्यते, नतु
तेन सहाश्चिष्यम् । द्विविधश्च सहकारार्थः । परस्प(म्प?)रोपकारो वा, यथा—
प्रभावश्च(प्रस?)रादपवरकप्रतिष्टस्य, एकार्थकिया वा, यथोन्मिषतमात्रेण रूपं
गृहतः । उभयथापि विज्ञानस्य कारणविशेष एव विषय उच्यते, नतु सम्बन्धे ॥
स एव कारणविशेषप्रतिनियमोऽसित सम्बन्धे न स्थादिति चेत् । न । स्वकारणशक्तितः प्रतिनियमसिद्धेस्तथाभूत एवासौ स्वकारणादुत्पद्यमान उत्प(पप?)द्यते,
येन कश्चिदेव ज्ञानजनको भवति नान्यः, कारणभेदेन भिन्नस्वभावत्वात्सर्वभावानाम् । यथा च भवतस्तुत्येऽपि सम्बन्धे किमिति चक्ष्यू रूपमेवोपलभते न रसम् ।
तेनासम्बन्धान्नोपलभत इति चेत्, स एव हि सम्बन्धः किमिति न स्थात्, देशस्थाभिन्नत्वात् । न ह्यत्र नियामकं किश्चिद्स्ति कारणम्, येनामिन्नदेशत्वेऽपि रूपमेवानुसरित चक्षुर्न रसं तदेशवर्त्तिनमपि, नाष्यतिदूरदेशवर्त्ति रूपमिति । स्वहेतुर्नियामक इति चेत् । तदेतदप्राप्तिपक्षेऽपि समानमित्यलं विस्तरेण ॥ २५२३ ॥

भिन्नाभानामिखादिना परस्य चोद्यमाशङ्कते।

## भिन्नाभानां मतीनां चेदेकालम्बनता कथम् । तुल्यं रूपधियामेतचोद्यं बाह्यार्थवादिनाम्॥ २५२४॥

कथं भिन्नाभानां मतीनामेको विषयो भवेत्, एवं हि रसरूपादिबुद्धीनामेकालम्बनता स्वादिति परस्वाभिन्नायः । परिहारमाह—तुल्यमित्यादि । रूपधियां
—रूपविषयाणामि बुद्धीनाम्, एतचोद्यं समानम्—कथमेकविषयता भवेदूरासन्नादिभेदेन स्पष्टादिन्नतिभासानामिति । एतच बाह्यार्थवादिनां चोद्यम् । ये विषयगतमेवाकारं वर्णयन्ति न विज्ञानगतम् ते पुनर्विज्ञानवादिनस्तेषां सर्वमेव विज्ञानं
निर्विषयमात्मसंवेदनं स्पष्टाद्याकारभेदवद्भिन्नमेवोपजायत इति न तेषां चोद्यम् ।
येषामि बाह्यार्थवादिनां साकारं ज्ञानमिति पक्षस्तेषां सर्वोत्मना विषयसारूप्यानभ्युपगमात्केनचिदंशेन सारूप्याद्भिन्नाभानामि मतीनामेकविषयत्वमविरुद्धमेवेति
न चोद्यम् ॥ २५२४॥

शब्दस्य तर्हि प्राप्तिप्रहणे कि बाधकं प्रमाणं अप्राप्तिप्रहणे च किं साधकिमिति प्रश्ने सत्याह—प्राप्तीत्यादि ।

## प्राप्तिग्रहणपक्षे तु कर्णाभ्यन्तरपक्षबत्। न विच्छित्र इति ज्ञानं मेघशब्दादिके भवेत्॥ २५२५॥

कर्णाभ्यन्तरपश्चवदिति वैधम्येदृष्टान्तः । षष्ट्यन्ताद्वतिः । यथा कर्णकण्ड्विनो-दनकारिणः पतित्रपश्चस्याविच्छित्रं शब्द उपलभ्यते, तथा मेघादिशब्दस्यापि कद्-म्बगोलकन्यायेन प्रविसर्पतः कर्णदेशमागतस्यैव प्रहणात्तुल्यं प्रहणं प्राप्नोति । न च स्वकारणसंयोगसमवायिदेशवशाद्यं विच्छेदविश्रम इति शक्यं वक्तम् । तेषां श्रोत्रे-णाप्रहणात् । न ह्यविषयीभूतपदार्थाकारमारोपयदुत्पद्यते कचिद्विज्ञानम् । निह् चक्षुविज्ञानं रससारूष्यं समारोपयतीति ॥ २५२५॥

तदेवं प्राप्तिप्रहणे वाधकं प्रमाणमभिधायाप्राप्तिप्रहणे साधकमाह—तद्भिच्छिन्न इत्यादि ।

> तद्विच्छिन्न इति ज्ञानजनकत्वाद्यथा मनः। श्रोत्रमप्राप्यकारि स्यान्नान्यथैवं त्वगादिवत्॥ २५२६॥

ति । तस्मात् । नान्यथैवं त्वगादिवदिति वैधर्म्यदृष्टान्तः । यथा त्वगादेरि-निद्रयस्य विच्छेदेन प्रहणं न भवति तथाऽत्रापि स्यादिति यावत् ॥ २५२६ ॥

मनोपीयादिना दृष्टान्तस्य साध्यविकलतामाशङ्क्य परिहरति ।

मनोऽपि प्राप्यकारीति ये प्राहुः क्षणमात्रतः। विद्रतरदेशस्यं चेतस्तेषां न युज्यते॥ २५२७॥

अत्रोद्योतकरकुमारिलादयः प्रमाणयन्ति—प्राप्यकारिणी चक्षुःश्रोत्रे बाह्य-निद्रयत्वात् घाणादिवत् । बाह्यप्रहणमन्तःकरणेन मनसा व्यभिचारपरिहारार्थम् । तथा करणत्वे सति व्यवहितार्थानुपलम्भकत्वात् घाणादिवत् । विषयनिवृत्त्यर्थं करणत्वे सतीति विशेषणम् । तथा रूपशब्दौ प्राप्यकारिबाह्येन्द्रियप्राह्यौ बाह्येन्द्रि-यार्थत्वात्, गन्धरसवत् । तथा रूपशब्दविज्ञाने प्राप्यकारिबाह्येन्द्रियप्राह्यविषया-लम्बने बाह्येन्द्रियार्थालम्बनत्वात्, गन्धरसङ्गानवदिति । अत्र दूषणमाह—यित्व-स्यादि ।

यत्तु बाह्येन्द्रियत्वादि प्राप्यकारित्वसाधनम् । अन्यधर्मविजातीयाद्विरोधाद्व्यभिचारि तत् ॥ २५२८ ॥ सुबोधम् ॥ २५२८ ॥ तस्माच्छ्रोत्रियदृष्टेयमित्यादावाह—च्यस्ता इत्यादि ।

व्यस्ताः पूर्वे च संयोगविभागव्यतिरेकिणः। वायोरक्षति(णि?)कत्वाच युक्ता नाव्यतिरेकिणः॥२५२९॥ अतएवाविद्रोषत्वाद्गतिनीस्योपपद्यते। वेगाभावादतो नासौ यावद्वेगं प्रतिष्ठते॥ २५३०॥

पूर्वमिति । षट्पदार्थपरीक्षायाम् । अन्यतिरिक्तास्तर्हि भविष्यन्तीत्याह—वायोरित्यादि । वायव एव हि संयुक्ता वियुक्ताश्चोत्पद्यमाना अन्यतिरिक्ताः संयोगविभागा
उच्यन्ते । नचाक्षणिकाः क्रमेणापि संयुक्तस्वभावा युज्यन्ते तेषामेकहृपत्वात्
॥ २५२९ ॥ २५३० ॥

यदुक्तम्—कर्णव्योमनि संप्राप्त इस्रादि, तत्राह—कर्णेस्रादि ।
 कर्णव्योमनि संप्राप्तः शक्ति श्रोत्रे करोति चेत् ।
 तत्कशाघातवत्कस्माच्छव्दवित्तौ न तद्गतिः ॥ २५३१ ॥
 शब्दावधानमेतस्य प्रतिबन्नाति वेदनाम् ।
 इस्रयुक्तं कशाघातवातान्तरविदस्तथा ॥ २५३२ ॥

अत्र पक्षद्वयं कदाचिदसौ वायुरुपलभ्यस्वभावो वा भवेत् । अनुपलभ्यस्वभावो वा । प्रथमे पक्षे शब्दवित्तिकाले कशाघातस्येव वायोरिप गतिरूपलब्धिः प्राप्नोति । अथापि स्याद्युगपद्विज्ञानद्वयानुत्पत्तेः, शब्दावधानं—शब्दोपलम्भः, एतस्य वायो-वेंदनामुपलब्धि प्रतिबन्नातीति । तदेतद्युक्तं शब्दोपलब्धिकाले कशाघातवातान्त-रिवदो वक्तम् । यथाहि वातान्तरस्य व्यजनादिकृतस्य कशाघातस्य च शब्दोपलम्भवेलायामनुभवो भवेत्तथा कर्णदेशप्राप्तस्यापि वायोः स्पर्शवित्तिः स्यात् । एतेन युगपदिज्ञानानुत्पत्तिष्ठात्याः प्रत्यक्षविरोधमाह ॥ २५३१ ॥ २५३२ ॥

न चाशूत्पत्तिवलासुगपद्गहणभ्रान्तिरतिप्रसङ्गादिति प्रतिपादितम् । भवतु नाम क्रमभागेऽपि लाघवकृतो यौगपद्यविभ्रमस्तथाप्येतदुत्तरमत्र प्रकृतानुपयोगित्वान्न किच्चिदिति प्रतिपादयति—लाघवादित्यादि ।

लाघवात्ऋमभावेऽिष युगपद्भानितरित्यदः।
न किंचित्सवेथाऽप्यस्मिन्वायोरनुपलम्भनात्॥ २५३३॥
यदि नाम विज्ञानस्रोत्पत्तिलाघवाद्यौगपद्यविश्रमो भवतीति, स्यात्। नतु पुन-

रुपलिक्षलक्षणप्राप्तस्य सर्वथाऽनुपलम्भ एव भवति । तथाह्यत्र सर्वेथैव क्रमेण यौगपचेन वा वायोः कर्णदेशप्राप्तस्यानुपलम्भ एव तस्मालाघवकृतोऽयं विकाने यौ-गपचित्रम इत्येतदुत्तरं न किश्वित् । तुच्छमित्यर्थः ॥ २५३३ ॥

अथापीत्यादिना द्वितीयपक्षमाह ।

## अथाप्यतीन्द्रियो वायुः काणादैरिव वर्ण्यते । युष्माभिरपि तद्भव्य(द्वाष्ये?)स्पृष्ट्याप्तिस्तत्र किंकृता२५३४

काणादाः—वैशेषिकाः । तेषां शब्दिलङ्गो वायुः । भाष्यकृताऽपि शबरेणोक्तम्
— ''वायवीयाः संयोगिविभागा अप्रत्यक्षस्य वायोः कर्णशष्कुलीप्रदेशात्प्रादुर्भवन्तो
नोपलभ्यन्त'' इति । अत्र दूषणमाह— स्पृष्ट्याप्तिस्तस्य किंकृतेति । स्पृष्टिः
स्पर्शः तस्याप्तिः प्राप्तिः प्रसङ्ग इति यावत् । एतदुक्तं भवति— तस्य वायोः स्पर्शप्रसङ्गो योऽयं भाष्यकारेण कृतः स कथम् , तथाहि— वायुरापद्यते शब्दतामित्येवंवादिनः शिक्षाकारान्त्रति भाष्यकृतोक्तम्— ''वायवीयश्च शब्दो भवेद्वायोः सभिवेशविशेषः स्यात् । नच वायवीयानवयवानशब्दे सतः प्रत्यभिजानीमः । यथा
पटस्य तन्तुमयान् । न चैवं भवति । स्याचेदेवं स्पर्शनेनोपलभेमहि । नच वायवीयानवयवानशब्दगतानस्पृशाम'' इति ॥ २५३४॥

अभ्युपगम्याप्यतीन्द्रियत्वं दोषान्तरमाह-अस्तु वेत्यादि ।

## अस्तु वाऽतीन्द्रियो वायुस्तत्तचोगिगतस्य तु । उष्णशीतेतरस्य स्यात्स्प्रष्टव्यस्य विदन्यवत् ॥ २५३५ ॥

तेन तेन वायुना योगस्तत्तद्योगः, स यस्यास्ति जलतेजोजगतीसंज्ञकस्य भूतत्रयस्य तत्त्रथोक्तम् । तद्गतं तत्प्राप्तं तदाश्रितमिति यावत् । द्वितीयाश्रितेत्यादिना द्वितीयासमासः । एतच स्प्रष्टव्यस्थेत्यनेन समानाधिकरणम् । तस्य स्प्रष्टव्यस्य शीतोष्णेतरस्वभावस्य वित्—वेदना प्राप्नोति । अन्यवदिति । शब्दव्यश्वकाभिमतकोष्ठवायुगतादन्यस्थेव । षष्ट्यन्ताद्वतिः । यथा शिशिरसमये हिमनिचयव्यासङ्गवाहिनः
पवनस्य, यथा वा तरुणतरणिकरप्रसङ्गावरुद्धाशेषदिग्विभागे वहतो निदायसमये
समीरणस्य, तथा शीतेतरिवरिहतकालवर्त्तिनो मातिरिश्वनः स्प्रष्टव्यस्य शीतादेः संविद्ववति, तथेहापि स्यात् ॥ २५३५ ॥

अथापीत्यादिना परस्योत्तरमाशङ्कते ।

अथापि कर्णशब्दुल्या तस्यायोगान्न चेन्मतिः। कर्णव्योम न संप्राप्त इत्येतन्न कथं ग(म?)तम् ॥ २५३६॥ तस्माच्छ्रोत्रियदृष्टेयं कल्पना निर्निबन्धना। विदुषां प्रीतये नेति श्रोन्नियेष्वेव राजते॥ २५३७॥

तस्येति । वायोः । अयोग इति । असंसर्गः । कर्णशष्कुत्येति सम्बन्धः । शेषं सुवोधम् ॥ २५३६ ॥ २५३७ ॥

यदुक्तम्—यद्वा वेदानुसारेणेत्यादि, तत्र समानत्वादृषणस्येत्यत्रैवातिदेशं कुर्व-न्नाह—ये निरंशामित्यादि ।

> ये निरंशं नभः प्राहुस्तान्प्रति प्रागुदीरिताः। दोषा ज्ञेया निरंशैकदिक्छोत्रत्वेऽपि ते समाः॥ २५३८॥

निरंशाकाशात्मकश्रोत्रपक्षे ये प्रागुक्ता दोषाः संस्कारवैयर्थ्यं संस्कारानुपपित्त-श्चेत्यादयस्ते दिक्छ्रोत्रपक्षेऽपि समाना इति न पृथक् दूषणं वाच्यम् ॥ २५३८ ॥ यदुक्तम्—यद्यपि व्यापि चैकं चेत्यादि, तत्राह—एकव्यापिनभःपक्ष इत्यादि ।

एकव्यापिनभःपक्षे विभागो न प्रकल्पते।
संस्कृताश्रयमन्यचेत्येकमेव हि तन्नभः॥ २५३९॥
एकव्योमात्मकं श्रोत्रं नास्त्यसंस्कृतशष्कुलि।
अतोऽधिष्ठानभेदेन संस्कारिनयमोऽस्थितः॥ २५४०॥
तेनैकस्मिन्नधिष्ठाने लब्धसंस्कारिमिन्द्रियम्।
बोधकं सर्वदेहेषु स्यादेकेन्द्रियवादिनः॥ २५४१॥
पुंसां देहप्रदेशेषु विज्ञानोत्पित्तिरिष्यताम्।
किन्तु प्रधानवैदेश्यमेकत्वान्नभसो न ते॥ २५४२॥
निष्प्रदेशोऽपि चात्मा नः कात्रुधेन च विद्रन्नपि।
शारीर एव गृह्णातीत्येवमुक्तेऽपि दुष्यति॥ २५४३॥
बाधिर्याद्यवस्थानमेतेनैव च हेतुना।
तदेवाभोग्यमन्यस्य नाविशेषाद्धि युज्यते॥ २५४४॥

अन्यद्भेति । असंस्कृताश्रयम् । नहानवयवस्यायं विभागो युक्तः, सावयवत्वप्र-

सङ्गात् । काल्पनिके तु विभागेऽथिक्रियावृत्त्या(त्य?)वृत्तिविरोधः, नह्यारोपितार्थाजुविधायिन्योऽर्थिक्रिया भवन्ति, तासां वस्तुप्रतिबद्धत्वात् । ततश्चेकस्मिन्नधिष्ठाने
यदि संस्कृतमिन्द्रियं तच्च बोधकस्वभावं तदाऽधिष्ठानान्तरे तदेव तत्परमार्थत इति
सर्वत्रैव तत्संस्कृतं बोधकं च प्राप्नोति । तेन यदुक्तं पुंसां देहप्रदेशेष्वित्यादि, तत्सर्व
प्रत्युक्तम्, एकस्य पारमार्थिकविभागायोगादिति दर्शयत्राह—पुंसामित्यादि ।
प्रधानवैदेश्यमिति । प्रधानस्य शरीरस्य वैदेश्यं भिन्नाकाशदेशवर्तित्वम् । एवमुकेऽपि दुष्यतीति । एकस्य विभागायोगात् । अव्यवस्थानमिति । व्यवस्थानाभावः ॥ २५३९ ॥ २५४० ॥ २५४१ ॥ २५४२ ॥ २५४३ ॥ २५४४ ॥

अविशेषमेव दर्शयति —अत्यक्तपूर्वरूपं ही सादि।

असक्तपूर्वरूपं हि विशेषानुद्ये सति। कथं नाम भवेच्छोत्रमभोग्यमपरस्य ते॥ २५४५॥

अथापि स्याद्धर्माधर्माभ्यां वशीकृतत्वाद्विशेषोऽस्येवेत्याह्—नित्यत्वादि्यादि ।

नित्यत्वादनपेक्षत्वाद्धमीधर्मावशीकृतम्।

सदैव च नभःश्रोत्रं सर्वाभोग्यं प्रसज्यते ॥ २५४६ ॥

नित्यत्वमनपेक्षत्वे हेतुः, तथाऽवशीकरणस्य ॥ २५४६ ॥ अथानपेक्षस्यापि वशीकरणं कस्मात्र भवतीत्याह—धर्माधर्मेत्यादि ।

धर्माधर्मीपकार्ध हि नभो नैव कदाचन।

नित्यत्वात्कार्यताभावे चास्य केयं वज्जीकिया ॥ २५४७॥

अनपेक्षत्वेन ह्यकार्यत्वमुच्यते, यचाकार्यं न तत्केनचिद्वशीक्रियते, यथा शशवि-षाणम्, अप्रतिसङ्ख्या निरोधादिर्वा, अकार्यं च श्रोत्रमिति व्यापकविरुद्धोपछिधः। नित्यत्वादित्यनेन हेतोरसिद्धतां परिहरति, कार्यताया अभावे केयं वशीकिये-त्यनेनानैकान्तिकताम्॥ २५४७॥

ननु चाकार्यस्यापि वशीकिया दृश्यते, यथा—प्रागभोग्यस्य श्रोत्रस्य पश्चान्म-श्रोषधादिशक्त्या भोग्यत्वं भवति, ततश्च हेतोरनैकान्तिकतेति, तत्र परिहारमाह —मन्त्रीषधादीत्यादि ।

> मस्रौषधादिशक्तया च पुनर्भोग्यं कथं भवेत्। निस्रत्वान्नहि तक्तेभ्यो विशेषं प्रतिपद्यते॥ २५४८॥

आदिशब्देनोहेखनादिपरिमहः। कथं भवेदिति। यदि तत्रापि न कार्यता भवे-विसम्याहारः। ननु चाकार्थस्यापि सतो विशेषोत्पत्तिमात्रेण वशीकिया भविष्यती-त्याह्—नित्यत्वादित्यादि॥ २५४८॥

पवं तक्किषष्ठानस्यानित्यत्वात्तत्संस्कारद्वारेण नित्यस्यापि श्रोत्रस्य वशीकिया भविष्यतीत्याह—अधिष्ठाने त्वित्यादि ।

अधिष्ठाने त्वनित्येऽपि क्षणिकानित्यता न चेत्। तदात्मातिशयायोगाद्वाधिर्यादि न युज्यते॥ २५४९॥

अनित्येऽपीति । कालान्तरविनाशात्तस्यापि ह्य(ह्या?)विनाशमेकरूपत्वात्रित्य-स्येव नातिशयोत्पत्तिः सम्भवतीति कृतः संस्कारः ॥ २५४९ ॥

अभ्युपगम्यातिशयं दोषमाह-अस्तु वेति ।

अस्तु वाऽतिदायस्तस्मिन् व्योम्नि स्वेष न विद्यते। नचाधिष्ठानसम्बन्धान्नित्यस्वादनपेक्षणात्॥ २५५०॥ अतस्तद्वारकोऽप्यत्र बाधिर्यादि न युज्यते। नभसो भागवन्त्वेऽपि नित्यतायामिदं समम्॥ २५५१॥

एष इति । अतिशयः । यद्यपि न विद्यते तथाप्यिधानसम्बन्धात्तस्यापि भवि-ध्यतीत्याह—नचाधिष्ठानेत्यादि । यदुक्तम्—नचानवयवं व्योमेत्यादि, तत्रापि सावयवस्य नभसो यदि नित्यत्वमभ्युपगम्यते तदा यद्नवयवनित्यनभःपक्षे दूषणं तत्सर्वं समानमित्यतिदिशति—नभस इत्यादि ॥ २५५० ॥ २५५१ ॥

यदुक्तम्—यथा तत्र भवनेवेलादि, तत्राह्—तत्रीव भवत इलादि।

तत्रैव भवतोऽप्येवं खामित्वाद्यकर्षणम्। न युक्तं यदि तस्यापि क्षणिकत्वं समस्ति न॥ २५५२॥ को हि तस्याः समुत्पन्नः पश्चाद्विद्ययो यतः। खामित्वाद्यकृष्टोऽसौ न भोगं पुनरामुयात्॥ २५५३॥

सुबोधम् ॥ २५५२ ॥ २५५३ ॥

यदुक्तम्-व्यक्षकानां हि वायूनामित्यादि, तत्राह- यदा चेतादि ।

यदा च संस्कृतिनैंवं श्रोत्रे द्याब्दे च युज्यते। भेदाभेदविकल्पेन संस्कारानुपपत्तितः॥ २५५४॥ व्यतिरेके हि संस्कारे ओन्नशब्दों न संस्कृतों। स्यातां ताश्यां च सम्बन्धः संस्कारस्य न कश्चन॥२५५५॥ विभिन्नस्य हि सम्बन्धः कार्यकारणता भवेत्। तस्यां च सर्वदैवायं भवेद्धेतोः सदा स्थितेः॥ २५५६॥ अनर्थान्तरपक्षेऽपि तद्वक्षित्यो भवेदसो। तन्न शक्यकियस्तस्मान्नित्यं ज्ञानं प्रसज्यते॥ २५५७॥ तन्न सामध्येनियमो वाय्वादेरुपपद्यते। कर्त्तव्यविषयायोगे सामध्येस्याप्ययोगतः॥ २५५८॥

यदेति । यतः कारणादित्यर्थः । एवम्—अनन्तरोक्तेन प्रकारेण । नित्यस्थानित्रायाभावान्नेव संस्कृतिर्युज्यते । तन्न सामध्यनियमो वाय्वादेरुपपदात इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । यथा चासौ संस्कृतिर्नोपपद्यते तथा ताबिद्धसरेण दर्शयन्नाह—भेदाभेदेत्यादि । संस्कृतिर्भवन्ती व्यतिरिक्ता वा भवेदव्यतिरिक्ता वेति पश्चद्वयं, वस्तुनः प्रकारान्तरासम्भवात् । प्रथमे पश्चे श्रोत्रशब्दयोः संस्कारा-सिद्धिप्रसङ्गः, अर्थान्तरकरणात्, निद्ध घटकरणे पटः संस्कृतो नाम । नापि तस्य संस्कारस्य ताभ्यां सह सम्बन्धः सिद्ध्यति, येन तत्सम्बन्धिसंस्कारकरणद्वारेण तौ संस्कृतौ स्याताम् । तथादि—भेदाभ्युपगमात्र तादात्म्यव्यक्षणः सम्बन्धः । भिनस्य च सम्बन्धो भवन्कार्यकारणताव्यक्षण एव भवेदन्यत्रोपकाराभावात् । तस्यां च कार्यकारणतायां सत्यां सर्वदैवायं संस्कारो भवेत्, हेतोः श्रोत्रशब्दात्मकस्य सर्वद्धाद्वस्थतत्वात् । द्वितीयेऽपि पश्चे दोपमाह—अन्धान्तरेत्यादि । तद्वदिति । श्रोत्रशब्दस्वरूपवत् । असाविति । संस्कारः । ततश्च नित्यत्वादसौ संस्कारो न केनचित्क्रियते । तस्माच संस्कारादिज्ञानोत्पत्ताविष्यमाणायां नित्यं ज्ञानं प्रसज्येतिति नित्यत्वे दोषः । तन्नेत्यादिनोपसंहरति ॥ २५५४ ॥ २५५५ ॥ २५५६ ॥ १५५६ ॥ २५५८ ॥ २५५८ ॥

अत इलादिना शब्दानिलल्बसाधने प्रमाणयति ।

अतोऽभिव्यत्तययोगेन शब्दज्ञानिमदं फलम् । प्राह्योत्पादाविनाभाविघटादिव्यक्तिबुद्धिवत् ॥ २५५९॥ तस्मादुत्पत्त्यभिव्यक्तयोः कार्यार्थापत्तितः समः । सामध्येभेदः सर्वत्र स्यात्प्रयक्षविवक्षयोः ॥ २५६०॥ प्रयोगः—यत्कादाचित्कं तदुत्पत्तिमत्कारणजन्यम्, यथा घटव्यक्तिविषयं ज्ञान्नम्, कादाचित्कं च शब्दज्ञानमिति स्वभावहेतुः । नित्यं तज्ज्ञानासंवित्तेनीसिद्धो हेतुः । अभिव्यक्तेरपास्तत्वान्नाप्यनैकान्तिकः । सपश्चे भावान्न विरुद्धः । इत्रम्फ-क्रिमिति । इदं प्राह्योत्पादाविनाभाविन्नक्षणं फलमस्येति विमहः । शेषं सुबोधम् ॥ २५५९ ॥ २५६० ॥

दिक्शोत्रपक्षे पूर्वमेव दूषणस्योक्तत्वात्र पुनरुच्यते । अतएव पूर्वोक्तं तदेव दूषणं स्मारयन्नाह—यावांश्चेत्यादि ।

यावांश्च कश्चन न्यायो नभोभागत्वदृषणे।
दिग्भागेऽपि समस्तोऽसौ विज्ञेयो मतिशालिभिः॥२५६१॥
यदुक्तम्—"विषयस्यापि संस्कारे तेनैकस्यैव संस्कृतिः।" इत्यादि, तत्राह्—
विषयस्येत्यादि।

विषयस्यापि संस्कारे तेनैकस्यैव संस्कृतिः। नास्तत्वाच्छक्तिनियतेर्नातो विषयसंस्कृतिः॥ २५६२॥

नेति । विषयस्यापि संस्कारे तेनैकस्यैव संस्कृतिरिस्रेतन्त्र । कुतः, अस्तत्वात्— प्रतिक्षिप्तत्वात् । संस्कारस्येति शेषः । तथाहि व्यतिरिक्तोऽव्यतिरिक्तश्च संस्कारः पूर्वे निरस्तः, इतोऽपि न विषयस्य संस्कारः । कुतः, शक्तिनियतेर्वक्ष्यमाणायाः । शक्तिनियतेश्चेति चकारो लुप्तनिर्दिष्टो द्रष्टव्यः । तेनायमर्थो भवति । शक्तिनियमा-षातो वक्ष्यमाणान्न विषयसंस्कारो युक्तः ॥ २५६२ ॥

तमेव शक्तिनियमं दर्शयति-ज्ञानोत्पत्तावित्यादि ।

ज्ञानोत्पत्तावयोग्यत्वे गम्येत न कदाचन । सर्वेः सर्वत्र शब्दोऽयं तज्ज्ञानेऽनुपयोगतः ॥ २५६३ ॥ ज्ञानोत्पत्तौ तु सामध्यें सर्वेः सर्वत्र सर्वद्रा। अवगम्येत शब्दोऽयं ज्ञानहेतुतया स्थितेः ॥ २५६४ ॥

कदाचिदसौ शब्दः प्रकृत्या ज्ञानोत्पत्तावयोग्यो भवेत्रवेति पश्चद्वयम् । प्रथमे पक्षे न कदाचित्केनचिद्वगम्येत । द्वितीयेऽपि सर्वेः सर्वेदैवावगम्येत, एकरूप-त्वात् । अतो न संस्कारस्य सामर्थ्यम् ॥ २५६३ ॥ २५६४ ॥

स्यादेतत्समधोंऽपि विरोधिप्रत्ययवलात्कदाचिद्विज्ञानं नोत्पादयेत् । तथा अस-मधोंऽपि सहकारिप्रत्ययाहितसामध्येः सञ्चत्पादियव्यतीति, तत्राह—तं हीत्यादि । तं हि द्वाक्तमदाक्तं वा प्रकृत्यैवात्मिनि स्थितम् । विरोधी सहकारी वा कोऽर्थे क्षपितुं क्षमः ॥ २५६५ ॥ निह स्वभावमखण्डयन्ननुत्पादयन्वा विरोधी सहकारी वा युक्तोऽतिप्रसङ्गात् । कण्डनोत्पादनाभ्युपगमे नित्यत्वहानिप्रसङ्गः ॥ २५६५ ॥

यदुक्तम्—यथैवोत्पद्यमान इत्यादि । तत्राह—ज्ञानोत्पादनेत्यादि ।
ज्ञानोत्पादनयोग्यश्च कांश्चित्प्रति भवत्ययम् ।
तस्मादुत्पद्यमानोऽयं न सर्वेरवगम्यते ॥ २५५६ ॥
अथवा यत्समीपस्थैनीदैः स्यादस्य संस्कृतिः ।
तैरेव श्रूयते दाब्दो न दूरस्थैस्तु किं पुनः ॥ २५६७ ॥

उत्पत्तिपक्षे नायं दोषः, यतः प्रतिनियतिक्कानोत्पत्तिसमर्थ एव स्बहेतोरूप-जायते, तेन न सर्वेः सर्वदा गम्यते । यस्य तु संस्क्रियते शब्दस्तस्यैवायं दोषो यदि नाम संस्कारः संभवतीति दर्शयन्नाह—अथवेत्यादि । न केवलं प्रकृत्या ज्ञानोत्पा-दनसामर्थ्याभ्युपगमे दूरस्थस्यापि प्रहणं प्राप्नोतीति दोषः, संस्कारपक्षेऽपि दोष एवे-त्यतः पक्षान्तरमुक्तम् । न दूरस्थैस्तु किं पुनिरिति । श्रूयत इति सम्बन्धः । अपि तु श्रुत ए(श्रूयेते?)वेति साक्षादर्शयति ॥ २५६६ ॥ २५६७ ॥

एतदेव व्यक्तीकरोति - सामीप्येइत्यादि ।

सामीप्येऽपि हि संस्कारः कारणं परिकल्प्यते । संस्कारः स समानश्च तेषु दूरस्थितेष्विष ॥ २५६८ ॥ शब्दोत्पत्तौ निषिद्धत्वादिस्यादाबाह—विशिष्टसंस्कृतेरिस्यादि ।

विशिष्टसंस्कृतेर्जन्म ध्वनिभ्यो यदि गम्यते। शब्दोत्पत्तिः प्रतिक्षेष्ठं न शक्या केनचित्तदा॥ २५६९॥ विशिष्टसंस्कृतिः शब्दात्सा हि न व्यतिरेकिणी। शब्दस्याञ्चेयताप्रासेस्ततः शब्दोऽपि जायते॥ २५७०॥

यदि संस्कृतिरुत्पद्यते तदा शब्दस्थाप्युत्पत्तिप्रसङ्गः, तस्य संस्कृतेरव्यतिरेकात् । अथ व्यतिरेकस्तदा संस्कारादेव ज्ञानीत्पत्तेः शब्दस्थाकारकत्वाद्श्रेयत्वप्रसङ्गः। (ततः) शब्दोऽपि जायत इत्यङ्गीकर्त्तव्यम् ॥ २५६९ ॥ २५७० ॥

अथापि स्वाद्यथा प्रतिनियतज्ञानीत्पादनसमर्थः शब्द उत्पद्यते भवतां तथाऽ-

स्माकमपि संस्कारप्रतिनियमो भविष्यति, तेन दूरस्थैर्न गम्यत इति । अत्राह---संस्कृतश्चेत्यादि ।

> संस्कृतश्चेकदा राज्दस्तमातमानं न जातुचित्। जहात्यनित्यतासङ्गादुपलभ्येत चेत्सदा ॥ २५७१ ॥

यदि नाम प्रतिनियतपुरुषसन्तानवर्त्तिज्ञानोत्पादनसमर्थः संस्क्रियते तथापि दोष एव । तथाहि—यदि ज्ञानोत्पादनयोग्यं संस्कृतस्वभावं न जहाति तदा सर्व-देव तज्ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः । अथ जहाति तदाऽनित्यत्वप्रसङ्गः । तस्मादुत्पचत एवे-त्यङ्गीकर्त्तव्यम् ॥ २५७१ ॥

यदुक्तम्—संस्कारद्वयपक्षे त्वित्यादि तत्राह—द्व्येत्यादि । द्वयसंस्कारपक्षेऽपि सत्यं दोषद्वये (व)चः । यन्नान्यतरवैकल्यं प्राक्तनस्यानुवृक्तितः ॥ २५७२ ॥

येषामुत्पत्तिपक्षस्तेषां मतेनान्यतरवैकल्यं युज्यते । नतु संस्कारवादिनां पक्षे तेषां सदैव प्राक्तनस्य संस्कृतस्य स्वभावस्यानुवृत्तेः ॥ २५७२ ॥

तथा हीत्यादिना तामेवानुवृत्ति दर्शयति ।

तथाहि संस्कृताः श्रोत्रवर्णा यद्व्यञ्जकैः पुरा । न नष्टास्ते च्युतिप्राप्तेः सर्वैः सर्वेश्चतिस्ततः ॥ २५७३ ॥

च्युतिशासेरिति । अनिस्यत्वप्रसङ्गादिस्यर्थः । अन्यथा प्रतिज्ञाविशिष्टेः (सृष्टिः ?) स्यात् । सर्वेश्रुतिरिति । सर्वेस्मिन्काले श्रुतिः सर्वश्रुतिः । नतु सर्वस्य श्रुतिरिति विषदः । "कर्मणि चे"ति समासप्रतिषेधात् ॥ २५७३ ॥

अथापि स्थातप्रतिनियता(ना)भेव पुंसां श्रुतियोग्यौ संस्कृतौ श्रोत्रवर्णौ तेन सर्वैन श्रूयत इति । एवं तर्हि ये अन्येपां वर्णानां प्रतिपत्तारस्तेषां शब्दश्रवणं न प्राप्नोति । एतदेव दर्शयति—नियतेत्यादि ।

नियतश्चितियोग्यौ चेच्छ्रोत्रवर्णौ च संस्कृतौ । नान्यवर्णप्रपत्तृणां पुनः स्याच्छ्रवणं तदा ॥ २५७४ ॥

नियतानां पुंसां श्रुतियोग्याविति समासः । अन्ये च ते वर्णप्रपत्तारोऽन्येषां वा वर्णोनां प्रपत्तार इति विप्रहः ॥ २५७४ ॥

अथापि स्याचे तेऽन्यवर्णप्रतिपत्तारस्तज्ज्ञानोत्पत्तियोग्यं पुनरपि संस्कारान्तरं शब्दश्रोत्रयोभेवेदित्येतदाशक्च परिहरति—तद्वर्णेत्यादि ।

# तद्वर्णनरविज्ञानयोग्यौ चेत्संस्कृतौ पुनः। तयोरेवानुवृत्तौ स्यात्तयोरिप ननु श्रुतिः॥ २५७५॥

ते च ते वर्णनराश्चेति समासः । के पुनस्ते ? वर्णा येऽन्यैः प्रतिपत्तृभिर्गृद्धन्ते, नराश्च तेषामेव ये प्रपत्तारः, तेषां विज्ञानं तत्र योग्याविति समासः । तयोरेवेति । पूर्वसंस्कृतयोः श्रोत्रशब्दयोः । तयोरपीति । पूर्वकयोर्वर्णनरयोः । एतदुक्तं भवति । पश्चाद्यदाऽन्यैः श्रूयते ककारादिवर्णस्तदापि यैः पूर्वश्चतस्तद्वत्तैरपि श्रूयेत । प्राक्तनस्व-भावानुकृत्तेरिति ॥ २५७५ ॥

भय नातुवृत्तिस्तदाऽनित्यत्वप्रसङ्ग इत्यादर्शयत्राह—त्यावृत्तावित्यादि । व्यावृत्तावन्य एवामी श्रोत्रवर्णाः कथं न ते । प्राप्तवन्ति ततस्तेषु नित्यताशाऽनिबन्धना ॥ २५७६ ॥ सुबोधम् ॥ २५७६ ॥

यदुक्तम्—जलादिषु यथैकोऽपीत्यादि, तत्राह्—जलादिष्वित्यादि ।
जलादिषु न चैकोऽयं नानात्मा सवितेक्ष्यते ।
प्रतिविम्बधियः सर्वा यित्ररालम्बनाः स्थिताः ॥ २५७७ ॥
सर्वमेव हि भ्रान्तं ज्ञानं निर्विषयमिति पूर्वमिवशेषेण प्रतिपादितम् । तथापि
पुनः प्रतिबिम्बधियां विशेषणा(पेण ?)द्वयोरिष साकारनिराकारपक्षयोः प्रतिपादयति । तत्र प्रथमं पक्षमिधकृत्याह्—निराकारा इत्यादि ।

निराकारा घियः सर्वास्त्वत्पक्षेऽपि व्यवस्थिताः।
आकारवान्पुनर्वाद्यः पदार्थोऽभ्युपगम्यते॥ २५७८॥
जलाचन्तर्गतं चेदं प्रतिबिम्बं समीक्ष्यते।
नभस्तलादिवर्त्ती च सूर्योदिनं तथा स्थितः॥ २५७९॥
तत्कस्माद्रात्यसावेवं भ्रान्त्या चेदत एव तत्।
नतु स्पष्टमनालम्बं तद्रूपार्थवियोगतः॥ २५८०॥
तस्यैव प्रतिपत्तिश्चेदन्यथेदं सुभाषितम्।
तचान्यथेति किंत्वेवं सर्वं स्थात्सर्ववेदकम्॥ २५८१॥
तस्यैव प्रतिपत्तिः स्थाचदीक्ष्येत तथास्थितम्।
अन्याकारोपलब्धौ तु तस्य दृष्टिः कथं भवेत्॥ २५८२॥

## साकारेऽपि हि विज्ञाने न ज्ञातार्थाविस्रक्षणे। आकारे सति विज्ञानं ग्राहकं तस्य युज्यते॥ २५८३॥

भवतो हि मीमांसकस्य निराकारं विज्ञानमाकारवान्वाह्योऽर्थस्ततश्च यत्त्रज्ञेला-न्तर्गतं रूपं दृश्यते न तावद्सौ ज्ञानाकारः, बाह्यस्यैवाकारवत्त्वाभ्युपगमात् । नापि तत्प्रतिविम्बमधीन्तरभूतमभ्युपगतं सूर्यस्याप्रहणप्रसङ्गात् । नापि सूर्यो जलान्तरीती येन तथा भासेत, तस्याकाशदेशवर्त्तित्वात् । भ्रान्या तथा भासत इति चेदेवं त**र्हि** न सूर्योलम्बनं ज्ञानं, तस्य सूर्यस्य जलान्तर्गतरूपाभावात् । ततश्च यद्द्योऽश्वी पन्धा-नेनावभासते तद्रुपार्थवियुक्तत्वात्तद्विज्ञानमनालम्बनमिति सिद्धम् । प्रयोगः - यो यद्विज्ञानप्रतिभासिस्वरूपो न भवति न स तद्विज्ञानविषयः, यथा रूपं श्रोत्रज्ञानस्य, न भवति प्रतिबिम्बविज्ञानप्रतिभासिस्वभावश्च सूर्ये इति व्यापकानुपछिष्धः । ना-सिद्धो हेतुः, सूर्यस्य जलान्तर्गतरूपाभावात् । नाप्यनैकान्तिकोऽतिप्रसङ्गात् । एवं हि यत्कि श्विद्यस्य कस्यचिदालम्बनं प्राप्नोति । सपक्षे सद्भावात् न विरुद्धः । अ-थापि स्यात्स एव सुर्यो देशभेदेन केवलमन्यथा प्रतीयत इत्यतो हेतुरसिद्ध एवेति । तदेतद्भवतः प्रौढतार्किकाहते कोऽन्यो वक्तमर्हति तदेव चान्यथेति । तथाहि तदेवे-त्यनेन तत्त्वरूपं विधीयते, अन्यथेत्यनेन तन्निपेधः, तत्कथमेकत्रैकदा परस्परविरुद्धौ विधिप्रतिषेधौ युक्तौ । यदि पुनरन्यथा प्रतीयमानोऽपि स एव स्यात्तदा सर्वविश्व-मेकं भवेत् । ततश्च सहोत्पत्तिनाशौ स्याताम् , सर्वं च विज्ञानमेकविषयं स्यात् । तस्माद्यथा देशकालादिभेद्वानसावर्थस्तथैव यदि प्रतीयेत, एवं स एव प्रतीतः स्यादिति क्रतोऽसिद्धता। द्वितीयेऽपि साकारपक्षे निरालम्बनतां प्रतिबिम्बधियां प्रति-पादयति—साकारेऽपीत्यादि । साकारविज्ञानपक्षे हि साकारसंवेदनेऽपि बाह्यार्था-विलक्षणाकारानुभवाद्वाह्यो विदित उच्यते, नतु विलक्षणानुभवात् । अन्यथाऽति-प्रसङ्गः स्यात् । नचात्र प्रतिविम्बधियां सूर्याकाराविलक्षणाकारानुभवोऽस्ति, अ-न्यथा ह्यभ्रान्तसूर्यज्ञानाविशेषः प्रतिविम्बधियां स्यात् ॥ २५७८ ॥ २५७९ ॥ ॥ २५८० ॥ २५८१ ॥ २५८२ ॥ २५८३ ॥

यदुक्तमसूर्यदर्शिनामिलादि, तत्राह—पारम्पर्येलादि ।

पारम्पर्यार्पितं सन्तमवाग्ष्ट्स्यावबुद्ध्यताम् । किन्तृर्ध्वेष्ट्रिमेकस्वेऽप्यवागेवानुमन्यते ॥ २५८४ ॥

## यथैवावस्थितो हार्कस्तथैवेक्ष्येत यद्यसौ। अवबुद्धः प्रकल्प्येत नान्यथेत्युपपादितम्॥ २५८५॥

अवबुद्धातामिति । आत्मा । ऊर्ज्बेवृत्तिमिति । आदित्यम्-परिश्चितमित्यर्थः । मन्यत इति । आत्मा । एतदुक्तं भवति । यदि नामात्मा पारम्पर्यार्पितमुपरिश्चित-मादित्यमवाग्वृत्त्याऽवबुध्यते, किमित्यवागेव मन्यते नोर्ज्बेम् । एवं हि स एवावबुद्धो भवति, यदि यथाश्चितो गृद्धोत । अन्यथाऽतिप्रसङ्गः स्यात् ॥ २५८४ ॥ २५८५ ॥ यदुक्तम्—एवं प्राङ्गतया वृत्त्या प्रत्यग्वृत्तिसमर्पितमित्यादि, तत्राह्—नैवं

यदुक्तम्—एवं प्राङ्गतया वृत्त्या प्रत्यग्वतिसमपितमित्यादि, तत्राह्—नैवं तद्र(प्राप्ना?)तयेत्यादि।

नैवं तद्ग(प्राग्न?)तया वृत्त्या प्रत्यग्वृत्ति समर्पितम् । बुध्यमानो मुखं भ्रान्त्या प्रत्यगित्यवगच्छति ॥ २५८३ ॥ अत्र कारणमाह—प्रतिविम्बकविज्ञानमित्यादि ।

प्रतिबिम्बकविज्ञानं खास्याचालम्बनं न तत्। तद्विलक्षणनिभीसाद्रसज्ञाब्दादिविस्तिवत्॥ २५८७॥

तद्विलक्षणिनभीसादिति । भावलक्षणो निर्देशः । तद्विलक्षणिनभीसत्वादि-त्यर्थः । बहुत्रीहिश्चायम् । प्रयोगः—यद्यद्विलक्षणिनभीसं ज्ञानं न तत्तदालम्बनम्, यथा रसादिविज्ञानं न शब्दालम्बनं शब्दविज्ञानं वा रसालम्बनम्, मुखादिविल-क्षणिनभीसाश्च प्रतिबिम्बधिय इति व्यापकविरुद्धोपलव्धिः ॥ २५८७ ॥

(भ)सिद्धतामस्य परिहरन्नाह—अल्पीयसीत्यादि ।

अल्पीयस्यास्यमल्पीयो द्र्पणे प्रतिभाति हि । विपर्यस्तश्च वृक्षादिर्जलमग्नः प्रतीयते ॥ २५८८ ॥ द्र्पणाभिमुखं बिवं नैवं तु प्रतिबिम्बकम् । जलाचन्तर्गतं चेदं बिम्बं त्वारादवस्थितम् ॥ २५८९ ॥ आश्रयानुविधानेन स्थूलसूक्ष्मादिभेदि च । प्रतिबिम्बं न बिम्बं तु नातो हेतोरसिद्धता ॥ २५९० ॥

अस्पीयसि दर्पणे महद्प्यास्यं—मुखम् अस्पीयः—अस्पतरं प्रतिभाति । अधी-गतम्(शा?)खादिश्च जलममो वृक्षादिः प्रतीयते, तथा प्रसब्धुखं मुखमुपलभ्यते जळादिषु दूरप्रतिष्ठं च, न च तथा मुखादिविध(बिस्ब?)कमवस्थितम् । तथा स्वज्ञा- द्याश्रयभेदाहीर्घोदिभेदाकारेण प्रतिबिम्बकमाभाति, न च तथा दीर्घोदिभेदबद्धिम्ब-कमिति तद्विलक्षणनिर्भोसित्वं ज्ञानस्य नासिद्धम् ॥ २५८८ ॥ २५८९ ॥२५९०॥

अनैकान्तिकतां परिहरन्नाह-विलक्षणावभासेने त्यादि ।

विलक्षणावभासेनाष्यर्थसंवेदने सित ।

रूपशब्दादिचित्तं स्यात्सर्वे सर्वार्थगोचरम् ॥ २५९१ ॥

ईषतसंमीलितेऽङ्गल्या यच चक्षुषि दृश्यते ।

पृथगेकोऽपि साऽप्येवं भ्रान्तिर्निर्विषया मता ॥ २५९२ ॥

सर्वस्य ज्ञानस्य सर्वविषयत्वप्रसङ्गो वाधकं प्रमाणम् । यदुक्तम्—ईषत्संमीलित इल्लादि, तद्प्यनेनैव प्रत्युक्तम्, तस्यापि निर्विषयत्वात् ॥ २५९१ ॥ २५९२ ॥

यधोक्तमनेकदेशवृत्तौ चेखादि, तत्राह-प्रतिविम्बोदय इलादि ।

प्रतिबिम्बोदयस्त्वत्र प्रागेव विनिवारितः। सहैकत्र द्वयायोगान्मूक्तीनां प्रतिघाततः॥ २५९३॥

प्रतिबिम्बस्य हि वस्तुत्वं पूर्वं निषिद्धं मूर्त्तस्याभिन्नदेशत्वानुपपत्तेरित्यादिना। २५९३॥

भवतु नाम प्रतिबिम्बं वस्तुसत्तथापि तस्य समानबुद्धिगम्यत्वमसिद्धमिति दर्श-यत्राह्—अनेकदेशेत्यादि ।

## अनेकदेशृहत्तौ वा सत्यपि प्रतिबिम्बके । स्थूलसूक्ष्मादिवद्भेदादेकत्वं नैव विद्यते ॥ २५९४ ॥

आदिशब्देन दीर्घश्वादिभेदपरिष्रहः । अथापि स्यात्सत्यपि स्थूलादिभेदे केनचि-श्रीलादिसाधर्म्येण समानबुद्धिगम्यत्वमस्त्येवेति । एवमपि न पारमार्थिकमैक्यं सि-द्धाति । किल्पतं तु स्यात्तत्र च सिद्धसाध्यता । अथापि पारमार्थिकमैक्यं स्यादे-शादिभेदेन वेद्यमानेऽपि तदा विप्रचाण्डालयोरपि मनुष्यत्वसाम्यादेकत्वमस्तु । तथा स्वीत्वसामान्येन मातुस्ते स्वभायीयाः स्वमुखापानयोश्च पार्थिवत्वादेकत्वमाप-द्यते । सर्वस्य विश्वस्य वस्तुत्वादेकत्वे सहोत्पत्तिविनाशादिप्रसङ्गश्चानिवार्य एव ॥ २५९४ ॥

यद्पीदमुक्तं भाष्ये—''अथापिस्यादेकस्य सतो नानादेशेषु युगपद्दर्शनमनुपपन्नमि-त्यादित्यं पत्रयतु देवानांप्रियो य एकः सन्ननेकदेशावस्थ इव लक्ष्यते, ..... दूरत्वादस्य देशो नावधार्यते, अतो व्यामोहः, एवं शब्देऽपि व्यामोहादनवधारणं देशस्ये"ति । अत्राह—पुंसामित्यादि ।

पुंसामध्यवसायश्च योऽयमेवं प्रवर्तते ।

ममोपरि स्थितो भानुरिति भ्रान्तः स निश्चितः॥२५९५॥
सर्वे प्राणभृतो यसादेकमेव दिवाकरम् ।
पद्यन्ति यौगपद्येन न द्वितीयं कदाचन॥२५९६॥
रावं न मण्डलं यसाद्वितीयादीह विद्यते ।
दृश्यादृष्टेरतश्चाकं एक एव विनिश्चितः॥२५९७॥
नत्वेवं निश्चितः शब्द एकत्वेन कथश्चन ।
क्रमेण युगपचापि तन्नानात्वोपलक्षणात्॥२५९८॥
यदाहि गादिवर्णं च वक्तारो बहवः सकृत्।
प्रयुश्चते तदा भेदो विस्पष्टमुपलभ्यते॥२५९९॥

द्वितीयस्य रविमण्डलस्योपलिट्धलक्षणप्राप्तस्यानुपलम्भादभावनिश्चयादेकत्वसिद्धे-मेमोपिर स्थितो भानुरित्येप श्रान्तः प्रत्ययोऽवधार्यते । नत्वेवं शब्दस्थैकत्वं सिद्धम्, येन देशादिभेदेन विद्यमानत्वं श्रान्तं स्थात् । सिद्धे ह्येकत्वे तथाविद्यमानत्वं श्रान्तं सिद्ध्येत्, तदेव तु न सिद्धमिति यित्किश्चिदेतत् । रावमिति । रविरिद्मित्यणन्तमे-तत् । ननु च प्रत्यमिज्ञाप्रत्ययेन शब्दस्थाप्यंकत्वं सिद्धभेवत्याह—नत्वेविमत्यादि । प्रत्यमिज्ञायाः पृवेमप्रामाण्यस्य प्रतिपादितत्वादिति भावः । यौगपद्येन नानात्व-सिद्धिं प्रतिपाद्यति—यदा हीत्यादि । विस्पष्टमिति । द्वतमध्यविलिन्वतादिभेदेन प्रतिभासनान् ॥ २५९५ ॥ २५९६ ॥ २५९७ ॥ २५९८ ॥ २५९८ ॥

क्रमेणापि प्रतिपादयन्नाह-क्रमेण त्वित्यादि ।

क्रमेण तु प्रयोगेऽस्य प्रत्यक्षेण न केवलम्। भेदोऽवगम्यते किन्तु लिङ्गाद्पि घियां क्रमात्॥२६००॥

प्रत्यक्षेण न केवलमिति । तदाऽपि पज्जा(षड्जा?) दिभेदेन स्पष्टप्रतिभासिभेदानु-भवान् , नचायं व्यश्जकभेदस्तस्य पूर्वं निरस्तत्वात् । लिङ्कादपीति । अनुमानतो-ऽपीत्यर्थः । प्रयोगः—यद्यदा न भवति न तदा तद्विकलकारणं भवति यथा रूपालोकमनस्कारादिप्रत्ययकलापेऽपि सति चक्षुर्विकलस्याभवश्चक्षुर्विज्ञानम् , न

भवन्ति चैकगकारादिविज्ञानोत्पत्तिकाले पश्चात्कालभावीनि तद्भावित्वेनाभिमतानि विज्ञानानीति व्यापकानुपलविधः । अविकलकारणत्वस्य भवनेन व्याप्तत्वात्तस्य चे-हाभावः । ननु च सामान्येनाविकलकारणत्वमात्रस्य प्रतिपेधे साध्ये सिद्धसाध्यता । तथाहि नित्यस्य शब्दस्य कारणत्वेऽपि सहकारिकारणवैकल्याद्नुतपत्तिः पश्चात्का-लभाविनां प्रत्ययानामिष्यत एव परेण । अथ विशिष्टेन शब्दाख्येन कारणेन यद्-विकलकारणत्वं तत्प्रतिपेधः साध्यते, तदाऽनैकान्तिकता हेतोः । दृष्टान्तश्च साध्य-विकलः । नहि चक्षविङ्गानं शब्दकारणवैकल्यात्र भवति । किं तर्हि ? । चक्षवैक-ल्यात् । नैतद्स्ति । सामान्येनैव साध्यम् , न च सिद्धसाध्यता, तथाहि-यदि नित्यस्य कारणान्तरापेक्षिता सम्भवेत्तदा सिद्धसाध्यता भवेत् । यावता सैव न सम्भवति तस्य तेनानुपकार्यत्वात् । उपकारी ह्यपेक्ष्यः स्यादन्यथाऽतिप्रसङ्गः। तस्मादनपेक्ष्यस्य शब्दस्य कारणत्वाभ्यपगमं सर्वमेव तद्भाविविज्ञानमविकलकारण-मेंवति सदैव भवेत्। अभावे तु तदभवद्विज्ञानं तस्यैव शब्दस्य वैकल्यं सूचयेदिति कथं सिद्धसाध्यता । विशेषेणापि कारणवैकस्ये साध्ये नानैकान्तिकता, नापि दृष्टा-न्तस्य साध्यविकलता । तथाद्ययमत्रार्थो विवक्षितः—यस्मिन्सत्यपि यन्न भवति तस्कारणं भवतो न भवति, यथा चक्षविज्ञानं शब्दे सत्यप्यभवत्, सत्यपि च गका-रादिशब्दुखरूपविशेषे तद्भावित्वेनामिमतानि ज्ञानानि न भवन्तीति व्यापकानुप-लम्भः । अत्रापि नित्यस्यापेक्षानुपपत्तिर्विपर्यये वाधकप्रमाणवृत्तिः । न च कुशूल-स्थेन वीजादिना व्यभिचारस्तस्याङ्करं प्रति मुख्यकारणत्वानुपपत्तेरित्यलं प्रपश्चेन ॥ २६००॥

यदुक्तं पूर्वम्—व्यञ्जकध्वन्यधीनत्वादित्यादिना, तद्वस्तुतो दृषितमि पुनरिपि निवक्तं सत्यि नित्यानां व्यञ्जके दुष्ट एवायं पक्ष इति विख्यापियपया दृषयन्नाह —व्यञ्जकेत्यादि ।

व्यञ्जकध्वन्यधीनं च भवत्वस्योपलम्भनम् । यथाऽवस्थितरूपस्य किन्तु तस्य ग्रहो भवेत् ॥ २६०१ ॥ नान्यथा तद्वहोऽयं स्यान्तद्वपाप्रतिभासनात् । व्यासादोषनभोभागो नहि दाब्दः प्रकादाते ॥ २६०२ ॥ तद्वनेभिन्नदेदात्वं श्रुतिः किमनुरुध्यते । व्यक्तस्तु प्रतिभासेत स्वात्मनैव घटादिवत् ॥ २६०३ ॥ सर्वे च प्रित्यामात्रमिद्मुक्तं च कारणम्। व्यञ्जकानामसामध्ये व्यक्तययोगाच साधितम्॥ २६०४॥ प्रत्यक्षस्तु स एवेति प्रत्ययः प्राग् निराकृतः। देशभेदेन भिन्नत्वमित्येतक्तद्वाधितम्॥ २६०५॥

यदि हि शब्दस्य व्यश्वकाधीनं ग्रहणं तिकिमिति यथाऽसौ यावत्रोम स्थितस्तदा न गृह्येत । एवं तस्य तद्रहणं भवेदन्यथाऽतिप्रसच्यत इत्यावेदितं पूर्वम् । न च यावत्रोम शब्दो गृह्यते । तस्माद्भन्यनुरोधेन (न)शब्दश्वते(ति?)र्युक्ता । किं तर्हि ?, यस्यासौ श्रुतिस्तमेव शब्दं तस्या अनुरोद्धं युक्तम् । एवं (च) तस्यासौ सिद्धोन्ना-न्यथा, ततश्च घटादिवत्सर्वात्मनैव प्रतिभासेतेति सङ्कोपार्थः । तदिति । तस्मात् ।। २६०१ ।। २६०२ ।। २६०२ ।। २६०४ ।। २६०५ ।।

पर्यायेण यथा चैक इत्यादाबाह-पर्यायेणेत्यादि ।

पर्यायेण च यः कश्चिद्धिन्नदेशाद्ध(न्नः?)जत्य(न्नः?)सौ । सिद्ध्यति क्षणभङ्गित्वान्नान्यथा(स्य गति)भेवेत् ॥२६०६॥ पूर्वदेशावियुक्तस्य स्वभावस्यानुवर्त्तनात् । नहि देशान्तरप्राप्तिः स्थैयं तस्योपपद्यते ॥ २६०७॥

अनिसम्य हि देशान्तरोत्पत्तिरेव गतिः, न तु निस्यस्य, एकदेशवर्त्तिस्वभावम-विजहतो देशान्तरगमनायोगात् । त्यांगं वा निस्यत्वहानिप्रसङ्गात् । एतदेव दर्श-यति—पूर्वदेशावियुक्तस्येत्यादि ॥ २६०६ ॥ २६०७ ॥

यथा महत्यां खातायामित्यादावाह—नभस इत्यादि ।

नभसो निरुपाख्यत्वान्नाभिव्यक्तिः प्रकल्पते । अत्यक्षत्वाच खं नायमालोकः स तथेक्ष्यते ॥ २६०८ ॥

नभसो वस्तुत्वासिद्धेर्नामिव्यक्तिर्युक्ता, स्प्रष्टव्याभावमात्र एव तत्प्रज्ञप्तेः, तथा ह्यान्यकारे प्रतिघातमविदन्त आकाशमेव नात्र किश्चिदिति वक्तारो भवन्ति । येषा-मिष वस्तुसदाकाशं तेषां तदतीन्द्रियमेवेति कथं व्योग्नि धीर्भवेत् । अतएवाह— अत्यक्षत्वाचेति । यद्येवं मृदि खातायां किं तदुपछभ्यत इस्राह—आलोकः स तथेति ॥ २६०८ ॥

सत्यत्याकाशस्य वस्तुत्वेऽभिव्यक्तिनेव युज्यते इति दर्भयन्नाह—किञ्चेत्यादि ।

किश्र शब्दवदाकाशेऽप्यभिव्यक्तिर्न गुज्यते । ज्ञानं हि व्यक्तिरेषा च नित्यं स्याद्वेतुसिन्नेधेः ॥ २६०९ ॥ यथाच व्यञ्जकः शब्दे न कथित्रद्रिकत्पते । तन्नात्रेवं परोपाधिः शब्दबुद्धौ सित भ्रमः ॥ २६१० ॥ नातो दीर्घादयः सर्वे ध्वनिधमी इति स्थितम् । ध्वनीनां व्यञ्जकत्वे हि तत्स्यात्तच निराकृतम् ॥ २६११ ॥

तत्स्यादिति । दीर्घादीनां ध्वनिधर्मत्वम् । तच्चेति । ध्वनीनां व्यञ्जकत्वम् ।। २६०९ ॥ २६१० ॥ २६११ ॥

यदुक्तम्-नचादृष्टार्थसम्बन्ध इत्यादि, तत्राह्-अत्यन्तभेदिनोऽपीत्यादि ।

अत्यन्तभेदिनोऽप्येते तुल्यप्रत्यवमर्शने । शक्ताः शब्दास्तदर्थाश्चेत्यसकृचर्चितं पुरा ॥ २६१२ ॥ नातो दृष्टार्थसम्बन्धः शब्दो भवति वाचकः । स्रवृत्त्या वस्तुतस्त्वेष वाचको नेति साधितम् ॥ २६१३ ॥

अयमत्र सङ्क्षेपार्थः । यदि पारमार्थिकस्यार्थशब्दयोर्वाच्यवाचकभावस्याभावप्र-सङ्गः क्रियते भवता तदा सिद्धसाध्यता । तथाहि—विस्तरेण जातिस्वलक्षणादीनां वाच्यवाचकत्वं शब्दपरीक्षायां निराकृतम् । अथ सांवृतस्यापि तदाऽनैकान्तिकता-तथाद्यत्यन्तभेदिनोऽपि केचिद्थाः प्रकृत्यैकाकारप्रत्यवमर्शज्ञानस्य हेतुतां प्रतिपद्य, मानाः सांवृतं शब्दार्थयोर्वाच्यवाचकभावं सम्पाद्यिष्यन्तीति प्रागेवापोहचिन्तायां प्रतिपादितम् । तस्माद्पोहशब्दार्थवादिनो वौद्धान्प्रति सर्वमिद्मुच्यमानमत्यन्त-परिलघुतया परिप्रवत एव केवलमिति ॥ २६१२ ॥ २६१३ ॥

संवृत्त्या वाचकत्वस्रोपपित्तमाह—मिथ्याऽवभासिन इत्यादि ।

मिथ्याऽवभासिनो स्थेते प्रत्ययाः शब्दिनिर्मिताः ।

जातिस्वलक्षणादीनां वाच्यवाचकतास्थितेः ॥ २६१४ ॥
तद्भान्त्या व्यवहत्तारो वैलक्षण्येऽपि वस्तुतः ।

गोशब्द एक एवेति मन्यन्ते समबुद्धयः ॥ २६१५ ॥
तस्माद्विजातिना प्रोक्तं बह्नसम्बद्धभाषिणा ।
शब्दभेदं पुरस्कृत्य यक्तत्सर्वमनास्पदम् ॥ २६१६ ॥

पररूपं हि स्वप्रतिभासेन यया संव्यते बुद्धा यथार्थमप्रकाशनात्साकल्पिका बुद्धिः संवृतिः, तया यद्भ्यवस्थापितं रूपं तत्सांवृतमुच्यते । संवृतिसत्त्वं तदेव न पारमार्थिकं, तस्यासत्त्वात् । भ्रान्तस्य च ज्ञानस्य सर्वस्थैव निर्विषयत्वात्।।२६१४।। ।। २६१५ ।। २६१६ ।।

अथापि स्वाद्विना पारमार्थिकेनैकत्वेन कथं विधिप्रतिषेधस्त्रशणं व्यवहारमारो-पवशेन शब्दाः सम्पादयन्तीत्याह—तथाहीत्यादि ।

तथाहि हस्तकम्पादेनैंकत्वं बुद्धिभेदतः।
शीघमन्दादिभेदेन तद्व्यक्तिश्च निराकृता॥ २६१७॥
सामान्यं नच तत्रैकमनुगाम्युपलक्ष्यते।
सङ्केतात्वितिषेघादिगत्यक्षं च भवत्यसौ॥ २६१८॥

हस्तकम्पादेरित्यादिशव्देनाक्षिनिकोचादिपरिषदः । शीघ्रमन्दादिभेदेनेति । वृद्धिभेदत इति सम्बन्धः । नचायं शीघ्रादिभेदो व्यश्वककृतो व्यक्तेर्निपिद्धत्वात् —तद्भ्यक्तिरिति । नित्यव्यक्तिः । नच सामान्यवशाद्भ्यवहाराङ्गता, तस्याप्रसिद्धन्त्वात् । अप्रतीतस्य सामान्यस्य न युक्तं व्यवहाराङ्गत्वं, सर्वदा व्यवहारप्रसङ्गात् । प्रतिपेधादिगत्यङ्गमिति । आदिशव्देन विधानाभ्यनुज्ञानाभ्यर्थनादीनां प्रहणम् । तेषां गतिः—प्रतीतिः, तस्या अङ्गं—कारणम्, असौ—हस्तकम्पादिभेवति । तद्ध-च्छव्दोऽपि भविष्यतीति शेषः ॥ २६१७ ॥ २६१८ ॥

यदुक्तम्—''तस्माच्छव्दार्थसम्बन्धो नित्य एवाभिधीयते", इति तत्राह— साक्षादित्यादि ।

# साक्षाच्छव्दा न वाह्यार्थप्रतिबन्धविवेकतः। गमयन्तीति च प्रोक्तं विवक्षास्चकास्त्वमी ॥ २६१९॥

नहि कश्चिन्छव्दार्थयोर्वास्तवः सम्बन्धोऽस्ति । यस्य नित्यत्वमनित्यत्वं वा स्यात् । तथाहि—न बाह्यमर्थं शब्दाः प्रतिपादयन्ति तेन सह प्रतिबन्धाभावादिति पूर्वं शब्दपरीक्षायां निवेदितम् । प्रतिबन्धमन्तरेण च प्रतिपादयतामतिप्रसङ्गः स्यात् । यद्येवं किं तर्हि प्रतिपादयन्तीत्याह—विवक्षासूचकास्त्वमीति । विवक्षामपि न बाच्यतया प्रतिपादयन्ति, किं तर्हि १, लिङ्गतया सूचयन्ति । अतएव सूचका इत्युक्तम् । तथाहि—शब्दादुचरितादर्थां ध्यवसायी विकल्पो जायते, न विवक्षाध्यवसायी, यश्च न शब्देन ज्ञातेनाध्यवसीयते स कथं शब्दार्थः ॥ २६१९॥

यद्येवं विवक्षयाऽपि सह कस्तेषां सम्बन्धो येन तां लिङ्गत्वेन सूचयेदित्याह— तस्या इत्यादि ।

## तस्याः कार्यतया ते हि प्रत्यक्षानुपरुम्भतः। निश्चिता इति तेनात्र कार्यकारणता स्फुटा॥ २६२०॥

तस्या विवक्षायाः कार्यत्वेनात्मिन प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां शब्दा निश्चिता इति कार्यकारणलक्षण एव सम्बन्धः ॥ २६२० ॥

यद्येवं समयस्तर्हि व्यर्थः, प्रस्रक्षानुपलम्भाभ्यामेव कार्यकारणभावस्य निश्चित-त्वादिसाह—कार्यकारणभावश्चेसादि ।

## कार्यकारणभावश्च समयाचेन निश्चितः। स विवक्षां प्रपचेत शब्देभ्यो हस्तकम्पवत्॥ २६२१॥

एवं मन्यते यदापि विवक्षामात्रेण सह कार्यकारणभावो निश्चितो विवक्षाविशे-पेण तु परसन्ताने समयाहते न निश्चेतुं शक्यत इत्यतस्तन्निश्चयाय समयः क्रियते। नन च समयाद्पि कथमसौ निश्चेतुं शक्यते । तथाहि-यदि समयकाले परवि-वक्षाविशेषः प्रतीत्युपायः सम्भवेत्तद्।ऽसौ समयस्तत्र कृतः पश्चाद्व्यवहारकाले विवक्षाविशेषप्रतीतिहेतुर्भवेत् । यावता स एवाभ्युपायो नास्ति । तथाहि-नानु-चार्य शब्दं समयः क्रियते, ततश्च तत एव शब्दाद्विवक्षाविशेषप्रतिपत्तावितरेतराश्र-यदोषः स्यात् । तथाहि-समयवशाच्छव्दो विशेषद्योतकः समयश्च विशेषाविशे-पप्रतिपत्तिमन्तरेण न शक्यत इति स्पष्टमितरेतराश्रयत्वम् । नैष दोपः । यदा सर्व एवायं शाब्दो व्यवहारः स्वप्रतिभासानुरोधेनैवेष्यते भ्रान्तत्वात्तैमिरिकद्वयद्विचन्द्रव्य-बहारवत्तदा का रो(चो?) यचच्चता। नच सर्वत्र शब्द एव विवक्षाविशेषप्रतीति-हेतुरन्यथाऽपि कश्चिच्छुङ्गमाहिकया प्रकरणादिना चार्थविशेषोपदर्शनेन च वित्रक्षा-विशेषमावेद्य समयं कुर्यादिति नेतरेतराश्रयत्वम् । किञ्च-भवतो विधिवादिन-स्तुल्यं चोद्यम्, परप्रतिपत्तेरप्रस्यकृत्वात्कथं वक्तुश्रोत्रोरेकार्थप्रतिपत्तिनिश्चय इति । नचैकार्थप्रतिपत्तिनिश्चयमन्तरेण समयो युक्तस्तस्य योऽत्र भवतः परिहारः स म-मापि भविष्यति । स्यादेतच्छब्दस्य विवक्षायामसमितत्वात्कथं तया सह सम्बन्धः समयान्निश्चीयते । नहात्र समयः कृतोऽन्यार्थद्योतको भवत्यतिप्रसङ्गात् । नैप दोषः। विवक्षाशब्देनातत्परिवर्त्ती अर्थाकारो वा स्वरूपतया व्यस्तो यः स इहामिप्रेतः।

परमार्थतस्तस्य विवक्षास्त्रभावत्वात् । स एवेह विवक्षाविशेषोऽभिष्रेतः । तत्रैव च समयो न स्वलक्षणे, स एव शब्देनाभिधीयते । ततस्तदाकारविकस्पोत्पत्तेः । केवला तु विवक्षा न शब्देनाभिधीयत इत्युक्तम् ॥ २६२१ ॥

यद्येवं यदि विवक्षापरिवर्त्तिनाऽशीकारेण कार्यकारणलक्षण एव सम्बन्धः श-ब्दस्य तत्कथं तत्रतत्राचार्याः सामयिकं समयं वा शब्दार्थसम्बन्धमाहुरित्याह—विव-क्षावर्त्तिनेत्यादि ।

> विवक्षावर्त्तिनाऽर्थेन कार्यकारणतात्मकः। शब्दानामेष सम्बन्धः समये सति जायते॥ २६२२॥ तेन सामयिकः प्रोक्तस्तेन च चोतनादतः। समयोऽप्युच्यते तेषां सम्बन्धो नतु मुख्यतः॥ २६२३॥

श्रोतृचेतसि समये सित जायते भवतीति सामयिकः अध्यात्मादित्वात् ठ्रञ् । यद्यपि तत्र भवतिः सत्तावचनो गृहीतस्तथापि परमार्थतः सत्ताजन्मनोरभेदात्तदेव भावत्वेन विवक्ष्यते । वक्तृसन्ताने च समयो न(येन?) द्योतनादुपचारात्समय उच्यते । तस्य प्रतिनियतकालवर्त्तित्वेन तत्कालासम्भवात् ॥ २६२२ ॥ २६२३ ॥

नतु यदि परमार्थतो वस्तुनः सम्बन्धो नास्तीत्युक्तम्, कार्यकारणतालक्षणस्तर्हि कथं भवतीत्याह-कार्यकारणभूताभ्यामित्यादि । ते एवेति ।

> कार्यकारणभूताभ्यां वस्तुभ्यामन्य एव न । कार्यकारणतायोगस्ते एव तु तथोदिते ॥ २६२४॥

कार्यकारणभूते वस्तुनी । तथोदिते इति । कार्यकारणतेत्यादिना लाघवार्थम् ॥ २६२४ ॥

यद्येवं प्रतिपुरुपप्रयोगं तयोभेंदात्कथमभिन्नसम्बन्धप्रतीतिर्वकृश्रोत्रोभेवति । त-थाहि—वक्तरेवं भवति, य एव समयकाले मया गृहीतोऽर्थः शब्दो वा तेनैव तमे-वार्थ प्रतिपादयामीति, तथा श्रोतुर्प्येवं भवति—तेनैव तमेवायमर्थं प्रतिपादय-तीति । अन्यथा भिन्नारोधावस्थितयोः कथं व्यवहारः स्थादिसाह—ते चेसादि ।

#### ते च प्रत्येकमेकात्मरूपत्वेन जडैर्गते।

सङ्केतव्यवहाराप्तकालव्याप्तिरतो मता॥ २६२५॥

जडेरिति । भ्रान्तैः । गते इति । गृहीते । सङ्केतव्यवहाराभ्यामाप्तो व्याप्तश्चासौ कालश्चेति तथोक्तः। तस्य व्याप्तिः । कार्यकारणाभ्यासैकरूपाभ्यामिति शेषः २६२५

अथैक एव पारमार्थिकः सम्बन्धः कस्मान्नेष्यते, येन काल्पनिक एवेष्ट इत्याह ---एकस्त्वित्यादि ।

एकस्तु वास्तवो नैव सम्बन्ध इह युज्यते । असङ्घीर्णतयाऽर्थानां भेदेऽसम्बन्धता भवेत् ॥ २६२६ ॥

सम्बन्धो भवन्भिन्नानां वा भवेद्भिन्नानां वा । न तावद्भिन्नानाम् , सर्वेषां स्वा-त्मिनि स्थितत्वेनासङ्करात् । अभेदेऽप्येकमेव तद्वस्त्वित कस्य केन सह श्लेषो भवेद-तोऽसम्बन्धता भवेत् ।। २६२६ ॥

यतु समयलक्षणसम्बन्धदूषणं समयः प्रतिमर्त्यं चेत्यादिना तत्र सिद्धसाध्यतां प्रतिपादयन्नाह—समय इत्यादि ।

समयः प्रतिमर्त्यं च प्रत्युचारणमेव च।

इत्याचतः परेणोक्तं परनीतिमजानता ॥ २६२७॥

समयो हि न सम्बन्धो नरधर्मतया तयोः।

चोतकः स तु तस्येति सम्बन्धः स्यात्र मुख्यतः॥ २६२८॥

प्रत्युचारणमेनं च न परे प्रतिजानते ।

ईशादेः प्रतिषिद्धखात्सर्गादौ नच तत्कृतम् ॥ २६२९ ॥

अनिष्टापत्तिर्हि दूपणमुच्यते, नच वौद्धेन समयः शब्दार्थयोर्मुख्यः सम्बन्ध इष्टस्तस्य पुरुषधर्मत्वात् । तस्य च दूषणे सति नेष्टक्षतिः काचित् । न चान्यधर्मो- ऽन्यस्य सम्बन्धो भवत्यतिप्रसङ्गात् । यश्चोक्तम्—प्रत्युश्चारणमेव वा क्रियते जग- दायैवेति पक्षद्वयं तस्यानभ्युपगमादेवादृपणम् । तदाह—प्रत्युश्चारणमित्यादि । एनमिति । समयम् । पर इति । बौद्धाः । ईश्चादेरिति । ईश्वरब्रह्मादेः ॥२६२७॥ ॥ २६२८ ॥ २६२८ ॥

यदुक्तं प्रत्येकं वापि सम्बन्ध इत्यादि, तत्राह-प्रत्येकमिलादि ।

प्रत्येकं यश्च सम्बन्धः सन्निभः (भिन्नः?) क्षणभङ्गतः। तुल्यप्रत्यवसर्वाश्च भेदेऽपि न विरुध्यते॥ २६३०॥

द्वितीय एवात्र पक्षः । न च भेदधीप्रसङ्को भेदेऽपि तुल्यप्रत्यवमर्शहेतुत्वाविरो-धात् । अतोऽनैकान्तिकमेतद्यदुक्तम्—भिन्नश्चेद्भेदधीर्भवेदिति ॥ २६३० ॥

स्यादेतत्—क्षणभङ्गोऽयमस्याकमसिद्धस्तत्कथमुच्यते १ क्षणभङ्गतो भिन्न इत्याह —ऋमेणेत्यादि । क्रमेण जायमानाश्च धियस्तद्विषयाः स्फुटम् । तस्याप्याहुः क्रमं तासामक्रमो ह्यन्यथा भवेत् ॥ २६३१॥ तस्यापीति । सम्बन्धस्य क्रममाहुः—प्रतिपाद्यन्तीत्यर्थः । अक्रमो ह्यन्यथा भवेदिति । धियामिति सम्बन्धः । एतच विपर्यये वाधकं प्रमाणम् । प्रयोगश्च पूर्व-बह्वोध्यः ॥ २६३१॥

वक्तुश्रोत्धियोर्भेदाद्व्यवहारश्च दुष्यतीत्यादाबाह—सकृदेवेत्यादि ।
सकृदेव बहूनां तु सङ्केतकरणे सित ।
समयो नेष्यते भिन्नो नीलाचेकक्षणो यथा ॥ २६३२ ॥
वक्तुरन्यो न सम्बन्धो बुद्धौ श्रोतुर्न चापरः ।
एकह्पा च सा यस्य(सात्?)द्वयोरप्यनुवर्त्तनात्॥२६३३॥
श्रोतुः कर्तुं च सम्बन्धं वक्ता पूर्वं प्रपद्यते ।
पूर्वोपलब्धो यस्तेन तमेव हि करोत्यसौ ॥ २६३४ ॥
एकाकारा यतस्तस्य वृत्ता प्रत्यवमर्श्यीः ।

तसाद्भिनेऽपि ज्ञाब्दादावेकत्वं सोऽध्यवस्यति ॥ २६३५ ॥ यथा नीलादिक्षणो बहुभिर्देश्यमानोऽपि न भिद्यते, एवं बहुनां सङ्केतकरणेऽपि सित न सम्बद्धो भेतस्यति, किं पुनर्द्धयोः । सर्वेषां तुल्यप्रत्यवमशिस्यतत्वादिति भावः । अतो न वक्तृश्रोत्रोरन्यः सम्बन्धो भवति ॥ २६३२ ॥ २६३३ ॥ ॥ २६३४ ॥ २६३५ ॥

यदुक्तम्—'घटादाविष तुस्यं चेन्न सामान्यप्रसिद्धितः' इत्यादि, तत्राह्— घटादाविषीति ।

घटादाविप सामान्यं प्रागेव विनिवारितम्।
निह भूतगुणप्रस्या काचिदाकृतिरिष्यते ॥ २६३६ ॥
नचास्याकृतितः सिद्धा शक्तिर्य्यारणादिषु।
तेषामिप हि नित्यत्वमाकृतेर्यद्यभेदिनः ॥ २६३७ ॥
भेदे सम्बन्धदोषस्तु तदुत्पत्तौ त्वनित्यता।
अतो नाकृतितो युक्ता शक्तिरव्धारणादिषु ॥ २६३८ ॥
घटादेर्व्यतिरेकेऽपि शक्तेद्रीषा इमे ध्रुवम्।
अव्धारणादि तत्कार्यं नित्यमेवं प्रसज्यते ॥ २६३९ ॥

प्रागेवेति । सामान्यपरिक्षायाम् । पुनरत्रेव सङ्घेपेण निराकरणमाह — नहीस्यादि । भूतानाम् — आदिस्य हादीनां (क्षिति जलादी वां ?) कण्ठे (काण्योदि ?)
गुण(वत्) व्यतिरिक्ता भवता मीमांसकेन जातिरिष्यते । नापि दृदयत्वेनेष्टा सती
सा दृद्यते, अव्यतिरिक्ताऽपि न युज्यते, तेपामपि घटादीनामाकृतिस्वरूपविन्नस्वत्वप्रसङ्गात् । अथापि भिन्नाऽभ्युपगम्यते तदा सम्बन्धाभावदोषः, मिन्नानां हि
तदुत्पित्वलक्षण एव सम्बन्धो भवेत्, ततश्च तदुत्पत्तौ सत्यां जातेरिनत्यता प्राप्रोति, उत्पत्तिधर्मकत्वाद् घटवत् । किचित्तु नित्यतेति पाठः । तत्रायमर्थः — यदि
घटादीनां ततो जातेः सकाशादुत्पत्तिरङ्गीक्रियते तदा घटादीनां नित्यता प्राप्नोति,
नित्यं कारणस्य सित्रधानान्नित्रसङ्गश्च । वस्तुनः स्वभावद्वयानुपपत्तेः । एवं हि द्वे
एव ते वस्तुनी कथिते स्यातां नैकमुभयात्मकम् । अनुभयपक्षे वस्तुत्वहानिप्रसङ्गः ।
एकस्य विधिप्रतिषेधायोगश्चेति वाच्यम् । इमे दोषा इति । सम्बन्धासिद्धिनित्यतादिप्रसङ्गलक्षणाः । नित्यमव्धारणादिकार्यप्रसङ्गश्चाधिको दोषः ॥ २६३६॥
॥ २६३८॥ २६३८॥ २६३८॥

यदुक्तम्—शक्तिरेव हि सम्बन्ध इत्यादि । तत्राह्—शक्तिरेव चेत्यादि ।
शक्तिरेव च सम्बन्धो भेदश्चास्या न चेन्मतः ।
शब्दार्थानां भवेदेका शक्तिरव्यतिरेकतः ॥ २६४० ॥
व्यतिरेकेऽपि सम्बन्धस्तस्यास्ताभ्यां न कश्चन ।
तदुत्पत्तौ न नित्यत्वं नचान्या चस्तुनो गतिः ॥ २६४१ ॥
नचान्येति । उभयानुभयस्वभावलक्षणे पूर्ववदोषप्रसङ्गात् ॥२६४० ॥ २६४१॥
यदुक्तम्—सम्बन्धास्यानकाल इत्यादि, तत्राह—सम्बन्धेत्यादि ।

सम्बन्धाख्यानकाले तु गोशब्दादावुदीरिते। केचित्सम्बन्धबुद्ध्याऽर्थे बुध्यन्ते न परे तथा॥ २६४२॥ यस्मात्सम्बन्धसङ्गावाद्यादृद्धाः स प्रकाशितः। तावकीने तु सम्बन्धे सर्वोऽर्थमवधारयेत्॥ २६४३॥ शक्तिरेव हि सम्बन्धो निल्या युष्माभिरिष्यते। सा चार्थबोधजनने नियताऽनविधर्ने वा॥ २६४४॥ नियताऽनवधौ सर्वः किमर्थं नावधारयेत्। सावधाविष को हेतुः प्रकृतिश्चेत्स्वतस्तथा॥ २६४५॥ सङ्केतग्रहणात्पूर्वे तस्य चास्मरणे पुनः। एकस्यैव प्रकृतं किं विज्ञानं तत्र कृत्तिमत्॥ २६४६॥ तज्ज्ञानजन्मनियता सा हि शक्तिरवस्थिता। अथ ज्ञातैव सा शक्तिर्नियता परिकल्प्यते॥ २६४७॥ ज्ञाताऽज्ञाता च भिन्ना चेन्नित्यत्वमवहीयते। ऐक्ये तु किंनिमित्तोऽयं विभाग उपवर्ण्यते॥ २६४८॥

यादृश एतत्कार्यकारणभावलक्षणस्तादृशो यस्मात्सम्बन्धोऽस्ति तस्मात्केचिद्धध्यन्त इति युक्तं स्यात्, तस्य नियतज्ञानोत्पादकत्वेन स्थितत्वात् । भवदीये तु सम्बन्धे सर्वमयुक्तमिति दर्शयति—तावकीन इत्यादि । तथाहि—शक्तिलक्षणसम्बन्ध इष्यते, जनकं च रूपं शक्तिरुच्यते, सा च नित्यैकस्वभावत्वेनेष्टाऽर्थवोधजनने च नियता, तत्रश्लार्थबोधनियता सती किमनवधिरिष्टा-कतिपयपुरुषावधिरिहता, आहोस्विन्नेति पक्षद्वयम् । प्रथमे पक्षे सर्वेषां युगपत्सर्वथा चार्थावधारणप्रसङ्गः । द्वितीयेऽपि पक्षे प्रतिनियतविज्ञानजनकस्त्रभावनियामको हेतुर्वाच्यः, कृतकानां हि भावानां प्रतिनियतकार्यजनकस्वभावस्य नियामकाः स्वहेतुप्रत्यया युक्ताः, न तु नित्यानामिति भावः । स्यादेतित्रित्यानामि प्रकृतिरेव सा तादृशी, येन प्रतिनियतं कार्यं जनयन्ति, न सर्वं, निह स्वभावाः पर्यनुयोगमहन्तीति, एवं तर्हि यदि स्वत एव तस्यायं स्वभावः परनिरपेक्षस्तदा सङ्केतप्रहणात्पूर्वं तथा विस्मृतसङ्केतस्य तस्यैव प्रतिनियतस्य प्रतिपत्तुः सर्वदा ज्ञानप्रवृत्तिः प्राप्नोति, तन्ज्ञानजनने नियतायाः शक्तेः सदाऽवस्थितत्वात् । अथापि स्यात् ज्ञापकत्वात्सम्बन्धलक्षणा शक्तिज्ञीता सती ज्ञानं जनयति, नाज्ञाता, तेन न भवति यथोक्तदोषप्रसङ्ग इति । तदसम्यक् । यदि हि ज्ञाताज्ञातावस्थयोः परस्परं भेद इप्यते तदा नित्यत्वहानिः । अथाभेदस्तदा ज्ञा-ताज्ञातस्वभावद्वयविभागानुपपत्तिः, नद्येकस्य वस्तुन एकपुरुषापेक्षया ज्ञातत्वमज्ञा-तत्वं च परस्परं विरुद्धं स्वभावद्वयं युज्यत इति ॥ २६४२ ॥ २६४३ ॥ २६४४॥ ॥ २६४५ ॥ २६४६ ॥ २६४७ ॥ २६४८ ॥

किञ्च—सित हि प्रतिपत्त्युपाये शक्तेर्ज्ञातत्वं स्याद्यावता स एव न सम्भवतीति मन्यमानः पृच्छति—किञ्चेत्यादि ।

किश्व केनाभ्युपायेन विज्ञाता शक्तिरिष्यते।
अर्थापत्त्येति चेद्यसादयं न्याय इह स्थितः॥ २६४९॥
शब्दबृद्धाभिधेयानि प्रत्यक्षेणात्र पश्यति।
श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्ट्या॥ २६५०॥
अन्यथानुपपत्त्या च वेक्ति शक्तिं द्वयाश्चिताम्।
अर्थापत्त्याऽववुध्यन्ते सम्बन्धं त्रिप्रमाणकम्॥ २६५१॥

अर्थापत्तेरित्यादिना परस्थोत्तरं विस्तरेण तावदाशङ्कते । तथाहि—सम्बन्धप्रतिपत्तेरयं न्यायः कुमारिलेन वर्णितः—यस्मात्प्रथमं तावत्प्रत्यक्षेण शब्दं वृद्धं च
शब्दस्याख्यातारमभिधेयं च वाच्यं वस्तु पर्यति, ततः पश्चादनुमानेन चेष्टालक्षणेन लिङ्गेन श्रोतुः प्रतिपन्नत्वं पर्यति—अवधारयतीत्पर्थः । करण कारकं कृत्वा
चेष्टाया अनुमानत्वमुक्तम् । ततश्च पश्चादर्थापत्त्या द्वयाश्रिताम्—शब्दार्थाश्रितां शार्कि
वेत्ति । अर्थापत्त्या तु साक्षादवबुध्यन्त इत्यतोऽर्थापत्त्याऽवबुध्यन्त इत्युक्तम् ।
त्रिप्रमाणकमिति । प्रत्यक्षानुमार्थापत्तिलक्षणानि त्रीणि प्रमाणानि यस्याधिगमाय
भवन्ति स तथोक्तः ॥ २६४९ ॥ २६५० ॥ २६५१ ॥

अन्यथेवेयादिना दूपणमाह ।

#### अन्यथैवोपपन्नत्वाच्छक्तिबाँद्धं न शक्यते। शब्दात्सामयिकायसात्प्रतिपक्तिरनाकुला॥ २६५२॥

अनेनार्थापत्तेरनैकान्तिकतामाह—विनापि नित्यसम्बन्धं प्रतिपत्तिसम्भवस्य प्र-तिपादितत्वात् ॥ २६५२ ॥

न केवलसाधकप्रमाणाभावात्तत्कल्पना न युक्ता, प्रमाणबाधितत्वादिष न यु-केति दर्शयत्राह—शक्तिनित्यत्वेत्यादि ।

शक्तिनित्यत्वपक्षे तु सङ्केतादि व्यपेक्षते ।
न किञ्चिदिति शब्दार्थप्रतिपक्तिः सदा भवेत् ॥ २६५३ ॥
समर्थान्तरभावे च किलमार्यादिशब्दवत् ।
नान्यार्थबोधकत्वं स्याद्धनेर्नियतशक्तितः ॥ २६५४ ॥
नानार्थचोतनायैव शक्तिरेका यदीष्यते ।
भिन्ना वा शब्द एकस्मिन्सकृत्नानार्थविद्भवेत् ॥ २६५५ ॥

प्रयोगः—ये सङ्केतापेक्षार्थप्रकाशना न ते नित्यसम्बन्धयोगिनः, यथा गान्याविशव्दाः, सङ्केतापेक्षार्थप्रकाशनाश्च गवादयो लेकिकवैदिकाः शब्दा इति विरुद्धव्याप्तोपलव्धः । सापेक्षत्वस्य नित्यसम्बन्धयोगित्वविरुद्धेनानित्यसम्बन्धयोगित्वेन
व्याप्तत्वात् । एतच प्रमाणं पश्चात्करिष्यते । अत्र तु व्याप्तिमात्रमस्य प्रसाध्यते ।
तथाहि—शक्तिलक्षणोनार्थप्रतिपत्तिहेतुना सम्बन्धेन नित्यसम्बन्धयोगिनः शब्दा
इष्टाः । सा च शक्तिनित्यत्वादनुपकार्येति न किश्चित्सङ्केतादि व्यपेक्षते । ततश्च
तद्भाविनी शब्दार्थप्रतिपत्तिः सर्वदा भवेत् । किश्व—सा शक्तिरेकार्थनियता वा
भवेत्रानार्थनियता वा, तत्रापि नानार्थनियमपक्षे किमेकस्य शब्दस्य नानार्थचोतिका
शक्तिरेकैव, आहोस्विद्नेकेति विकल्पाः । तत्रार्थे पक्षे यदेतदेशकालादिभेदेन सङ्केन
तान्तरे क्रियमाणे सति ध्वनेः शब्दस्यापा(न्या ?)र्थवोधकत्वं दृष्टम्—यथा कलिमार्यादिशब्दानां द्रविदा(डा?)र्यदेशयोर्थथाक्रममन्तकालवर्षोपसर्गाद्यभिधायिनां(?) तत्र
प्राप्नोति, नियतशक्तिकत्वात् । चक्षुरादिवत् । निहं चक्षुः सङ्केतवशाद्रसाद्यपलमभाय नियोगमर्हति । द्वितीयेऽपि पक्षे एकस्माच्छव्दाद्युगपत्सर्वेषां पुंसां शब्दार्थप्रतिपत्तिप्रसङ्गः । तद्दर्शयति—शब्द एकस्मिन्नित्यादि ॥ २६५३ ॥ २६५४ ॥
॥ २६५५ ॥

अत्रैव दोषान्तरमाह—अर्थद्योतनशक्तेश्चेत्यादि ।

अर्थचोतनशक्तेश्च सर्वदैव व्यवस्थितः।
तद्धेतुरर्थबोघोऽपि सर्वेषां सर्वदा भवेत्॥ २६५६॥
तिसानसङ्केतसापेक्षा शक्तिश्चेत्परिकल्प्यते।
ननुपकार्यपेक्ष्येत नोपकार्या च साऽचला॥ २६५७॥

तस्मित्रिति । अर्थबोधे । सेति । शक्तिः । अचलेति । नित्या । अयं चातुप-कार्यत्वे हेतुः ॥ २६५६ ॥ २६५७ ॥

अभ्युपगम्यापि सङ्केतसापेक्षत्वं दोषान्तरमाह—अर्थद्योतनहेतोश्चेत्यादि । अर्थद्योतनहेतोश्च सङ्केतस्य नराश्रयात् । शक्तावितरजन्यायामपि मिथ्यात्वसम्भवः ॥ २६५८॥

अपि नामासङ्कीणमर्थ जानीयामिति सङ्करहेतुः पुरुषोऽपाकीणों भवता, तत्र यथा कचित्तैः प्रयुक्ताः सङ्कीर्यन्ते शब्दास्तथा सर्वार्थसाधारणाः सन्तो वैदिकाः कचित्तैरिच्छावशात्संमिताः किं न सङ्कीर्येरन् । तेषां पुंसां तत्त्वापरिज्ञानात् । तथा-हीच्छावशात्समयः सा च तेषामतत्त्वविदां स्वातक्रयेण प्रवर्त्तमाना केन नियम्येत । तत्तश्च स्वतन्त्रेच्छामावी समयोऽपि स्वैरी वैरी च किमिति विरुद्धमर्थं परिहरेत् ॥ २६५८ ।।

नानार्थद्योतनशक्तिपक्षमभ्युपगम्य दोषान्तरमाह—नानार्थद्योतने शक्ति-रिखादि ।

> नानार्थचोतने शक्तिर्भवत्वेकस्य हि ध्वनेः। नाग्निहोत्रादयस्त्वर्थाः सर्वे सर्वोपयोगिनः॥ २६५९॥ तदिष्टविपरीतार्थचोतनस्यापि सम्भवात्। नित्यशब्दार्थसम्बन्धकल्पना वो निरर्थका॥ २६६०॥

यद्यपि शब्दानां नानार्थप्रतिपादनसामध्यमिस्त, नत्वर्थानां सर्वार्थिकियाकारित्वं, प्रतिनियतत्वात्कार्यकारणभावस्य । अन्यथा हि न कश्चिद्विघाती स्याद्विघाती वा । ततश्च प्रतिनियतार्थिकियासाधनेऽर्थे प्रतिपिपादयिपिते सति सर्वार्थसाधारणस्य शब्दस्येष्टार्थविपयमेव समयं समयक्रत्करोतीति कुत एतहभ्यम् ।
तस्मान्मिध्यात्वसम्भवान्नित्यसम्बन्धकल्पना व्यर्थेव ॥ २६५९ ॥ २६६० ॥

पुनरप्यानर्धक्यमस्य दर्शयत्राह—सङ्केते चेत्यादि ।

सङ्केते च व्यपेक्षायां नित्यसामध्येलक्षणः। किमकारण एवायं सम्बन्धः परिपोष्यते॥ २६६१॥ सिद्धोपस्थायिनस्तस्य नहि कश्चित्समीक्ष्यते। सङ्केतव्यतिरेकेण व्यापारोऽर्थावबोधने॥ २६६२॥

यदि सत्तामात्रेण सम्बन्धोऽर्थप्रतीतिहेतुः स्यात्तदा सङ्केतानभिज्ञस्यापि स्यादि-स्यवद्यं समयापेक्षिता तस्येष्टच्या । ततश्च समयस्याप्यर्थप्रतीतिहेतुःवेऽङ्गीक्रियमाणे स किमकारणं सिद्धोपस्थायी नित्यसम्बन्धोऽपरः पोष्यते । तथाहीयानेव सम्ब-न्धस्य व्यापारो यद्र्थप्रतीतिजननं, तचेत्समयेन क्रियते तदा किमपरनित्यसम्बन्ध-करपनया । नचापि तस्यानाधेयातिशयस्य काचिदपेक्षेति शतशश्चर्षितम् । अदृष्टसा-मर्थ्यस्य च हेतुःत्वकरूपने हन्त हरीतकीं प्राप्य देवता विरेचयन्तीति किं न करप्येत ॥ २६६१ ॥ २६६२ ॥ तथाहीत्यादिना सम्बन्धस्य तामेव न्यापारासिद्धिं दर्शयति ।
तथाहि न्यवहारोऽयं न दृष्टः समयं विना ।
तस्मात्सम्बन्धसिद्धिश्चेत्यनर्थेयं परम्परा ॥ २६६३ ॥

तस्मादिति । सङ्केतात् । अनर्थेयं परम्परेति । अदृष्टसामध्यस्य हेतुत्वकल्पने-ऽनवस्थादोषात् । तथाहि—सम्बन्धेऽपि कल्पिते पुनरपि कस्मादपरमदृष्टसामध्ये हेत्वन्तरं न कल्प्येत, अदृष्टसामध्येनाविशेषात्, एवं पुनरपीति महत्यनर्थपरम्परा जायेत ॥ २६६३ ॥

एवं बाधकस्य प्रमाणस्य व्याप्तिं प्रसाध्य नरेच्छेत्यादिनाऽर्थापत्तेरनैकान्तिकत्वं पूर्वे प्रतिपादितसुपसंहरति ।

नरेच्छामात्रसम्भूतसङ्केताद्वि केवलात्। युज्यते व्यवहारश्च ततो योगो न सिद्ध्यति॥ २६६४॥ योगो न सिद्ध्यतीति। निस्न इति शेषः॥ २६६४॥

एवं च कृत्वा यचेद्मुक्तं—'सर्वेपामनभिज्ञानां पूर्वपूर्वप्रसिद्धित', इस्रादि, तत्प-रस्परपराहतमुक्तमिति दर्शयति—अन्यथाऽनुपपत्तिरिस्यादि ।

> अन्यथाऽनुपपत्तिस्तद्व्यवहारस्य शङ्क्यते । अतीन्द्रियश्च योगोऽतो न नरैरवगम्यते ॥ २६६५ ॥ सर्वेषामनभिज्ञत्वात्पूर्वपूर्वोप्रसिद्धितः । न सिद्धो योग इत्येवं किमसौ परिकल्प्यते ॥ २६६६ ॥

यदि हि सर्वेपामनिम्झत्वं कथं तर्हि पूर्वपूर्वतोऽनिम्झत्वात्सम्बन्धप्रसिद्धिर्भवेत्, नह्यन्धपरम्परा परेषां रूपविशेषोपदेशाय प्रभवति । यथोक्तं शावरे भाष्ये—नैव-खातीयकेष्वर्थेपु पुरूषवचनं प्रामाण्यमुपैति, अन्धानामिव वचनं रूपविशेषेष्विति । स्थादेतद्प्रत्यक्षद्शित्वात्सर्वेऽनिम्झा उच्यन्ते, नतु सर्वथा परिज्ञानाभावात्, शाब्द-व्यवहारान्यथानुपपत्त्या तु प्रमाणेन पूर्वपूर्वेषां वृद्धानामिम्झत्वमस्त्येवेति । नैतदेवं यतोऽन्यथाऽपि सङ्केताच्छाव्दो व्यवहारः प्रवर्तेत । एतम्न नाम द्शि (निश्चि ?)तं, तथापि संदिग्धमेतत्—किमसौ नित्य आहोस्विदनित्य इति । अतएवाह—शङ्मत इत्यादि । तथाहि—अर्थापत्त्या सम्बन्धमात्रास्तित्वं प्रतिपाचते, नतु विशेषः, तेन सह प्रतिबन्धासिद्धेरित्यभिप्रायः । अतएवानुमानाभार्थापत्तेर्भेदः ।

स्यादेतत्—नानिस्रस्यार्थप्रतिपादनहेतुलं दृष्टम्, न च युक्तमिति पूर्व प्रतिपादित-मतोऽसामर्थ्यानिस्यं सिध्यतीति । तदेतन्निस्येऽपि समानमसिद्धं च । तथाहि । निस्य-स्यापि सम्बन्धस्यार्थप्रतिपत्तिहेतुलं न दृष्टमिति समानम् , हस्तकम्पादीनामनिस्य-लेऽपि प्रतिपादकलं दृष्टमिस्यदृष्टमसिद्धम् । अत एवायुक्तलमसिद्धम् । निस्रस्य च कमयौगपद्याभ्यामर्थिकियाविरोधादिति, तस्यैवायुक्तलमिति यत्कि चिति (देतत् १) ॥ २६६५ ॥ २६६६ ॥

एवमर्थापत्तेरनैकान्तिकलमुपसंहत्य बाधकं प्रमाणमुपसंहरति—तद्भवाश्वादय इत्यादि ।

> तद्गवाश्वाद्यः शब्दा नित्यसम्बन्धयोगिनः । सङ्केतसव्यपेक्षत्वाञ्चेव गाव्यादिशब्दवत् ॥ २६६७ ॥

तदिति । तस्मात् । नित्यसम्बन्धयोगिन इति । नेति सम्बन्धः । प्रयोगरचना तु पूर्वमेव दर्शिता ॥ २६६७ ॥

नतु च गाव्यादिशव्दानामसाधुलाने व वाचकलिमष्टं परेणेत्यसिद्धो दृष्टान्तः ।
तथाचोक्तं कुमारिलेन—'गोशव्देऽवस्थितेऽस्माकं तद्दशक्तिजकारितात् । गाव्यादेरिप
गोबुद्धिर्मूलशव्दानुसारिणी'ति । अयमस्यार्थः—गोशव्दे साधौ वाचके सित या
गाव्यादेरसाधोः प्रयोगात् गोबुद्धिभवतीत्युच्यते, न सा तत एव भवित, किं
तिर्हं मूलम् १, प्रधानं साधु गोशब्दमनुस्त्य । तद्शक्तिजकारितादिति । गाव्यादेरिति
सामानाधिकरण्येन सम्बन्धः, तस्मिन् गोशब्दे साधौ पुरुषस्योचारियतुमशक्तिःदशक्तिस्तो जातो यस्तात्वादिव्यापारः स तथोक्तस्तेन कारितो गाव्यादिशब्दः ।
तथा भर्तदृरिणोक्तम्—''अ(ग?)वाश्वेति यथा बालः शिक्ष्यमाणः प्रभाषते । अव्यक्तं
तिर्द्धां तेन व्यक्तेभवित निश्चयः ॥ एवं साधौ प्रयोक्तव्ये योऽपभ्रंशः प्रयुज्यते । तेन
साधुव्यवद्दितः कश्चिद्योंऽनुमीयते ॥" इति । अत इदमाह—गोशब्देऽवेत्यादि ।

गोज्ञब्देऽवस्थिते योग्ये तदशक्तिजकारितात्। गाव्यादेरपि गोबुद्धिर्मूलशब्दानुसारिणी॥ २६६८॥

तन्नेविसत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

तन्नेवं शनकादीनां(?) संस्कृतानवबोधनात्। मूलशन्दानुसारेण कथमर्थगतिर्भवेत्॥ २६६९॥ तसाच्छव्दार्थसम्बन्धो नित्यो नाभ्युपगम्यते । स तु सामधिको युक्तः सर्वथा तस्य सम्भवात् ॥२६७०॥

शानकादीनामिति । कैवर्तकादीनाम् । आदिशब्देन म्लेच्छादीनां प्रहणम् । तथाहि तेषां प्रत्युत संस्कृतेनैव शब्देनार्थे प्रतिपाद्यमाने व्यामोह एव भवत्यतो न मृष्ठशब्दानुसारिणी युक्ताऽर्थगतिः ॥ २६६९ ॥ २६७० ॥

यदुक्तम्—'देशोत्सादकुलोत्सादरूपो वा प्रलयो भवेत्'। इत्यादि तत्राह— देशोत्सादेत्यादि ।

देशोत्सादकुलोत्सादरूपो यः प्रलयो भवेत्। यो वाऽव्याहतबौद्धेष्टो ब्रह्मादेरिप शङ्क्यते ॥ २६७१ ॥ तिस्मन्सम्भाव्यते वेदे ध्वस्तमूला मितः परा। मिध्यामोहमदादिभ्यो विपरीता च कल्पना॥ २६७२ ॥ अन्य एव भवेद्वेदः प्रतिकञ्जकतां गतः। इत्यप्याशङ्क्यते यावद्वाधकं न प्रकाइयते ॥ २६७३ ॥

एवं मन्यते। नैवास्माभिरिप शब्दोच्छेदात्मकः प्रलयो वर्ण्यते। नाप्यनादिपुरुषः सृष्टिसंहारकारकः। किं तर्हि शस्त्रेमेव जगदनादि। व्यवहारोऽप्यनादिवासनोद्भृतिव-कल्पपरिनिष्टितः शाब्दः प्रवर्तत इति। किन्तु योऽयं भवता देशोत्सादादिरूपप्रलयो वर्णितो यश्च बौद्धेरश्यम्बुवायुसंवर्त्तनीयस्वभावः पर्यन्ततिस्नसाहस्रमहासाहस्रलोक-भातुमयीदोऽभस्ताद्वायुमण्डलाविधरुप(रि)ष्टाद्यथाक्रमं प्रथमद्वितीयतृतीयध्यानपर्यन्तः सोऽयं प्रमाणेनावाधितत्वाद्व्याह्तोऽशक्यिनपेधत्वाद्वद्वादेरिष शक्क्यते, अतोऽस्मि-निद्वविधेऽपि प्रलये वेदस्य ध्वंसः सम्भाव्यते, विपरीतार्थकल्पनं च। तथा चान्य एवायं वेदः प्रतिकञ्चकताम्—तत्प्रतिभासतां गतः, इत्याशङ्का न निवर्त्तते याव-द्वाधकं प्रमाणं नोच्यते भवतेति ॥ २६७१॥ २६७२॥ २६७३॥

स्यादेतदस्येव बाधकं प्रमाणम् । तथाहीदानीं तावत्सर्वत्र देशे पुरुषैर्न वेदस्य पाठादेरन्यथात्वं शक्यते कर्तुम् । अतः काळान्तरेऽपि तथाभूद्भविष्यति चेत्यस्यव-स्याम इत्यत एतदाशक्क्याह—अन्यथा करणेच्छायामित्यादि ।

अन्यथा करणेच्छायामपि वर्सेत न ध्वनिः। तथैव यदि वाञ्छा सा नृणां जायेत नान्यथा॥ २६७४॥

## दाक्कोतायं तथा वेदो न ग्रन्थार्थान्यथात्मकः। अन्यथेच्छाप्रवृत्तौ तु नादाङ्का विनिवर्त्तते॥ २६७५॥

यदि हि सत्यामन्यथाकरणेच्छायां नेद्ध्वनिरन्यथा न प्रवर्तेत, अन्यथा कर-णेच्छा चोत्पादियतुं न शक्यते, तदा वेद्पाठादेरन्यथात्वकरणाशिक्तः पुंसः सिद्धोत् । तत्रापि न सर्वपुंसां सिद्धाति, अदर्शनमात्रस्याप्रमाणत्वात् । पुरुषाणा-मतिशयदर्शनाच । यावता शक्यते शं नो देवीरिमष्ट्य इत्यादेवेंद्वाक्यस्य पाठोऽन्य-थापि कर्तु, अर्थों वा व्याख्यातुम् । तथाहि मीमांसकनिरुक्तकारादयो बहुधा वेदार्थे विशंसन्तो दृश्यन्ते । तस्मान्न शङ्कानिवृत्तिः ॥ २६७४ ॥ २६७५ ॥

यदुक्तम्—'न च क्रमस्य कार्येख'मिलादि परिहारोपवर्णनम्, तत्राह-नच सर्वेरिलादि ।

नच सर्वैः क्रमः पुंभिः सर्वसिद्धः प्रगृह्यते । खातक्रयेणापि कुर्वन्ति पदवाक्याक्षरक्रमम् ॥ २६७६ ॥ अन्यथा कृतकः कश्चित्स्याद्धन्यो वेदवन्न ते । अनर्थग्रन्धमात्रेऽपि ध्वस्ता कृतिरतस्तथा ॥ २६७७ ॥ यथैवास्य परैरुक्तस्तथैवैनं विवक्षति । इत्येषाऽनियतिस्तन्न सम्बन्धवद्नादिता ॥ २६७८ ॥

पदानि च वाक्यानि चाक्षराणि चेति तथोक्तानि, तेषां क्रम इति विमहीतव्यम् । अनर्थग्रन्थमात्रेऽपीति । कृतिर्ध्वस्तेति सम्बन्धः, अविद्यमानोऽर्थो यस्य
प्रन्थस्यासौ, दश दाडिमादिवाक्यवदनर्थः, वेदविरुद्धार्थो वाऽनर्थो बौद्धादिसिद्धान्तवत्, अनर्थश्चासौ प्रन्थश्चेति तथोक्तः । मात्रशब्देन व्याप्तिं दर्शयति । कृतिः
—करणम् । तथेति । वेदवत् । अनियतिरिति । अनियमः । एष नियमो न
स्यादिति यावत् । तदिति । तस्मात् ॥ २६७६ ॥ २६७७ ॥ २६७८ ॥

यदुक्तम्—'परेणोक्तान्त्रवीमी'त्यादि तत्राह—परेणोक्तानित्यादि ।
परेणोक्तान्त्रवीमीति विवक्षा चेदशी भवेत् ।
तुल्यप्रत्यवमशोद्धि विभ्रमात्कर्मभेदवत् ॥ २६७९ ॥
कर्मभेदविति । सप्तम्यन्ताद्वतिः । अनेनैकप्रत्यवमशेख्य विपक्षसम्भवीपदर्शनाद्देशन्तिकतोक्ता भवति ॥ २६७९ ॥

स्यादेतिक्षेत्रमसमस्य कथं सिद्धमित्याह—परेणोक्तास्त्वत्यादि ।

परेणोक्तास्तु नोच्यन्ते वैलक्षण्यात्स्वरादिभिः ।

नच व्यञ्जकधर्मोऽयं वर्णात्मत्वेन दर्शनात् ॥ २६८० ॥

नच व्यञ्जक्षमाऽय वणात्मत्वन दशनात् ॥ २२०० ॥ ततः प्रतिनरं वर्णा भिन्ना दृष्टा घटादिवत् । अतो भेदे सुविस्पष्टे तिचहं किं निषिध्यते ॥ २६८१ ॥

स्वरादिभिरिति । उदात्तादिभिः । आदिशब्देन द्वतमध्यविलम्बतादिपरिष्रहः । न च व्यञ्जकधर्मोऽयमिति । स्वरादिः । कुतः ? । वर्णात्मत्वेन तस्य स्वरादेदे-श्रीनात् । सिद्धत्वादियर्थः । ति चिह्नमिति । तस्य वर्णभेदस्य चिह्नं ति वह्नम् , तिक-मिति निविध्यते 'न चान्यविह्नमस्ति चे' स्वनेन ॥ २६८० ॥ २६८१ ॥

जात्या यथा घटादीनामित्यादावाह-प्राक्चेत्यादि ।

प्राक्च जात्या घटादीनां व्यवहारोपलक्षणम् । निषिद्धं तदसत्त्वेन व्यक्तया च तदयोगतः ॥ २६८२ ॥

प्रागिति । सामान्यपरीक्षायाम् । तदसत्त्वेनेति । तस्या जातेरसत्त्वेन । सत्यपि सत्त्वे व्यक्तया घटादिलक्षणायाः सह तस्या जातेरनुपकार्याया अयोगतोऽसम्बन्धा-दयुक्तं तया व्यवहारोपलक्षणम् ॥ २६८२ ॥

तेन जातिद्वारेण यदेतत्समुपकिल्पतं तत्सर्वमसङ्गतिमिति दर्शयति—ताल्या-दिजातपस्तस्मादिखादि ।

ताल्वादिजातयस्तस्मात्सर्वपुंखव्यवस्थिताः ।
नातो वक्ता ध्वनींस्ताभिरूप(ल)क्ष्य निरस्यति ॥ २६८३ ॥
यदुक्तम्—"तेषां च जातयो भिन्नाः शब्दाभिव्यक्तिहेतवः" इसादि, तत्राह—

तन्नेत्यादि ।

तम्न तज्जातयो भिन्नाः शब्दाभिन्यक्तिहेतवः। याबद्वर्णे प्रवर्तन्ते व्यक्तयो वा तदन्विताः॥ २६८४॥

तदिति । तस्मात् ॥ २६८४ ॥

यद्प्युक्तं तत्र ताल्वादिसंयोगेसादि, तत्राह-तत्र ताल्वादीसादि ।

तम्र ताल्वादिसंयोगविभागक्रमपूर्वकम् । ध्वनीनामानुपूर्व्यं ते जात्या चोभयनित्यता ॥ २६८५ ॥ यर्प्युक्तं यथैव भ्रमणादीनामित्यादि, तत्र यथा न भ्रमणादीनामित्या-दिना दृष्टान्तासिद्धिमाह ।

> यथा न भ्रमणादीनां भागा जात्युपलक्षिताः। क्रमानुवृत्तिरेवं नो ताल्वादिध्वनिवर्णभाकः॥ २६८६॥

जातेर्निरस्तत्वादिति । (भावः) ॥ २६८६ ॥

यदुक्तम्-व्यक्तीनामेव वेसादि, तत्राह्-व्यक्तिनामपीसादि ।

व्यक्तीनामि नो सौक्ष्म्याज्ञातिधर्मावधारणम् ।
तद्वरोन न वर्णानां व्यापित्वेऽपि क्रमग्रहः ॥ २६८७ ॥

यदुक्तम्—तद्वशेनेति । तत्राह—तद्वशेनेत्यादि ॥ २६८७ ॥ यद्युक्तं ध्वनिगुणानित्यादि, तत्रोच्यते—तन्नेत्यादि ।

> तन्न ध्वनिग्रणान्सर्वान्नित्यत्वेन व्यवस्थितात् । वर्णा अनुपतन्तः स्यूरर्थभेदावबोधिनः ॥ २६८८ ॥

यदुक्तम्—'तेषां च जातयो भिन्नाः शब्दाभिव्यक्तिहेतवः" इत्यादि, तन्नाभ्यु-पगम्य जातिवृपणमाह—अन्यचेत्रादि ।

> अन्यच जातयो भिन्नाः शब्दाभिव्यक्तिहेतवः। यावद्वर्णं प्रवर्तन्ते व्यक्तयो वा तद्दिवताः॥ २६८९॥ इति व्यञ्जकसङ्गावान्नित्यं शब्दोपलम्भनम्। अतो व्यक्तिक्रमात्माऽपि युक्तो वर्णक्रमो न ते॥ २६९०॥

अयं च निपातसमुदायो वाक्योपन्यासे द्रष्टव्यः । इतिशब्दो हेतौ । तेनायमथीं भवति, त(य ?)स्माज्ञातयो ....शब्दाभित्यक्तिहेतवः स्थितास्तेन ....शब्दोपलम्भो ....नित्यं प्राप्नोति । व्यक्तेः कमाभावात्तदात्मा ...न युक्तः ....व्यक्तमेवा ....इति ॥ २६८९ ॥ २६९० ॥

तत्र जातिव्यक्त्योः सम्बन्धमभ्युपगम्य दोषमाह—व्यक्तिसम्बन्धरूपाणा-मित्यादि ।

१ इत आरम्य २७०६ श्लोकव्याख्यानं यावत्, आदर्शपुस्तके तत्र तत्र बहूनि वाक्यान्य-काभाक्नोल्लिखितानि । वाक्यपूरणावकाशमात्रं प्रदत्तमस्ति । आदर्शान्तरं ख नोपलभामहे । येन पूरचेम । नाष्यवसरोऽत्र पौर्वापर्थपर्यालोचनया वाक्यपूरणाय । यत् पदे पदे वाक्यवि-अंबाः । तरप्रज्ञावलमात्रेण पूरणं दुर्घटमिति कचित्कचित्रथाऽऽदर्शं प्रकाइयते ।

व्यक्तिसम्बद्धरूपाणां जातीनां च व्यवस्थितो । व्यक्तीनामपि नित्यत्वं दुर्वारमनुषज्यते ॥ २६९१ ॥ जातिसम्बन्धरूपाणां व्यक्तीनां वा व्यवस्थितो । जातीनामप्यनित्यत्वमकामस्यापि ते भवेत् ॥ २६९२ ॥

द्विष्ठलात्सम्बन्धस्य, जातीनां निस्यलाभ्युपगमाच तत्सम्बन्धस्वभावामां व्यक्ती-नामपि निस्यलं प्राप्नोति । अन्यथा हि जातीनां तत्सम्बन्धस्वरूपता न स्यात् । तथा व्यक्तीनामनिस्यलाभ्युपगमात्तत्सम्बन्धस्वरूपाणां जातीनामप्यनिस्यलं प्राप्नोति । बहि "स्य च स्वरूपेणव्यक्तीनामनिस्यतासेत्स्यति यदि तत्सम्बन्धादीनां जातीना-मप्यनिस्यता भवेत् । अन्यथा हि द्वितीयसम्बन्धिन्यविकले सति न युक्तमपरस्म वैकत्यं सम्बन्धस्वभावहानिप्रसङ्गात् ॥ २६९१ ॥ २६९२ ॥

दृषणान्तरं पूर्वोक्तं वारयन्नाह-अभिव्यक्तेरयोग इत्यादि ।

अभिव्यक्तेरयोगे च पुरस्तादुपपादिते । इत्थं प्रतायमानाः स्युर्वर्णास्ते नावबोधकाः ॥ २६९३ ॥

त इति व्यक्त्यंतस्य (?) ॥ २६९३ ॥

यदुक्तं 'कालश्चैको विभुर्नित्य' इत्यादि, तत्राह—कालोऽपीत्यादि ।

कालोऽप्येको विभुर्नित्यः पूर्वमेव निराकृतः । वर्णवत्सर्वभावेषु व्यज्यते नच केनचित् ॥ २६९४ ॥ वर्णेषु व्यज्यमानस्य नास्य प्रत्यायनाङ्गता । अन्याविद्योषाञ्चान्यत्र सद्भावाचास्य नित्यता ॥ २६९५ ॥ तदानुपूर्वी वर्णानां इस्वदीर्घष्ठताश्च ये । कालस्य प्रविभागास्ते न युक्ता ध्वन्युपाधयः ॥ २६९६ ॥ तसान्न पद्धमंडिस्ति नित्यस्ते कश्चिदीदृद्याः । तेनानित्यं पदं सिद्धं वर्णानित्यत्ववादिनाम् ॥ २६९७ ॥ परधमेंऽपि चा(नाः)ङ्गत्वं भवेदश्वजवादिवत् । यदि व्यक्तिः प्रकल्पेत व्यञ्जकेः प्रत्ययैरिह् ॥ २६९८ ॥

पूर्वमेवेति । षट्पदार्थपरीक्षायाम् । व्यज्यते नच केनचिदिति । असत्त्वादेव, सत्त्वेऽपि निसस्य व्यक्तेर्ति य )तत्वात् । अन्याविशेषादिति । अन्यसाद-

विशेषो अन्याविशेषः । तथाहि—बीजाङ्कुरलतादिषु यो व्यक्यते कालस्यात्मा ततस्तस्य वर्णेषु व्यव्यमानस्य कालात्मनो न कश्चिद्विषयोऽ(शेषोऽ?)स्ति । एकस्य .....अन्यत्र सद्भावात्तस्य नित्यात् ....(त) दिति । तस्मात् । न युक्ता इति । कालस्यासस्वात् , सत्त्वेऽप्यभ्युपगतमविभागत्वमिति । परधर्मे-ऽपीत्यादावाह—परधर्मेऽपीत्यादि । शेषं सुबोधम् ॥ २६९४ ॥ २६९५ ॥ । २६९५ ॥ २६९५ ॥ २६९८ ॥

निखतायां तु सर्वेषामधीपित्तरपाकृता ।
अर्थप्रतीतिरूपत्वमनित्येषु हि साधितम् ॥ २६९९ ॥
यो यद्विवक्षासम्भूतिववक्षान्तरतिष्य(स्त?)तः ।
वर्ण उत्पद्यते तस्य श्रुतिस्तत्समनन्तरम् ॥ २७०० ॥
पूर्ववर्णविदुङ्गृतसंविद्यातिदुतश्रुतिः ।
सोऽपेक्ष्य तत्समृतिं पश्चात्कुकते स्मृतिमात्मिनि ॥ २७०१ ॥
तत्समृत्थापकग्राहिज्ञानानि प्रति जन्यता ।
हेतुता वाऽनुपूर्वीयं वर्णेषु पुरुषाश्रया ॥ २७०२ ॥
अतः प्रतिपदं भिन्ना वर्णो इति परिस्फुटम् ।
दमो मदो लता ताल इत्यादिक्रमभेदतः ॥ २७०३ ॥
ईद्दशेन क्रमेणैते त्वर्थभेदोपपादकाः ।
अतएव निर्थेह स्फोटस्यापि प्रकल्पना ॥ २७०४ ॥

पारम्पर्येण । ततश्च वक्तृसन्तानभावीनि स्वसमुत्थापकानि ज्ञाना न (न्य?) पेक्षया ( क्य ? ) तेषां जन्यता, श्रोतृसन्तानभा (वीनि ) वान्य (तान्य ? ) (पेक्स्य हेतुता, सैव तेषामानुपूर्वी, ता (ना ?)न्या। कारणकार्थभेदाश्व प्रतिपदं वर्णानां भिन्न-स्वभावत्वात्सरो रस इत्यादौ प्रतीतिभेदो युज्यते, न तु नित्यानाम्, तेषां सर्वदा सर्व-त्रैकरूपत्वात् । नाप्यानुपूर्वी तेभ्योऽर्थान्तरभूतेष्टा । अर्थान्तरत्वेऽपि सम्बन्धासिन द्धेरित्यभिप्रायः । अवयवार्थस्तू (च्यते ) वर्ण उत्प(द्य) त इति सम्बध्यते । सदा सम य (इ?) त्यादौ सकारादेः परोऽकारादिः, (सकारविवक्षा)सम्भूत वितथा (वक्षा ?)न्तरतस्ततः (उत्पद्यते ।) यस्य सकारादेर्विवक्षा यद्विवक्षा, ततः सम्भूतं यद्विवक्षान्तरं तत्त्रथोक्तम् । एतदुक्तं भवति । वक्तृसन्ताने पूर्वपूर्ववर्णस-मुत्थापकविवक्षासम्भूतं यदुत्तरोत्तरं विवक्षान्तरम्, तत उत्तरोत्तरो यो वर्ण उत्प-चते स स्मृतिं कुरुत इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । एवं ताबद्वकतृसन्तानवर्तिव(णेस-मुखापक (विवक्षाव) गा( शा ?)द्वर्णानां (जन्यत्वं प्रतिपाद्य श्रोतृ) सन्तान-वर्तिज्ञानं इ(प्र?)ति कारणत्वं प्रतिपादयति—तस्ये(ति।) ग(य?) इति यो निर्दिष्टः स सम्बध्यते । तस्य श्रुतिः—उत्पद्यत इति सम्बन्धः । समनन्तर-मिति । अव्यवधानेन । एवं श्रोतृज्ञानहेतुलं प्रतिपाद्य साम्प्रतं समृतिहेतुलं प्रति-पादयति । पूर्वेति । पूर्ववर्णानां वित्-ज्ञानम् , तेन उद्भूता सन्तिरनुगम ( संवित् —अनुभवो ?) यस्य स तथोक्तः । नातिद्भतश्रुतिरिति । द्रुतश्रुतेः स्मृतिजनता समर्थतान् । स इति । उत्तरोत्तरो वर्णः । तु स्मृति (तत्स्मृतिम्—?) पूर्वपूर्वस्मृतिम् । ( अपेक्ष्य—तत्सहकारेणेत्येतन , स्मृतिम्—स्वस्वविषयाम ) समुत्थापकानि शाहीणि चेति द्वन्द्वः । तेषां वर्णानां, तानि वा समुत्थापकमाहीणि, तत्स( मुत्था-पकप्राहीणि (इति) पश्चान् (तत्पुरुपः कर्मधारयो वा। समुत्थापकान्यपेक्ष्य जन्यतेति ।) माहीण्यनुभवस्मृतिज्ञात्यन(रूपाण्य ?) पेक्ष्य हेतुतेति । एवमानु-पूर्वीमर्थान्तरभूतां निराकृत्य वैयाकरणासुपकित्पतं ध्वनिभ्योऽधीन्तरभूतं वाचकं शब्दात्मानं स्फोटमन्येति ( द्य नि ? )राचिकीर्पन्ना (ह)-अत एवे सादि ॥२६९९॥ ।। २७०० ।। २७०१ ।। २७०२ ।। २७०३ ।। २७०४ ।।

> स सर्थप्रतिपत्त्यर्थे शाब्दिकैः परिकल्पितः। बर्णा एव च तच्छक्ता इत्यनर्थाऽस्य कल्पना ॥ २७०५ ॥

#### दश्यस्यादृष्टितश्चास्य नास्तिताऽध्यवसीयते । अदृश्यस्ये तु नैवायं लिङ्गवज्ज्ञापको भवेत् ॥ २७०६ ॥

······) नित्यो यथा कश्चिद्वैभावि(षि<sup>१</sup>)कै········•••इति दर्शयति—<del>- ट्टइय</del>-स्येत्यादि । नहि वर्णेभ्यो व्यतिरिक्तो(नित्यः)स(अ?)कलः शब्दात्मा श्रो (श्रौ ?)त्रे चे (त )सि प्रतिभासमानः समालक्ष्यते । यत उपलब्धिलः भागानी ( भवेत् ?) । प्रत्युत तस्य नास्ति(ता) सिद्धोत्। अथ द्वितीयः पक्षस्तथापि भावधर्मी वा हेतुर्भवे-दभावधर्मी वा उभयधर्मी वेति विकल्पाः । आद्ये पक्षे स्फोटाख्यवर्मिधर्मी वा हेत-भेवेत्, अन्यधर्मिधर्मो वा। तत्र तस्यैव स्फोटाख्यस्य धर्मिणोऽसिद्धत्वात्र .......तद्ध-मेस्ताबद्धेतः । अन्यधर्मोऽपि न हेत् (र)पक्षधर्मलात् । यथा बाहपदं चय(घट !)-स्यानित्यत्वादौ साध्ये । अभावधर्मोऽपि न भवति । तस्य विपरीतसाधकत्वात् । उभयधर्मोऽपि न भवति । तस्य व्यभिचारित्वात् । स्वभावहेतोर्वा तस्य सिद्धिर्भवे-त्कार्यहेतोर्वा । न तावदाद्यः पक्षः, तस्यातीन्द्रियलात्तत्त्वभावासिद्धेः । सिद्धौ वा व्यर्थों हेत: पर्येषणे, यत्तत्त्वभावस्य सिद्धलात् । तदर्थलाच प्रयासस्य । नापि द्वितीयः पक्षोऽतीन्द्रियेण सह कार्यकारणभावासिद्धेः । अथापि स्यात्-यथा श्रोत्रादि-ज्ञानस्य कादाचित्कत्वेन कारणान्तरसापेक्षत्वसिद्धौ सामध्यीच्छोत्रादेरिन्द्रियस्य सिद्धिभवति, तथाऽत्राप्यर्थप्रतीतिं धर्मिणीं कृत्वा, वर्णाविशेषेऽपि सरो रस इत्या-दावर्थप्रतीतिभेदात्स्फोटाख्यं कारणान्तरं कल्पयिष्याम इति । एतद्प्यसम्यक् । वर्णा-विशेषस्यासिद्धत्वात् । तथाहि साम्प्रतमेव प्रतिपादितम्—वर्णा एव प्रतिपदं भिन्नाः कार्यकारणभेदादर्थप्रतीतौ समर्था इत्यनर्थाकल्पनेति । एवमनुमेयत्वे दोषा वाच्या इसमिप्रायः । अथापि स्वान्नासावनुमेयः, किं तर्हि ?, अत्यन्तादृश्य इसाह— अहर्यत्वे तु नैवायमिति । यथा लिङ्गमज्ञातं ज्ञापकं न भवति तद्वद्यमपि स्याद्शातत्वात् ॥ २७०५ ॥ २७०६ ॥

सत्तामात्रेण तज्ज्ञानं हेतुभावव्यवस्थितेः।
तस्य ज्ञापकतेष्टा चेन्नेत्रवत्सर्वदा भवेत्॥ २७०७॥
स(क्नेता)नवबोधेऽपि वर्णानामश्रुतावपि।
तद्भाव्यर्थेषु विज्ञानं शक्तकारणसन्निधेः॥ २७०८॥
११

तथाहि नित्यसक्तोऽयं नचापेक्षाऽस्य काचन । ध्वनिसंकेतवर्णेश्च तद्व्यक्तिनीप्यदर्शनात्॥ २७०९ ॥ ज्ञानं हि व्यक्तिरित्याहुस्तज्ज्ञानं नच विद्यते । ततो निरर्थकैवास्य व्यञ्जकस्यापि कल्पना ॥ २७१० ॥

अथ सत्तामात्रेण चक्षुरादीन्द्रियवद्ज्ञातोऽ प्यर्थप्रतीतिहेतुभेवेत्। एवं तिहैं
तद्भावि ज्ञानं सर्वदा भवेत्। तथा सङ्केतप्रहणादिकमन्तरेण तद्भावि ज्ञानं स्थात्।
एतदेव सङ्केतेत्यादिना प्रदर्शयति। तत्रोपपत्तिमाह—तथाहीति। अथापि स्थात्
—सङ्केताभिन्यक्त एवासावर्थप्रतीतिहेतुरिष्टो न सत्तामात्रेण, तेन न भवति यथोक्तदोषप्रसङ्ग इत्याह—ध्विनसङ्केतवर्णेरित्यादि। अदर्शनादिति। अनुपछ्छ्येः।
अष्टर्यत्वेनाभिमतत्वाद्य। एतदेव ज्ञानं हीत्यादिना दर्शयति॥ २०००॥ २००८॥
॥ २००९॥ २०१०॥

े स्यादेतत्—भासमानो न लक्ष्यत इत्येतदसिद्धम् । तथाहि पूर्वपूर्ववर्णोहित-संस्कारायामावृत्तसंस्कारपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽकलः प्रतिभासत एवेत्याह— नादेनेत्यादि ।

> नादेनाहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । आवृत्तपरिपाकायां बुढो बाब्दोऽवभासते ॥ २७११ ॥ इत्येतद्पि तेनात्र निर्निमित्तं प्रकल्पितम् । तस्यामपि न बाब्दोऽन्यो भासमानो हि लक्ष्यते ॥२७१२॥

आवृत्तः—सञ्जातः सर्वबुद्धाहितः संस्कारपरिपाको यस्यां बुद्धौ सा तथोका। निर्निमित्तिमित्ति। वर्णा एव हि यथानुभवं पश्चात्सङ्कलनाप्रस्रयेन स्मार्त्तेनावसी-यन्त इस्यमिप्रायः। तथाहि—नैवान्सवर्णप्रतिपत्तेरूर्ध्वमन्यमकलं शब्दात्मानमु-पलक्षयामो नापि स्वयमयं वक्ता विभावयति। केवलमेवं यदि स्यात्साधु मे स्यादिति कत्याणकामतामूहमतिरस्या(न्सा १)यां बुद्धौ समाप्तकालः शब्दो भातीति स्वप्रायते॥ २७११॥ २७१२॥

एवं तावनित्यपक्षे दूषणमुक्तम् । इदानीं नित्यानित्यपक्षयोरिष साधारणं दूषण-मनवयवपक्षे प्राह--जन्यतामित्यादि ।

> जन्यतां व्यज्यतां वाऽपि ध्वनिभिः ऋमभाविभिः। येऽपि स्फोटस्य मन्यन्ते ऋमस्तेषां विरुध्यते॥ २७१३॥

#### निह क्रमेण युज्येते व्यक्तिजाती निरंशके। एकरूपाबहिभीवासे स्यातां सर्वथैव हि॥ २७१४॥

वैभाषिका हि केचित्पद्कार्याभिधानेन वाक्यस्फोटमनित्यत्वाज्जन्यं प्रतिपन्नाः । निरंशक इति । निरवयवे वस्तुनि । एकरूपाबहिर्भावादिति । एकस्माद्रपाञ्ज्ञाता-द्वाक्ताद्वाऽजाताव्यक्तामिमतस्यापि रूपस्यावहिर्भावात् । ते—जातिव्यक्ती सर्वस्यैव स्याताम् । ततश्च शेषवर्णादिप्रयोगवैयर्थ्यं स्यात् ॥ २७१३ ॥ २७१४ ॥

सावयवपक्षेऽपि दूषणमाह—सांशत्वेऽपीति ।

सांशत्वेऽपि यथा वर्णाः क्रमेण प्रतिपादकाः । स्कोटांशा अपि किं नैवं किमदृष्टाः प्रकल्पिताः ॥२७१५॥

ते हि स्कीटांशाः प्रत्येकमनर्थका वा स्युः सार्थका वा । प्रथमे पक्षे क्रमभावित्वाद्वर्णात्स(तम ?)वद्प्रतिपादकत्वप्रसङ्गः । किल्पतं च वाचकत्वं स्थात्, अताद्रूप्ये ताद्व्यात् । तथाहि—अर्थवानेकात्मा वाक्यमुच्यते, वा(ना ?)वयवाः स्वयमनर्थकाः, तेपु स आत्मा कल्पनारोपितः स्थात्, माणवकादिषु सिंहतादिवत् ।
सित च किल्पते वाचकत्वे वरं वर्णभागा एव सन्तु वाचकाः किमदृष्टाः स्कोटांशाः
कल्प्यन्त इति । अथ सार्थकत्वं तदाऽनेककल्पना निर्धिका, तथाहि—परिसमाप्तार्थं
शब्दरूपं वाक्यमुच्यते, प्रत्येकं चेदर्थवन्तोऽवयवाः स्युस्तदा तावन्त्येव तानि वाक्यानि
ज्ञा(जा?)तानीति नैका(कोऽ?) नै(ते?)कावयवात्मा सिद्ध्यति । एकावयवप्रतिपत्ती
च सत्यां वाक्यार्थप्रतिपत्तिप्रसङ्गः । यथोक्तम्—''प्रत्येकं सार्थकत्वेऽपि मिथ्याऽनेकत्वकल्पना । एकावयवगत्या च वाक्यार्थप्रतिपद्भवेत् ॥'' इति ॥ २७१५ ॥

यदुक्तम्—'निह क्रमेण युज्येते जातिन्यक्ती निरंशक'इति, अत्र परस्य परिहार-माशक्टते—जातावित्यादि ।

> जातौ व्यक्तौ कृतायां चेदेकेन ध्वनिना सकृत्। नितरां व्यक्तिसिद्ध्यर्थे वर्णानन्यान्त्रयुञ्जते ॥ २७१६ ॥ यतो दुरवधाराऽस्य प्रकृतिः सा तथा कृता । समानव्यक्तिकैर्वर्णेर्भूयोऽपि व्यज्यते परैः ॥ २७१७ ॥

यद्यप्येकेन ध्वनिना जातिन्येक्तिवा सर्वात्मना स्कोटस्य कृता, तथापि नोत्त-रष्वनिप्रयोगवैयध्ये, तस्य स्पष्टन्यक्त्यर्थत्वात्, यथाहि ऋोक एव पुनः पुनराव- स्येमानो व्यक्तीभवति, न च सकृदुचारणात्, नतु पुनः पुनरावृत्त्या तस्य विशे-षान्तरमाधीयते, अथ च न पुनरावृत्तेवैयर्थ्यमेविमहापि नोत्तरध्वनिवैयर्थ्यं भवि-ध्यति । एतदेव दर्शयति—यत इत्यादि । दुरवधारेति । अवधारियतुमशक्या ।। २७१६ ॥ २७१७ ॥

तस्यैवेद्यादिना प्रतिविधत्ते ।

तस्यैवान्यस्य वैकस्य किं नाष्ट्रसौ पुनः पुनः। व्यक्तिरावर्त्तते तस्य नन्वेवमविशेषतः॥ २७१८॥

निवसामञ्जे। तस्यैव—प्रथमोचरितस्य वर्णस्य, अन्यस्य वा—तदन्तर्गतस्य कस्यचिदेकस्य, पुनः पुनरावृत्त्या किं नाभिन्यक्तिः क्रियते। निहं तेनापादिता सती न्यक्तिनीपादिता भवेत्। तथाहि तद्यक्त्यावर्त्तनमात्रफलान्युत्तरोत्तरवर्णोन्चारणानि, समानशक्तिकत्वात्सर्वेषां, तचावर्त्तनमेकेनैव पुनः पुनरावर्त्यमानेन कर्तुं शक्यत इति शेषवर्णोचारणवैयर्थ्यम्। नाष्युत्तरोत्तरवर्णानां भिन्नशक्तिकत्व-मभ्युपगन्तन्त्यम्। निरंशके विशेषान्तरस्याधातुमशक्यत्वाद्विशेषान्तरकरणासम्भवे न्न(च?) मिन्नशक्तिकत्पनावैयर्थ्यप्रसङ्गात्॥ २७१८॥

एतच सता(त्या ?)मभिन्यक्तौ सर्वं सम्भवेत्सैव तु न सम्भवतीति दर्शय-न्नाह—विषयेन्द्रियेत्यादि ।

> विषयेन्द्रियसंस्काररूपा व्यक्तिश्च वर्णवत् । अस्यापि प्रतिषेद्धव्या तदाभासेऽपि चेतसि ॥ २७१९ ॥

वर्णविदिति । यथा वर्णेषु विज्ञानजननयोग्यायोग्यस्वभावविकस्पेन विषयेनिद्रयसंस्काररूपाऽभिन्यक्तिर्दृषिता तथेहापि दृषणीयेस्यर्थः । तदाभासेऽपीति ।
स्फोटाभासेऽपि । अयं चाभ्युपरामवादः । एतदुक्तं भवति—यदि हि वर्णेन्यतिरेकेणापरः स्फोटाख्यः शब्दात्माऽवभासेत ततोऽस्याभिन्यक्तिः सम्भवेद्व्यक्तेरुपछिधरूपत्वात् । यावता नावभासत इति पूर्वमावेदितम्—अवभासतां नाम,
तथाऽपि प्रकृत्योपलभ्यानुपलभ्यस्वभावस्योभयथाऽप्यभिन्यक्तिर्न युक्तेति ॥ २७१९॥

तस्मादिसादिनोपसंहस विनाऽपि स्कोटेनार्थप्रतिपत्तेरूपपत्तिक्रमं दर्शयति ।

तसात्प्रत्यक्षतः पूर्वे ऋमज्ञानेषु यत्पदम् । समस्तवर्णविज्ञानं तदर्थज्ञानकारणम् ॥ २७२० ॥ तनु च क्रमचर्तिनो हि वर्णाः क्रमेणैव चानुभूताः, यथाऽनुभवं च स्मरणं, तत्कथं समस्तवर्णनिर्भासि स्मार्त्तज्ञानमेकं युज्यते स्फोटमन्तरेण, न चाकमे ज्ञाते क्रमिणां वर्णानां प्रतिभासो युक्त इत्याशक्काह—अन्त्यवर्णे हीत्यादि ।

## अन्त्यवर्णे हि विज्ञाते सर्वसंस्कारकारितम् । स्मरणं यौगपद्येन सर्ववर्णेषु जायते ॥ २७२१ ॥

अनेनैव(न चै ?) तदाह—प्रथममनुभवस्ततस्तत्समनन्तरभावीनि स्मरणानि यथानुभवं क्रमेणैव जायन्ते, ततः स्मरणेभ्यः उत्तरकालं युगपत्समस्तवर्णाध्यव-सायि समुचयज्ञानमपरं स्मार्तमुत्पद्यते, यथा परिदृष्टार्थाध्यवसायित्वात्॥२७२१॥

एतच सर्ववादिनां प्रसिद्धम् , न मयैव कल्पितमिति दर्शयति -- सर्वेषु चेति ।

सर्वेषु चैतदर्थेषु मानसं सर्ववादिनाम्। इष्टं समुचयज्ञानं ऋमज्ञातेषु सत्खिप ॥ २७२२ ॥

एतदिति । समुश्रयज्ञानम् ॥ २७२२ ॥ एतश्च युक्त्युपेतत्वादवद्याभ्युपेयमिति दर्शयति—नचेदिसादि ।

> नचेत्तदभ्युपेयेत क्रमदृष्टेषु नैव हि । शतादिरूपं जायेत तत्समुचयदर्शनम् ॥ २७२३ ॥

यदि हि सर्वमेव सारणं यथानुभवं क्रमेणैवं जायते, तदा क्रमानुभूतेषु शता-दिषु युगपच्छतादिविकस्पो न स्यात् । शतकोट्यादिविकस्पानां चोत्पत्तिकाले भेदी न भवेत् ॥ २७२३ ॥

तेनेत्युपसंहरति ।

तेन श्रोत्रमनोभ्यां स्यात्क्रमाद्वर्णेषु यद्यपि । पूर्वज्ञानं परस्तात्तु युगपत्सारणं भवेत् ॥ २७२४ ॥

यधेवं समुश्रयज्ञानमेवार्थेप्रतीतिहेतुः स्यात्, न ते वर्णाः, तेषां चिरनिरुद्ध-त्वात्, न चैतद्युक्तम्, यस्माच्छब्दादनन्तरमर्थेप्रतीतिभेवन्तीत्याकुमारमेतत्प्रतीत-मिसाशक्र्याह—तदारूढा इसादि ।

> तदारूढास्ततो वर्णा न दूरार्थावबोधनात्। शब्दाद्थ मतिस्तेन लौकिकैरभिधीयते॥ २७२५॥

ं त्रस्मिन्समुख्यज्ञाने आरूढास्तदारूढाः । लौकिकैरिति । खार्थसद्धितविधा-नम् ॥ २७२५ ॥

नन्वेवमि तेषां चिरिनिरुद्धत्वाद्त्यन्तासत्त्वमेवेति कथं तदारोहणं भवेदित्या-शक्क्याह—आकारवतीत्यादि ।

#### आकारवति विज्ञाने सर्वमेतच युज्यते । अन्यथा हि विनष्टास्ते भासेरन्सरणे कथम् ॥ २७२६ ॥

निराकारे कस्मान युज्यत इत्याह—अन्यथा हीत्यादि । ततश्च यदेतत्— अन्त्यवर्णे हि विज्ञाते इत्यादिना कुमारिलेन स्फोटवादिनं प्रति समुचयज्ञानं वर्णि-तम्, तदस्मन्मत एव युज्यते न तु भवतां मीमांसकानां निराकारवादिनां मत

इत्युक्तं भवति ॥ २७२६ ॥

नतु च मीमांसकानामि युज्यत एव, निह तेषां मतेन वर्णा विनष्टाः, येन न भासेरन्। किं तर्हि ?। तिरोभूताभिन्यक्तयः सन्त्येवेत्येतद्येत्यादिनाऽऽशस्य नेत्यादिना परिहरति ।

# अथ वर्णास्तिरोमूतव्यक्तयो विदिताः पुरा । स्मर्यन्तेऽवस्थिता एव न स्पष्टाभप्रसङ्गतः ॥ २७२७ ॥

यदि हि त एव वर्णाः पूर्वमनुभूताः सम्तः पश्चात्तिरोभूतव्यक्तयः समुचय-ज्ञानेन गृद्धेरंस्तदाऽऽत्मानुभवज्ञानवत्तत्समुचयज्ञानं स्पष्टाभं प्राप्नोति । आकारस्य बाह्यगतत्वात्तस्य चैकरूपत्वात् । किञ्च—यदि तिरोभूतव्यक्तयः, कथं भासेरन्, व्यक्तेरुपळिब्धस्वभावत्वात् ॥ २७२७ ॥

अपिच—यद्यतीतस्याविश्वतिः सम्भवेत्तदैतत्स्याद्यावताऽतीतस्याविश्वसभावादेव न युक्तं तस्य प्रतिभासनमिति दर्शयति—अपास्ता चेत्यादि ।

## अपास्ता च स्थितिः पूर्वं तित्थितौ सारणं भवेत् । वर्णानुभवविज्ञानकाल एवैकहेतुतः ॥ २७२८॥

पूर्विमिति । त्रैकाल्यपरीक्षायाम् । अत्रैव बाधकं प्रमाणमाह—तिस्थतावि-त्यादि । वर्णानुभवज्ञानकाले स्मरणोत्पत्तिप्रसङ्गो बाधकं प्रमाणम् । एकहेतुत इति । अभिन्नकारणत्वात् ॥ २०२८ ॥

अत्र शाब्दिकाश्चोदयन्ति—यद्येको नास्ति स्कोटाख्यः शब्दात्मा तत्कथं गौरित्ये-काकारा गोशब्दे बुद्धिभेवतीति, अत आह—गौरित्यादि ।

#### गौरित्येकमतित्वं तु नैवासाभिर्निवार्यते । तद्राद्यैकार्थताभ्यां च शब्दे स्यादेकतामतिः ॥ २७२९ ॥

एका मतिरस्थेत्येकमितः, तद्भाषस्तत्वम्। तद्भाह्येकार्थताभ्यां चेति। तया एकया बुद्धा, माह्यस्तद्भाह्यः, एकोऽर्थः प्रयोजनं यस्य स तथोक्तः, तद्भाष्यश्चेका-भैश्चेति द्वन्द्वः, तयोभीवौ तद्भाह्येकार्थते, ताभ्याम्। एतदुक्तं भवति—एकबुद्धि-प्राह्यत्वादेकसास्त्रादिमदर्थद्योतकत्वाचैको गोशव्द उच्यते इति ॥ २७२९ ॥

एकमतित्वं च न सर्वत्र सिद्धमिति दर्शयति—शैद्यादित्यादि ।

शैष्यादल्पान्तरत्वाच गोशब्दे सा भवेदपि। देवदत्तादिशब्देषु स्पष्टो भेदः प्रतीयते॥ २७३०॥

शैद्यात्—दुतोबारणात् । अल्पान्तरत्वम् —स्वल्पविच्छेद्त्वम् । सेति । एका मितिः । देवदत्तादिपरे तु प्रतिवर्ण शाकनया (ध्वनयः ?) रफुटतरं विच्छेदेन प्रतीयन्त इति पक्षेकदेशासिद्धमेकमितित्वम् ॥ २७३०॥

वर्णोत्थेत्यादिना प्रमाणयति ।

वर्णोत्था चार्थधीरेषा तज्ज्ञानानन्तरोद्भवात्। येदशी सा तदुत्था हि धूमादेरेव वहिधीः॥ २७३१॥

प्रयोगः—या बुद्धियद्विज्ञानान्तरमुद्भाविता सा तत्समुत्थिता पारम्पर्थेण, यथा धूमादिलिङ्गज्ञानाद्वह्नयादिलिङ्गिधीः । वर्णविज्ञानानन्तरभाविनी चार्थधीरिति स्वभावहेतुः । कार्यताव्यवहारस्वात्र साध्यते । तेन साध्यसाधनयोर्भेदः ॥२७३१॥ असिद्धत्वमस्य परिहरन्नाह—न वर्णेत्यादि ।

न वर्णभिन्नशब्दाभज्ञानानन्तरभाविनी।

अर्थधीर्विद्यते तेन नान्यः शब्दोऽस्ति वाचकः ॥ २७३२॥ वर्णेभ्यो भिन्नो यः शब्दात्मा तदाभं यज्ज्ञानं तदनन्तरभाविनी न विद्यते, किं तिर्हि ?, वर्णविज्ञानानन्तरभाविनी, अतो नासिद्धो हेतुः । अनेन चोपलब्धिलक्ष- णप्राप्तस्यानुपलम्भादभावन्यवहारोऽपि दर्शितः ॥ २७३२॥

नाप्यनैकान्तिक इति दर्शयन्नाह—कार्यतेत्यादि । कार्यताव्यवहाराङ्गं सर्वत्रैव विनिश्चितौ । अन्वयव्यतिरेकौ हि व्याप्तिस्तेनेह निश्चिता ॥ २७३३ ॥ कार्यताञ्चवहारस्याङ्गम्-कारणम्, किं तत् ? अन्वयव्यतिरेकाविति । सामाना-विकरण्येन सम्बन्धः । तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वमात्रमेव तत्कार्यताव्यवहृतेरङ्गं नान्यत् , अतः कार्यताव्यवहारस्य निमित्तान्तरासम्भवो बाधकं प्रमाणमिति सिद्धा न्याप्तिः ॥ २७३३ ॥

स्यादेतत्—माभूत्स्फोटस्य वाचकत्वं, वर्णा एव नित्याः सन्तो वाचका भवि-स्यन्ति, तेच नित्याः प्रत्यक्षादिप्रमाणतः सिद्धा इत्याह्—अनित्येष्वित्यादि ।

> अनिलेष्वेव वर्णेषु वाचकत्वे प्रसाधिते। प्रत्यभिज्ञानुमाने च निरस्ते नित्यसाधने॥ २७३४॥

प्रत्यमिक्का चानुमानं चेति प्रत्यमिक्कानुमाने । कचित्प्रत्यभिक्कानानुमानमिति पाठः, तत्र समाहारद्वन्द्वोऽपि विधेयः । सहितशब्दलोपाद्विशेषणसमासो वा ॥ २७३४ ॥

सवाक्यादिविरोधश्रेयादावाह—स्ववाक्यादिविरोधानामिलादि ।

स्ववाक्यादिविरोधानामज्ञानाचोदना कृता।
नित्यपक्षे तु सर्वे ते भवन्ति भवतां यतः॥ २७३५॥
नित्या सती न वाग्युक्ताद्योतिकेत्युपपादितम्।
आनुपूर्व्याद्योगेन नित्यं चानुपरुम्भनात्॥ २७३६॥

सर्वे त इति । स्ववाक्यादिविरोधाः । आनुपृद्यदिति । आदिशब्देन कमेण श्रुतिस्मृती पृद्धेते । तथाहि निटात्वाच कालकृतानुपूर्वी, नापि देशकृता व्यापित्वात्, नाप्यभिव्यक्तिकृता अभिव्यक्तेरपाकृतत्वात् । तथा ज्ञानजननेऽपि न निट्यानामुपयोगोऽस्तीति वहुधा निवेदितम् ॥ २७३५ ॥ २७३६ ॥

यदुक्तम्—'वक्तव्यं कतरः (चैपकः ?) शब्दः इत्यादि । तत्राह्—धर्मिभे-द्विकल्पेने त्यादि ।

> धर्मिभेदविकल्पेन याऽऽश्रयासिद्धिरूच्यते । सोऽनुमालक्षणाज्ञानाद्धर्मित्वं भासिनो यतः ॥ २७३७॥ अविचारप्रसिद्धोर्थो योयं ज्ञानेऽवभासते । शनकादेरिप प्रोक्ता तावन्मात्रस्य धर्मिता ॥ २७३८॥ तन्नैव हि विवादोऽयं संप्रवृत्तः प्रवादिनाम् । इच्छारिचतभेदे तु न विवादोऽस्ति कस्यचित्॥ २७३९॥

य एव वादिप्रतिवादिनोः प्रतिभासवशाद्धभी सिद्धः स एव विशेषविवादाश्रयः, नतु स्वेच्छोपकल्पितः, तत्र विवादाभावात्, नहि स्वेच्छोपरिचतधर्भिणि धर्मविशेषं कल्पयन्कश्चित्रिवार्यत इति । भासिन इति । भासमानस्य । एतदेव दर्शयति अविचारप्रसिद्धोऽर्थं इसादि । सगमम ॥ २७३७ ॥२७३८ ॥ २७३९ ॥

अविशेषेण धर्मिणि निर्दिष्टे यद्विशेषेण (वि)कल्पनं तदेतज्ञात्युत्तरमिति दर्श-यन्नाह—अत इत्यादि ।

> अतोऽविशेषनिर्दिष्टे विशेषेण विकत्पनम् । सर्वस्पैवानुमानस्य प्रवृत्तिं प्रतिबाधते ॥ २७४० ॥ चोद्नाजनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितैः । कारणैर्जन्यमानत्वादिखाद्यपि विकत्प्यते ॥ २७४१ ॥ नित्यनित्यार्थसम्बद्धचोद्नाजनिता मतिः । पक्षश्चेदाश्रयासिद्धिः परं प्रत्यनुषज्यते ॥ २७४२ ॥

नित्या चासौ स्वयं, नित्यभेवार्थेनाकृतिरुक्षणेन सम्बद्धेति तथोक्ता, तया जनिता या बुद्धिः, सा यदि पक्षः, तदा परं-प्रति, असिद्धो हेतुः ॥ २७४० ॥ २७४१॥ ॥ २७४२ ॥

यदुक्तम्-अनियत्वं (च) नाशित्वमियादि । तत्राह्-तादवस्थ्यमियादि । तादवस्थ्यं च नित्यत्वं तदन्यत्वमनित्यता । तादवस्थ्यानिवृत्तौ हि किमवस्थितमिष्यते ॥ २७४३ ॥

किमवस्थितमिष्यत इति । अवस्थाया अवस्थातुरव्यतिरेकात्, तन्निष्टत्तौ सा-मर्थ्यात्तस्थापि निवृत्तिः । अन्यथा यदेकयोगक्षेमं न भवति तत्कथं तत्स्वभावं युक्त मिति भावः ॥ २७४३ ॥

यदुक्तम्-'केवलैन्द्रियकत्वे चे'त्यादि, तत्राह्-केवलैन्द्रियकत्वे चेत्यादि । केवलैन्द्रियकत्वे च हेतावत्र प्रकल्पितं । जात्या बाधितया पूर्वे व्यभिचारो न गम्यते ॥ २७४४ ॥ पूर्विमिति । सामान्यपरीक्षायाम् ॥ २७४४ ॥

यदि नाम जात्या व्यभिचारो नास्ति, तथापि संदिग्धव्यतिरेकोऽप्यनैकान्तिक एवेत्याशक्क्य हेतोरैन्द्रियकत्वस्य प्रतिबन्धमादर्शयत्राह—स्वनिभीसीत्यादि । स्विनिभीसीन्द्रियज्ञानहेतुरंन्द्रियको भवेत्। नच नित्येऽस्ति हेतुत्वभिति तिद्धि प्रसाधितम् ॥ २७४५ ॥ स्वनिभीसिन इन्द्रियज्ञानस्य हेतुर्थ ऐन्द्रियक उच्यते, नित्यस्य च क्रमयौगप-द्याभ्यां नार्थिकिया युक्तेति सिद्धः प्रतिबन्धः ॥ २७४५ ॥

'कार्या चैन्द्रियकत्वादावि'त्यादावाह-सर्वेषामित्यादि ।

सर्वेषां च प्रसिद्धेयमीदगर्थस्य हेतुता । धूमादाविष सर्वेत्र विकल्पोऽयं समोऽन्यथा ॥ २७४६ ॥

ईटक् चासावर्धश्चेति तथोक्तः, ईट्टिगिति । अविचाररमणीयः। अन्यथा धूमादाविष विकल्पः शक्यते कर्त्तुम्-किमैन्द्रियको धूमो लिङ्गत्वेनोपात्त, आहोस्विद्विज्ञानप्रकृति-कालादिपरिणामः, किंवाऽवयवी परमाणुभिरारच्धोऽनारच्यो वेत्यादि(ः) विकल्पो-(स्पे?)ऽन्यतरसिद्धतादिदोपः स्यात् ॥ २७४६ ॥

'प्रयत्नानन्तरज्ञानं कृतकानित्यसाधनंभित्यत्राह-प्रयत्नेत्यादि ।

प्रयत्नानन्तरज्ञानकार्यारम्भकता नच । प्रतिसङ्ख्यानिरोघादेः प्रसिद्धा सांवृतस्य नः ॥ २७४७ ॥

प्रयक्षानन्तरज्ञानभवं कार्यं तस्यारम्भकता प्रतिसङ्ख्यादिनिरोधादेनं सिद्धेति सम्बन्धः । यदि हि सौत्रान्तिकनयेन प्रतिसङ्ख्यानिरोधादिना व्यभिचार उद्भाव्यते । तदा न सिद्धो व्यभिचारस्तेषां मतेन प्रतिसङ्ख्यानिरोधादेः संवृतिसत्त्वात् । नच सांवृतं कस्यचित्कार्थस्यारम्भकं युक्तं तहक्षणहानिष्रसङ्गात् । तथाहि—यद्र्थेकियाकारि तदेव परमार्थस्तदन्यत्तु संवृतिसदिति परमार्थसंवृतिसतीर्वक्षणम् ॥ २७४७ ॥

अथ वैभाषिकमतेन व्यभिचारः, तत्रापि याहशो भवता नाशाद्यात्मको वर्णितः प्रतिसङ्ख्यानिरोधादिस्ताहग्वैभाषिकैर्नेष्ट इत्यादशेयति-नचेत्यादि ।

नच नाज्ञात्मकाविष्टौ निरोधौ साश्रवैर्धतः। प्रतिसङ्क्यानिरोधो यो विसंयोगः पृथक् पृथक् ॥ २७४८॥ उत्पादात्यन्तविद्योऽन्यो निरोधोऽप्रतिसङ्क्यया। तसादज्ञातसिद्धान्ताः प्रवन्तेऽलीकमानिनः॥ २७४९॥

निरोधाविति । प्रतिसङ्ख्याऽप्रतिसङ्ख्यानिरोधौ । कीटशौ नामेष्टावित्याह—साश्च-वैर्यत इति । सङ्केशैर्वस्तुभिर्यो विभागः स प्रतिसङ्ख्या प्रज्ञया प्राप्यत इति कृत्वा प्रतिसङ्क्यानिरोध उच्यते, सच प्रतिसंयोगिद्रव्यं भिन्नः, अतएवाह—पृथक् पृथगिति । यावन्ति हि संयोगिद्रव्याणि तावन्ति विसंयोगद्रव्याणीति सिद्धान्तात् ।
अप्रतिसङ्क्यानिरोधस्तु—अनागतानां धर्माणामुत्पादस्यात्यन्तविष्ठभूतो धर्मो विसंयोग्याद्व्या यः स उच्यते । स च न प्रतिसङ्क्ष्यया लभ्यते । कितिर्हि १ । प्रत्ययवैकल्यादतोऽप्रतिसङ्क्यानिरोध उच्यते । यथोक्तम्—"प्रतिसङ्क्यानिरोधो यो विसंयोगः
पृथक् पृथक् । उत्पादात्यन्तविद्रोऽन्यो निरोधोऽप्रतिसङ्क्यया ॥" इति ॥ २०४८ ॥
॥ २०४९ ॥

भवेत्राम नास्वभावौ, तथापि न व्यभिचार इत्यादर्शयत्राह—नास्वभावादि-त्यादि।

> नास्वभावात्खनाशौ च अयत्नानन्तरीयकौ । कपालालोकराइयादि तथाज्ञाननिबन्धनम् ॥ २७५० ॥

प्रत्यलानन्तरीयकाविति । नेति सम्बन्धः । कुतः ? । अखभावात् । तथाहि—वस्तुसत्ताप्रतिपेधमात्रं नाशः, आकाशं च स्प्रष्टव्याभावमात्रम्, ततश्चेतौ खनाशौ द्वाविष निःस्वभावौ, तत्कथमनयोः प्रयत्नानन्तरीयकता भवेत्, स्वभावस्थैवार्थिकया-कारित्वात् । किमिदानीं तर्हि विनाशादिविज्ञाननिवन्धनिस्याह—कपालेखादि । आलोकराशिः—आलोकसङ्घातः । आदिशब्देन तमोराशिष्प्रहणम् ॥ २७५० ॥

यदुक्तम्-'अविशेपेऽपि नानिसं न निसं वस्तु तन्ममें'सादि । तत्राह्-एकस्येसादि

एकस्यार्थस्वभावस्य परिक्षिप्ताद्विरूपता । अंशस्तस्मान्न जात्यास्यो नित्योऽत्र घटते घटे ॥ २७५१ ॥ अनिस्रताविकल्पैवमिस्यादाबाह्—तादवस्थ्येसादि ।

ताद्वस्थ्यप्रतिक्षेपमात्रं चानित्यतेष्मिता । साध्यत्वेन प्रदीपादिस्तत्रोदाहरणं स्फ्रटम् ॥ २७५२ ॥

तादवस्थ्यप्रतिषेवमात्रमेवानित्यता साध्यत्वेनेष्टा, तत्रापि प्रदीप उदाहरणं साध्यान्वितमस्त्येवेति कुतः साध्यहीनता दृष्टान्तस्य ॥ २७५२ ॥

ज्वालादेरित्यादिना परमतेन प्रदीपादेरिप दृष्टान्तस्य साध्यहीनतामाशङ्कते ।

ज्वालादेरिप नाशित्वं नत्वसिद्धं प्रतिक्षणम्। लघवोऽवयवास्तत्र यान्ति देशान्तरं लघु ॥ २७५३॥ प्रभूतं वर्सिदेशे हि तेजस्तिष्ठति पिण्डितम् । तत्र यावद्वजत्पूर्वे(त्यूर्ध्वे?)तावज्ज्वालेति गम्यते॥२७५४॥ ततोऽपि यदपक्रम्य याति तत्स्यात्प्रभात्मकम् । ततः परं तु यद्याति तत्सौक्ष्मयान्नावधार्यते ॥ २७५५ ॥

तत्र हि ज्वालादेखयवाः शीव्रंशीव्रं देशान्तरं व्रजन्ति न तु प्रतिक्षणविश्वरारवः (विशरणाः ?) ॥ २७५३ ॥ २७५४ ॥ २७५५ ॥

अथ युगपस्कस्मात्सर्वे न विसर्पन्तीत्याह्—उत्तरावयवेरित्यादि ।

उत्तरावयवै रुद्धे मार्गे पूर्वे न यान्ति च । यथोत्तरे विमुञ्चन्ति पूर्वे यान्ति तथा तथा ॥ २७५६ ॥ ननु यदि प्रसर्पणधर्माणस्ते तत्समीपवर्ति तणत्लादि किं न दहन्तीत्याह— संक्रान्तावपीत्यादि ।

संक्रान्तावपि नैतेषां तृणादौ वृत्तिसम्भवः। तदेतत्कलपनामात्रं प्रमाणानभिधानतः॥ २७५७॥

संहतावस्थायामेव लव्धवृत्तयो भवन्ति । नतु विप्रकीर्णावस्थायामिति भावः । तदे-तदिस्यादिना प्रतिविधत्ते । सत्यामिष चाम्यां कन्पनायां न साध्यविकलता हष्टान्तस्य । तथाहि तादवस्थ्यप्रतिपेधमात्रमनित्यतासाध्यत्वेनेष्टेत्युक्तम् । तच तादवस्थ्यं प्रदीपादौ नास्स्येवेति कुतः साध्यविकलता ॥ २७५७॥

तथाऽप्यभ्युपगम्य दोपमाह्—किञ्चेत्यादि ।

किञ्चाव्याहतशक्तीनां तृणतूलादिसङ्गतौ। दाहवृत्तिप्रसङ्गोऽयं पूर्ववन्न निवर्त्तते॥ २७५८॥

अव्याहतशक्तीनामिति । ज्वालाद्यवयवानाम् । पूर्ववदिति । संहतावस्थाद-विशेपान् ॥ २७५८ ॥

अथ विशेषोऽभ्युपगम्यते तदा नित्यत्वहानिष्रसङ्गो दुर्निवार इति दर्शयति— अन्यथेत्यादि ।

अन्यथा नित्यरूपा सा तेषु स्यात्कीदृशी तव । शक्ताशक्तस्वभावस्य यदा भेदो व्यवस्थितः॥ २७५९॥ सुबोधम्॥ २७५९॥ यतुक्तम्—"सम्बन्धाकरणन्यायाद्वक्तव्या वाक्यनित्यता" इति, तत्राह—सम्बन्धस्य चेत्यादि ।

सम्बन्धस्य च नित्यत्वं प्रतिषिद्धं पुरा ततः। सम्बन्धाकरणन्यायाञ्च युक्ता वाक्यनित्यता॥ २७६०॥

भवन्मतेन वाक्यमेव न सम्भवति, यस्य त्वया निटात्वं प्रसाध्यत इति मन्यमानो वाक्यं विचारयन्नाह—कत्मस्येट्यादि ।

कतमस्य च वाक्यस्य नित्यत्वमुपगम्यते । वर्णमात्रात्मनो वर्णक्रमस्याथ विभेदिनः ॥ २७६१ ॥

(किं)कदाचिद्वर्णमात्रमेवाविशिष्टं वाक्यं स्थान् । यदा-वर्णा एव विशिष्टाः क्रमव-र्त्तिनो वाक्यम् । अथवा वर्णेभ्यो भेदिनः स्फोटाख्यस्य वाक्यत्विमिति पक्षत्रयम् ॥ २७६१ ॥

तत्राचे पक्षे दोपमाह—वर्णानामिखादि ।

वर्णीनां क्रमशून्यानां वर्ष्यकत्वं न विद्यते । २७६२ ॥ नातस्ते तादृशा वाक्यं क्रमोऽप्येषां न विद्यते ॥ २७६२ ॥ व्याप्तेर्नित्यतया चैषां देशकालक्रमो न हि । लिपिवत्फलपुष्पादिभेद्वचोषपद्यते ॥ २७६३ ॥ स्वाभाविके क्रमे चैषां सर इत्येवसम्भवेत् । नतु स्याद्रस इत्यादिः स्थितक्रमविरोधतः ॥ २७६४ ॥ स्थिता रेफाद्यश्चान्ये नैवान्यक्रमघोगिनः । जायन्ते वायुतो वर्णा नित्येकत्वेन वर्णिताः ॥ २७६५ ॥ अन्यथा प्रत्यभिज्ञानं नित्यत्वेकत्वसाधनम् । व्यभिचारि त्ययैवोक्तं भवेद्वेदेऽपि वर्तनात् ॥ २७६६ ॥

द्वितीयेऽपि पक्षे प्राह—क्रमोऽण्येषां न विद्यत इति । तथाहि—द्विविध एव भावानां कमः, देशकृतो वा पिपीलिकालिष्यक्षरादिवत्, कालकृतो वा यथा बीजा-ङ्करकाण्डपुष्पफलादीनाम्, न तावदाद्यः क्रमो वर्णानां सम्भवति, व्याप्तेः, सर्वगत-त्वाद्वर्णानाम्, नह्याकाशवत्सकलदेशावष्टम्भेनावस्थितस्य देशविच्छेदकृतः क्रमो युक्तः, सर्वेषामेकनभोदेशावस्थानात् । नापि कालकृतः, नियत्वेन सर्वेषां समकाल-त्वात् । किश्व—पुरुषकृतो वा क्रमो भवेत् स्वाभाविको वा । न तावत्पुरुषकृत इष्टः, वेदस्य पौरुषेयत्वप्रसङ्गात् । अथ स्वाभाविकः, तदा सर इसेव निसं भवेत्, न कदाचिद्रस इति । नचापि प्रतिपदं भिन्ना वर्णा इस्रभ्युपेयम्, प्रसमिज्ञया वर्णानां निस्यत्वस्य सिद्धत्वात् । तत्प्रतिपेषस्यैव च साधियतुमिष्टत्वात्, अन्यथा प्रसमिज्ञानं व्यमिचारि स्यात् ॥ २७६२ ॥ २७६३ ॥ २७६४ ॥ २७६५ ॥ २७६६ ॥

अथापि स्यादिभव्यक्तिक्रमस्ति वाक्यं भविष्यतीत्याह—नचेत्यादि । नच व्यक्तिक्रमो वाक्यं नित्ये व्यक्तिनिषेधनात् । वाक्यतायोगतस्तस्मान्नित्यत्वं नोपपद्यते ॥ २७६७ ॥

चशब्दान्नापि वर्णेभ्यो भिन्नं स्फोटाय्यं वाक्यमिति स्चयति । तस्य मीमांस-कैरेव निरस्तत्वादिति भावः । नित्ये व्यक्तिनिषधनादिति । नियस्य व्यक्तेर्नि-षिद्धत्वादित्यर्थः ॥ २७६७ ॥

यदुक्तम्—दृष्टार्थव्यवहारत्वादित्यादि, तत्राह्—यथा वृद्ध्याद्य इसादि ।
यथा वृद्ध्याद्यः शब्दा इच्छाविरचितार्थकाः ।
स्वर्भयागाद्यः शब्दाः संभाव्यन्ते तथैव च ॥ २७६८ ॥
नचोत्पाद्यकथारूपनाटकाख्यायिकादिषु ।
नित्यः शब्दार्थसम्बन्धो वास्तवोऽस्ति विवक्षितः ॥२७६९॥

इच्छया रिनतोऽथों येषां ते तथोक्ताः । उत्पाद्या—स्वयमपूर्वेत्र पुरुषेण या कथा महाश्वेतादिका, सैव रूपं स्वभावो येषां नाटकाण्यायिकादीनां ते तथोक्ताः । नच तेषु नित्यः शब्दार्थसम्बन्धोऽस्ति विवक्षितः शक्तिलक्षणस्तद्वद्वेदेऽपि सम्भाव्यत इति भावः ॥ २७६८ ॥ २७६८ ॥

तत्रापीत्यादिना परमतेन दृष्टान्तासिद्धिमाशङ्कते ।

तत्रापि शक्तिनित्यत्वं नियोगस्य त्वनित्यता।
तद्वशादेव नित्यायां शक्तौ भ्रान्तिः प्रवर्त्तते ॥ २७७० ॥
तुत्राप्युत्पाद्यकथादिपु नित्या शक्तिरिष्टैव, किन्त्वसत्येवार्थे यो नियोगः पुरुषैः
कियते, सोऽनित्यस्तद्वशादेव नित्यायां शक्तौ प्रतीतिविभ्रमो भवति, तस्माद्सिद्धो
दृष्टान्त इति ॥ २७७० ॥

निवयादिना प्रतिविधत्ते।

#### ननु बाद्यो न तत्रास्ति व्यक्तिः कार्थे प्रकल्प्यते । विकल्पप्रतिबिम्बे चेत्तद्वद्वेदेऽपि दाङ्क्यते ॥ २७७१ ॥

बाह्य इति । महाश्वेतादि(रि) सर्थः ॥ २७७१ ॥

यदुक्तम्—''स्वर्गयागादिसम्बन्धः केन दृष्टो ह्यतीन्द्रियः" इत्यादि, तत्राह— अतीन्द्रियार्थसम्बन्धामित्यादि ।

> अतीन्द्रियार्थसम्बन्धां को वा शक्ति प्रपद्यते । नातो बेदे नियोगोऽपि नरायत्तः प्रकल्प्यते ॥ २७७२ ॥ बृद्धेभ्यो नच तद्बोधस्तेऽपि ह्यज्ञाः खतः स्थिताः । सम्भाव्या प्रतिपत्तिस्तु व्याख्यानात्पुरुषाश्रयात् ॥२७७३॥

अनेनैतदाह—स्वयमेव भवता सामर्थ्याद्दर्शितम्, यथा योऽयं वेदार्थप्रत्ययो भवति स पुरुपाश्चयाद्वयाख्यानादेवेति । तथाहि—प्रकृत्यैव तावत्पूर्वा(दप्तें ?) शक्तिरतीन्द्रियार्थाश्चिता, तत्रश्चातीन्द्रियायां शक्तौ न पुरुषकृतो नियोगः शब्दस्य सम्भवति, नापि वृद्धेभ्यस्तस्याः प्रतीतिः संभवति, तेपां सर्वेषामेवानभिद्यत्वतात्, अन्धानामिव वचनाद्रपविशेषप्रतीतिः । तस्मात्सामर्थ्यादियमर्थप्रतीतिः पुरुषव्यान्त्यानादेवावतिष्ठते गद्यन्तराभावादिति ॥ २७७२ ॥ २७७३ ॥

नन्वित्यादिना परश्चोदयति ।

ननु पर्यनुयोगोऽयं कृतकेष्यागमे समः। न तत्र श्रद्धया वृत्तेरर्थसंदायतोऽपि वा॥ २७७४॥

नन्वयं सामान्यः पौरुपेयेष्वय्यागमेषु प्रसङ्गः। तथाहि—किमिदानीन्तनाः परोक्षदेशिकानां बुद्धादिवचनानामर्थं यथाभिप्रायं प्रतियन्ति, आहोस्विद्धिपर्ययमिति। न तत्रेत्यादिना प्रतिविधत्ते। तत्रेति। पुरुषो यदिष्टे(पौरुषेये, अदृष्टे,—)हेयादितत्वे सोपाये पुरुषार्थोपयोगिनि। तथाहि—तत्र न्यायमेवानुपालयन्तः सौगताः सुधियः प्रवर्तन्ते न प्रवादमात्रेण। श्रद्धयेति। अभिसंप्रत्ययेन युक्तिनिध्यानजेन निश्चयेनेति यावत्। प्रमाणसिद्धएवार्थेऽभिसंप्रत्ययस्य युज्यमानत्वात्। नान्यत्र। तत्र संश्चयानितिवात्तेः। अर्थसंश्चयतोऽपि वेति। अत्यन्तपरोक्षेऽर्थे स्वर्गदेवतापूर्वादौ। तथाहि—तत्र पौरुषेये वाक्ये पुरुषस्य स्वाभिप्रायकथनेनाविपरीतसम्प्रदायसंभवाच्छ्रोतृपरम्परया चाविच्छिनः सम्प्रदायः सम्यक् संभाव्यते। नत्वेवमपौरुषेये, तत्रोपदेष्टुरभावात्।

किञ्चोपदेष्टा किय(कृप ?)या लोकप्रत्ययेनय(प्रत्यायनाय ?)कुर्वा(ब्रुवा ?)णो लोकसङ्केतमेवानुसृत्य कृ(ब्रू)त इति ततो लोकप्रसिद्धेरिप तदर्थसिद्धिः संभवेत् । नत्वपौरुषेयाणां तत्र कस्यचित्समीहाभावान् ॥ २७७४ ॥

यद्येवं येन केनचिदागमेन किं न भवान्प्रवर्तते । सन्देहस्य सर्वत्र तुल्यत्वादित्ये-तचोद्यनिराकरणायेदमाह—प्रत्यक्षेणेत्यादि ।

## प्रत्यक्षेणानुमानेन विद्युद्धे विषये सति । नद्येवं वैदिके द्याब्दे स खयम्प्रत्ययो यतः॥ २७७५॥

यत्र प्रत्यक्षानुमानाभ्यामिमतस्यार्थस्य तथाभावो न विरुध्यते, तेन प्रवर्त्तमानः शोभेत सत्यपि संश्ये, नतु यत्रान्यथाभावस्तत्र, दृष्टप्रमाणोपरोधितानर्थसंशयस्यो-द्भृतत्वात् । यद्येवं वेदेऽप्यनेनैव न्यायेन प्रवृत्तिर्भविष्यतीत्याह—नह्येविमत्यादि । स्वयम्प्रत्यय इति । स्वत एव प्रमाणभूत इत्यर्थः । अतो न प्रमाणेन परीक्ष्य ततः प्रवृत्तिर्युक्ता, परतः प्रामाण्यप्रसङ्गान् । नचापि तस्य विषयविशुद्धिः सम्भवति । तथाहि—अप्रच्युतानुत्पत्रपृर्वापरस्तपः पुमा(न)नुक्रमेण कर्वा कर्मफलानां च भोक्ता वेदे पठ्यते । सचायुक्त इत्यावेदितमात्मपरीक्षायाम् । तथा नित्यत्वं केपांचिद्भावानां पठ्यते । तद्यपि स्थिरभावपरीक्षायामयुक्तमुपपादितम् । तथा सामान्यादीन्यप्रत्यक्षा-ण्यपि प्रत्यक्षत्वेनेष्टानि, तथा क्रमेण जन्मस्थितिनिवृत्तयोऽसम्भविन्योऽपि भावानां निर्दिष्टाः । तथाऽनाधेयविशेपस्य प्रागकर्त्तुः परापेक्षया जनकत्वं, तथा निष्पन्नस्य पराश्रयेण स्थितिरकार्यस्याप्युपदिष्टा । तथा कारणाद्विनाश इत्यादिकं वहुविधं प्रमा-णविरुद्धमुपलभ्यते । तत्कथं प्रक्षावतस्त्याभूतेनागमेन प्रवृत्तिः स्थान् ॥ २७७५ ॥

यद्प्यपरं कुमारिलेन सम्बन्धनित्यत्वसाधनाय माधनमुक्तम् । तस्योत्पाद्यकथारू-पनाटकादिनाऽनैकान्तिकत्वमिति दर्शयति—उत्पाद्यतादि ।

> उत्पाद्यार्थकथाधर्ममनालोच्य समं श्रुतौ । एवं चेदमसम्बद्धं परेरत्रोपवर्णितम् ॥ २७७६ ॥

उत्पाद्योऽर्थो यस्याः कथायाः सा तथोक्ता, उत्पाद्यार्था चासौ कथा चेति विष्रहः। तस्या धर्म इच्छाविरचितार्थत्वम् ॥ २७७६ ॥

किं तहुपवर्णितमित्राह—शब्दार्थानादितामित्रादि । शब्दार्थानादितां सुक्त्वा सम्बन्धानादिकारणम् । न स्याद्रयदतो वेदे सम्बन्धादि न विद्यते ॥ २७७७ ॥

#### उपायरहितत्वेन सम्बन्धाकरणानुमा । अनाख्यानानुमानं तु दृष्टेनैव विरुध्यताम् ॥ २७७८ ॥

शब्दो वर्णस्वभावः, तस्यार्थः सामान्यं, तयोरनादिलात्सम्बन्धोऽपि शक्तिस्क्ष-णोऽनादिरेष, शक्तेभीवान्यतिरेकादिति भावः । तथा सम्बन्धकरणस्योपायाभावेन सम्बन्धाकरणमनुमीयते । प्रयोगः—यो यत्करणोपायरिहतः स न तं करोति, यथाऽविद्यमानमृत्पिण्डदण्डचक्रसिललसूत्रादिकारणकलापः कुलालो घटम्, सम्बन्धकरणोपायरिहताश्च सर्वपुरुषा इति न्यापकिवरुद्धोपलिधः । नचासिद्धो हेतुः, 'श्रोतुः कर्त्तं च सम्बन्धं वक्ता कं प्रतिपद्यता' मित्यादिना सर्वपुरुषाणामुपायरिहतत्वस्य प्रतिपादितत्वात् । यद्येवं कारणवत्सम्बन्धास्यानाभावानुमानप्रसङ्ग इत्याशक्ष्याह— अनाख्यानानुमानं त्वित्यादि । अनाख्यानानुमाने हेतोरुपायरिहतत्वादित्यस्था-सिद्धिः ॥ २७७७ ॥ २७७८ ॥

वृद्धानामित्यादिना तामेवासिद्धिं दर्शयति ।

#### वृद्धानां दृश्यमाना च प्रतिपत्तिः पुनः पुनः। उपाय इति तद्धानिरसिद्धाऽवगमं प्रति ॥ २७७९ ॥

येयं वृद्धानां सम्बन्धप्रतीतिः पुनःपुनर्दृश्यते, स एव सम्बन्धकथनोपायः, नश्चप्रतिपद्य परस्मे कथिवतुमीश(ते।) तद्धानिरिति । उपायहानिः। अवगमं प्रतीति । सम्बन्धावबोधं प्रति ॥ २७७९ ॥

इत्येतद्धीत्यादिना दूषणमाह ।

#### इत्येतद्धि भवेत्सर्वं यदि वेदार्थनिश्चयः। वृद्धेभ्योऽप्यविसंवादी सिद्धः स्यादन्यथा क्षतिः॥२७८०॥

(यदुक्तम्—) 'शब्दार्थानादिता'मित्यादि, तत्र यदि नित्यत्वं शब्दार्थयोरना-दित्यमभिन्नेतं तद्सिद्धम्, व्यापिनः क्षणभङ्गस्य प्रतिपादितत्वात् । अथ कार्यकार-णपरम्परायास्तदाऽनैकान्तिकत्वं विरुद्धत्वं च, सम्बन्धिभ्यः सम्बन्धस्याव्यतिरेका-षद्धदिनत्यत्वप्रसङ्गात् । यचोक्त'मुपायरहितत्वेने'ति, तद्प्यसिद्धम्, यतो भेदेऽपि प्रकृत्या चक्षुरादिवदेकाकारप्रत्यवमर्शजनने समर्थाः केचिद्धां इति प्रतिपादितम् । तत्तश्च वक्तश्रोत्रोरेकार्थाध्यवसायी प्रत्ययः स स्वकरणेऽभ्युपाय इत्यभिप्रायः । यद-प्युच्यते 'वृद्धानां दृद्यमाना च प्रतिपत्ति'रिति, तत्राप्युक्तम्—"वृद्धेभ्यो न च तद्वोधस्तेऽपि हाज्ञाः स्वतःस्थिताः" इति । अन्यथा क्षतिरिति । यदि वृद्धाः स्वयमज्ञा अपि सन्तः सम्बन्धं प्रतिपद्यन्त इतीष्यते, तदा दृष्टविरोधोऽन्धस्येव रूपदृर्शनप्रतिज्ञाया इत्यर्थः ॥ २७८० ॥

यदुक्तम्—"सङ्घातत्वस्य वक्तव्यमीदृशं प्रति साधनम्" इस्रत्राह्—सिद्धेसादि । सिद्धसर्वोपसंहारव्यासिकत्वान्न सम्भवि । सङ्घातत्वादिलिङ्गस्य किञ्चन प्रतिसाधनम् ॥ २७८१ ॥

सिद्धा सर्वोपसंहारन्याप्तिर्थस्य तत्त्रथोक्तम्, तद्भावस्तत्त्वम्, अनेन वस्तुबल-प्रवृत्तत्वमस्य प्रतिपादयति—अन्यस्य सर्वोपसंहारेण न्याध्यसिद्धेः। न च वस्तुबल-प्रवृत्तेऽनुमाने प्रतिसाधनसम्भवः, वस्तूनां स्वभावान्यथात्वस्य कर्तुमशक्यत्वात्। नापि परस्परविरुद्धस्वभावद्वयस्थैकत्र सम्भवः, एकत्वहानिप्रसङ्गात्।। २७८१।।

तामेव सर्वोपसंहारेण व्याप्तिसिद्धि दर्शयत्राह—सार्थका इत्यादि ।

सार्थकाः प्रविभक्तार्था विशिष्टक्रमयोगिनः।
पदवाक्यसमूहास्या वर्णा एव तथोदिताः॥ २७८२॥
सार्थकप्रविभक्तार्थविशिष्टक्रमयोगिता।

निषिद्धा पौरुषेयत्वे व्याप्तिरव्याहता ततः ॥ २७८३ ॥ तथेति । संहतत्वेनोदिताः । अपौरुषेयत्वे तु वर्णानां सर्वमेतदनुपपन्नमिति पूर्वं

प्रतिपादितमतो व्याप्तिसिद्धिः ॥ २७८२ ॥ २७८३ ॥

नमु च 'बेदाध्ययनवाच्यत्वादि'त्यस्यापि हेतोर्ग्याप्तिः सर्वोपसंहारेण सिद्धैव, तथाहि वेदानां कर्त्ता न कदाचिद्प्युपलभ्यत इत्याशक्क्याह—वेदाध्ययनेत्यादि।

> वेदाध्ययनवास्यत्वे नत्वेवं व्याप्तिनिश्चयः। संदिग्धव्यतिरेकित्वं व्यक्तं तेनात्र साधने॥ २७८४॥

नत्वेयमिति । यथा सङ्घातत्वस्य । यतो न सङ्घातत्वस्य साध्यविपर्यये व्यतिरे-कित्वं संदिग्धम् , अस्य तु संदिग्धम् ॥ २७८४ ॥

एतदेव प्रतिपादयति—तथाविध इत्यादि ।

तथाविधे क्रमे कार्ये नराशक्तौ च निश्चये। सिद्धे व्याप्तिरिहेयं च निश्चेतुं नैव शक्यते॥ २७८५॥ समस्तनरधर्मीणां प्रत्यक्षीकरणे सित। स्यादेव निश्चयोऽयं च सर्वज्ञस्योपपद्यते॥ २७८६॥ तथाविध इति । स्वर्गकामोऽग्निष्टोमेन यजेतेत्यादिके । एवंभूतं वर्णक्रमं यदि कर्तुं सर्वनराणामशक्तिर्निश्चिता भवेत्तदा व्याप्तिनिश्चयो भवेत् , यावता सैव निश्चे- तुमसर्वविदा न शक्यत इति दर्शयति—समस्तनरधर्माणामित्यादि । अयं चेति । निश्चयः ॥ २७८५ ॥ २७८६ ॥

ननु च धर्माद्युपदेशदुर्भणत्वादीनां वेद्धर्माणां पौरुषेयेषु वाक्येष्वदर्शनाद्धेदस्य पौरुषेयत्वमसम्भाव्यमेव, तत्कथं संदिग्धासिद्धता स्यादित्याशङ्क्याह—सम्भा-व्यत इत्यादि ।

सम्भाव्यते च वेदस्य विस्पष्टं पौरुषेयता।
काममिथ्याक्रियाप्राणिहिंसाऽसत्याभिषातथा॥२७८७॥
दुर्भणत्वानुदात्तत्वक्किष्टत्वाश्रव्यताद्यः।
वेद्धमा हि दृश्यन्ते नास्तिकादिवचस्खिषे॥२७८८॥
विषापगमभूत्यादि यच किश्चित्समीक्ष्यते।
सत्यं तद्वैनतेयादिमस्रवादेऽपि दृश्यते॥२७८९॥

एवं मन्यते—यदि नामादर्शनम्, तथाप्यदर्शनमात्रस्याप्रमाणत्वात्संदिग्धासिद्वतैव, कदाचित्कचित्पुरुषास्तथाविधानां वेद्धर्माणां कर्त्तारो भवेयुरिति । नचादर्शनमात्रं सिद्धम् । काममिश्याचाराग्युपदेशादेवेद्धर्मस्य नास्तिकादिवचनेष्वपि दर्शनात् । काममिश्याकिया—काममिश्याचारः । मात्राद्यमिगमनमिति यावत् । तस्योपदेशो गोसवादौ । यथोक्तम्—उपहा उदकं चृषति तृणानि छिनत्ति उपैति मातरमुतस्वगोत्रामित्यादि । उपहेति यजमानः । अश्वमेधादौ प्राणिवधोपदेशः । यथोकम्—"बहूनानि नियुज्यन्ते पश्नां मध्यमेऽहिन । अश्वमेधस्य वचनादृतानि पशुभिस्तुमिः"(?)॥ इति । असत्यं मृपावादस्तद्प्युपदिष्टम् । यथोक्तम्—"न नमेयुक्तं
ह्यनुतं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन् न विवाहकाछे । प्राणात्यये सर्वधनापहारे पश्चानृतान्याहुरपातकानि" ॥ इति । एषां काममिश्याचारादीनां, अभिधा—अभिधानम् । वेदधर्मा नास्तिकादिवचस्स्विप दश्यन्त इति सम्बन्धः । तथेति समुचये । दुर्भणत्वं—दुरभिधानम्, अनुदात्तत्वं मनोज्ञत्वं, क्रिष्टं—व्यवहितम् । 'आमन्द्रैरिन्द्र हरिभियेहि
मयूररोमभि'रित्यादिवत् । अत्र हि—आ मन्द्रैरित्ययं (आङ्) याहीत्यनेन व्यवहितेन
सम्बध्यते । आयाहीत्यर्थः । अश्रव्यता—श्रतिदुर्भगता । आदिशब्देन पदिवच्छेदष्ठतोदात्तादिपरिग्रहः । विषापगमभूत्यादीति । विषापगमे भूतिः—सामर्थ्यं, प्रभाव

इति वावत्। अथवा-विषापगमश्च भूतिश्चेति समासः । भूतिर्विभूतिरैवर्यमिति यावत् । आदिशब्देन भूतप्रहाद्यावेशवशीकरणाभिचारादयो गृह्यन्ते । सत्यमिति । अविसंवादि । वैनतेयादीत्यादिशब्देन बौद्धादिमश्चवादपरिष्रहः ॥ २७८७ ॥ ॥ २७८८ ॥ २७८८ ॥

'भारतेऽपि भवेदेव'मिखादावाह—किंचामुनेखादि । किंचाऽमुना प्रकारेण पौरुषेयं न किञ्चन । दाक्यं सौगतमप्येवमनुमातुं वचो यतः ॥ २७९० ॥

एवमनुमातुमिति । सौगतप्रवचनाध्ययनं प्रथमाभिहि(म ?)तं सजातीयाध्ययन-पूर्वकं, सौगताध्ययनवाच्यत्वात्, अधुनाध्ययनं यथेति ॥ २७९० ॥

यधेवं कथं तर्हि तत्सौगतं सेत्स्यतीत्याह-तद्भिव्यक्तेत्यादि ।

तदिभव्यक्तरूपत्वात्तदीयं च तदुच्यते । कर्तृस्मृतिश्च तत्रापि भवत्वर्थनिबन्धना ॥ २७९१ ॥ परैरेवं न चेष्टं चेत्तुल्ये न्याये न किं मतम् । माभृद्वैवं परस्येष्टिन्यीयात्त्वाद्यंक्यते तथा ॥ २७९२ ॥

तेन सुगतेनाभिन्यक्तं रूपं स्वभावो यस्य तत्तथा। तद्भावस्तत्त्वम्। तत्रापि सौगतेया कर्नृस्मृतिस्त्वर्थवादनिवन्धना शक्यते न्याख्यातुम्। तथाह्यत्रापि करोतिः स्मरणार्थः किं न न्याख्यायते। स्यादेतत्—निहं बौद्धैरेविमष्टम्, येनैवं साध्येतेत्याह—
तुल्ये न्याये न किं मतिमिति। यद्ययमर्थो युक्त्युपेतः स्यात्तदा किमिति बौद्धो
नाभ्युपगच्छेत्, निहं न्यायोपपन्नेऽर्थे प्रेक्षावतोऽनभ्युपगमो युक्तः। माभूद्बौद्धस्य प्रेक्षावतोऽभ्युपगमस्तथाऽपि न्यायादेवमापाद्यते भवत इति ब्रूमहे॥२७९१॥२७९२॥

एतदेव तद्वचनेन दढीकुर्वन्नाह—सर्वदा चेखादि।

सर्वदा चैव पुरुषाः प्रायेणातृतवादिनः ।

यथाऽद्यत्वे न विस्नम्भस्तथाऽतीतार्थकीर्त्तने ॥ २७९३ ॥
इस्रोतेन त्वदुक्तेन न्यायेन च न सिद्ध्यति ।
कर्त्ता कश्चित्कचिद्रन्थे खां कृतिं कथयन्नपि ॥ २७९४ ॥
ततश्चापौरुषेयेषु सत्याशा त्यज्यतामियम् ।
वेदार्थविपरीता हि तेष्वर्थाः प्रतिपादिताः ॥ २७९५ ॥
इत्येतेनेति । सर्वदा चेत्रादिनाऽनन्तरोक्तेन । स्यादेतम्बद्ध सर्वेषामपौरुषेयदे-

त्याह — ततश्चेत्यादि । ततश्चापौरुषेयत्वं सत्यार्थं न सिन्द्येत् । सौगतादिवचनेना-नैकान्तिकत्वादिति भावः । तथाहि — वेदार्थविपरीता नैरात्म्यादयो भवन्मतेनाप्र-नाणोपपन्नास्तेषु सौगतादिषु वचनेषु निर्दिष्टाः, तथा वैदिका अपि सम्भाव्येरन् ॥ २७९३ ॥ २७९४ ॥ २७९५ ॥

एवं तावदनैकान्तिकत्वं प्रतिपादितम्, इदानीमिष्टविघातकादित्वाद्विरुद्धत्वमस्य प्रतिपादयन्नाह—अपिचेत्यादि ।

अपिचानादिता सिद्ध्येदेवं नानरसंश्रयः।

तसादकृतकत्वे वा स्वादन्योऽप्यागमोऽकृतः॥ २७९६॥

तथाह्यपौरुषेयत्वमस्य साधियतुमिष्टम्, तच न सिद्धम्, किं तर्हि ? अनादि-त्वमात्रमनिष्टमेव सिद्ध्यति । स्यादेतत्—अनादित्वे सिद्धे सामध्यीदकृतकत्वं सिद्ध्यत्येव, निह कृतकस्यानादित्वं युज्यते तदित्यत्राह—तस्मादित्यादि । तस्मा-दनादित्वाद्यदत्कृतकत्वं स्यात्तदा पारसीकादिव्यवहारस्यापि स्यात् ॥ २७९६ ॥

एतदेव दर्शयति—तथाही सादि ।

तथाहि पारसीकादिव्यवहाराः पराश्रयाः।

नास्तिकानां च सिद्धान्तः परसंस्कारभाविकः ॥ २७९७ ॥ पराश्रया इति । परपुरुषसंस्कारेण प्रवृत्ता इत्यर्थः । परसंस्कारभाविक इति । परसंस्कारेण भावः स यस्यास्ति स तथोक्तः । परसंस्कारेण वा भवितुं शीलमस्येति परसंस्कारभावी, ततः स्वार्थे को विधेयः । तथाहि—येऽपि तावत्स्वप्रतिभारचि-तसङ्केताः सिद्धान्ताः, तेषामपि यथाश्रुतार्थविकल्पवशेनैव प्रवृत्तेः परसंस्कारबलेनैव प्रवृत्तिः प्रागे(स्यादे?)व प्रायेण, यथा दर्शनवृत्तीनां लोकव्यवहाराणाम्॥ २७९७ ॥

भवतु सर्वेषामपौरुषेयत्विमति चेदित्याह-ईहरीत्यादि ।

ईट्ट्यकृतकत्वे च कः सिद्धेऽपि गुणस्तव । अवैतथ्यनिमित्तं हि यत्नोऽयं भवतोऽखिलः॥ २७९८॥

ईदृशि-सम्भवद्वितथार्थे ॥ २७९८ ॥

अतीतानागतौ कालावित्यादावाह—कालत्वेत्यादि ।

कालस्वपुरुषस्वादौ संदिग्धव्यतिरेकिता । पूर्ववत्करणादाक्तेर्नराणामप्रसाधनात् ॥ २७९९ ॥ व्यक्तेश्च प्रतिषिद्धत्वाद्वक्ता कत्तेव गम्यताम् । तत्प्रयोगद्वयेऽप्युक्तं साध्यश्चन्यं निद्दर्शनम् ॥ २८०० ॥

सर्वेषां हि नराणां करणाशक्तिप्रसाधनं विपर्यये हेतीर्वाधकं प्रमाणम्, तस्य चानुपदर्शनात्सर्वहेतूनां साध्यविपर्यये व्यतिरेकः संदिग्ध इत्यनैकान्तिकता । पूर्वव-दिति । वेदाध्ययनवाच्यत्वसाधनवत् । साध्यशून्यं निदर्शनमिति । वर्त्तमानकाल-वत्प्राकृतनरवदित्येतत् ॥ २७९९ ॥ २८०० ॥

'ततश्च गम्यता'मित्यादाबाह - नरेत्यादि ।

'तत्कृतः प्रत्यय' इलादावाह—नित्यत्वेऽस्त इलादि ।

नरोपदेशापेक्षत्वात्कृतकस्य च साधनात्। स्वार्थे वक्रनपेक्षत्वं धर्मिद्दष्टान्तयोर्ने च ॥ २८०१ ॥ धर्मिद्दष्टान्तयोरिति । साध्यधर्मिणि दृष्टान्तधर्मिणि चेत्यर्थः ॥ २८०१ ॥

नित्यत्वेऽस्ते च वाक्यस्य धर्मिदृष्टान्तयोरिष । नित्यवाक्योद्भवत्वस्य स्पष्टाऽसिद्धिः प्रतीयते ॥ २८०२ ॥ इत्थं चापौरुषेयत्वे चोद्नाया अनिश्चिते । सन्दिग्धासिद्धता दोषः पश्चिमेष्विप हेतुषु ॥ २८०३ ॥

अत्रापि हेतोरसिद्धता दृष्टान्तस्य च साध्यविकलता पूर्ववत् । धर्मिदृष्टान्तयो-रिति सप्तमी नित्यवाक्योद्भवत्वस्थेत्येतद्पेक्षा । वाक्यस्थेति नित्यत्व इत्येतद्पेक्षा सम्बन्धषष्ठी । नित्यवाक्योद्भवत्वस्थेत्यसिद्ध्यपेक्षा षष्ठी । पश्चिमेष्विति । दोषव-जितैः कारणैर्जन्यमानत्वादित्यादिषु च ॥ २८०२ ॥ २८०३ ॥

अनाप्ताप्रणीतोक्तिजन्यत्वाद्वाधवर्जनादित्यनयोस्तु हेत्वोर्निश्चितैवासिद्धतेति दर्श-यमाह—वाध्यते चेत्यादि ।

बाध्यते च श्रुतिः स्पष्टं क्षणभङ्गे प्रसाधिते।

नित्या तावत्खरूपेण तत्कृतातो मितः कुतः॥ २८०४॥

निह शीर्यत इत्युक्तः पुरुषश्च श्रुतावलम्।

पुरस्तस्योदिता बाधा सुव्यक्ता तदसिद्धता॥ २८०५॥

करामलकवद्यस्य देशकालनरान्तरम्।

प्रत्यक्षं तत्र तेनायं बाधाभावोऽवसीयते॥ २८०६॥

निल्ला तावत्खरूपेणेति बाध्यत इति सम्बन्धः। एतदुक्तं भवति। स्पष्टं हि

हेतुबलप्रवृत्तानुमानतः सर्वपदार्थन्यापिनि क्षणभङ्गे प्रसाधिते सति येऽयं नित्यत्वे-नाभ्युपगता श्रुतिः सा ताबद्वाध्यत इति स्वरूपप्रहणमिधेयव्युदासार्थम् । तत्कु-ताऽतो मतिः कृत इति । नैवेसर्थः । एतेनानाप्ताप्रणीतोक्तिजन्यत्वादिसेतस्याश्र-यासिद्धतोक्ता । बाधवर्जनादित्येतस्य च स्वरूपतोऽसिद्धतां निश्चितां दर्शयत्राह— नहि शीर्यत इत्यादि । 'अशीर्योऽयं नहि शीर्यते' 'अविनाशी(वा)अरे अयमात्मे'ति वेदे पठ्यते । तस्य—पुरुषस्य—आत्मनः पुरः—पूर्वं नैरात्म्यसिद्धौ, बाधोक्ता । अतो निश्चितमसिद्धत्वमस्य। ननु च--- 'चोद्नेति क्रियायाः प्रवर्त्तकं वचनमाह'रिति वचनाद्वेदिकैकदेशविशेष एव चोदनोच्यते, न तु सर्वो वेदः, चोदनाजनिता(तु)बुद्धिः पक्षीकृता । तस्मादन्यार्थस्य वेदस्य वाधायामपि न चोदनाया बाधेति हेतोः सिद्धि-रेव । नैष दोष:-चोदनाप्रहणेन कचित्सर्वमेव वैदिकं वाक्यमच्यते, नत् सर्वदा प्रव-र्त्तकमेव । अन्यथा न हिंस्याद्भतानीत्येतद्वाक्यं चोदना न स्यात्, अप्रवर्त्तकत्वात् । यचोक्तं भाष्ये-- 'उभयमिह चोदनया लक्ष्यतेऽर्थोऽनर्थश्च'इति, तदिप विरुद्ध्येत, नहि चोदनाऽनथें प्रवर्त्तयति, येन तयाऽनथीं लक्ष्यत इति स्यात् । किंच-यदेतदपरमुक्तं भाष्ये ''विप्नवते खल्विप कश्चित्पुरुषकृताद्वचनात्प्रत्ययो नतु वेदवचनस्य मिथ्यावसाये किञ्चन प्रमाणमस्ती"ति। अस्य (नित्यस्य?) तावद्वाधनाचौदनायामपि वाधा सम्भाव्य-माना दुर्वारैव । तथाहि कुमारिलेनोक्तम्—''अकर्तृकत्वसिद्ध्या च हेतुत्वं साधिय-ष्यते" इति । यथाचाकर्तृकस्यापि नित्यपुरुषादिविषयस्य वेदवचसो वाधा परिस्कृटा समीक्ष्यते। तथामिहोत्रात्स्वर्गी भवतीत्यादाविप वा(सा?)शङ्का दुर्वारैवेति स्फुटा ताव-स्सन्दिग्धासिद्धता पूर्वोक्तेत्र । अतएव पुनर्निर्वर्त्तर्थ सन्दिग्धासिद्धतामेव द्रढयत्राह-करामलकवदित्यादि। तत्रेति। देशकालनरान्तरे। तत्र यदुक्तम्—''नचैप देशान्तरे कालान्तरे पुरुषान्तरे वा विपर्येति तस्माद्वितथ" इति, तद्नेन दृषितं भवति ॥ २८०४ ॥ २८०५ ॥ २८०६ ॥

यदुक्तम्—तस्मादालोकविद्यत्राह्—नराविज्ञातरूपार्थ इत्यादि ।
नराविज्ञातरूपार्थे तमोभूते ततः स्थिते ।
वेदेऽनुरागो मन्दानां स्वाचारे पारसीकवत् ॥ २८०७॥
अविज्ञाततद्र्थाश्च पापनिष्यन्द्रयोगतः ।
तथैवामी प्रवर्त्तन्ते प्राणिहिंसादिकल्मषे ॥ २८०८॥
रूपम्—खरूपम् , अर्थः—अभिधेयः, नराविज्ञातौ रूपार्थावस्थेति विष्रहः ।

तम्भ रूपमिकातम्, किमयमेव वर्णोऽथान्यो विशेष एव वर्णक्रम उत नेति स्वतः वर्णक्रम जिल्लाम् । एवमर्थेऽप्यनिश्चयो द्रष्टव्यः । ततश्च तमोभूते—निश्चयामावे-नामाळोकभूतत्वात् । (पापं) पूर्वपापाभ्यासवासना, तन्निष्यन्दः । तथैषेति । पारसीकवत् ॥ २८०७ ॥ २८०८ ॥

यदुक्तमादौ-अवद्यं धर्माधर्मार्थिमिः पुरुषैः प्रेक्षावद्भिश्चोदनैव प्रमाणत्वेनाश्र-यणीयेति, तत्राह-धर्म प्रतीत्यादि ।

धर्मं प्रति न सिद्धाऽतश्चोदनानां प्रमाणता । स्वतोऽन्येभ्यश्च मन्देभ्यस्तदर्थानवधारणात् ॥ २८०९ ॥ धर्मप्रहणमुपलक्षणम्, अधर्मोऽपि प्रहीतन्यः ॥ २८०९ ॥ यथेवं कस्तर्हि धर्मादिन्यवस्थाश्रय इत्याह—ज्ञानेत्यादि ।

ज्ञानालोकव्यपास्तान्तस्तमोराशिः पुमानतः । श्रुत्यर्थानां विविक्तानामुपदेशकृदिष्यताम् ॥ २८१० ॥ इति श्रुतिपरीक्षा

अन्तस्तमः—क्रिष्टाक्रिष्टमज्ञानम्, ज्ञानालोकेन व्यपास्तो ध्वस्तोऽन्तस्तमोराशिर्येन स तथोकः। विविक्तानामिति । अनवद्यानाम् —सुधीनाम् , (शुद्धानाम् ?)
पशुवधकाममिध्याचारादिकलङ्कानङ्कितानामित्यर्थः । उपदेशकृदिष्यतामिति । एवं
हि तद्दपीरुषेयत्वं प्रकल्पितं सार्थकं भवतीति भावः । अन्यथा हि तस्मिन्नविज्ञातार्थे
तद्दपार्थकमेव स्थात् । अनेनैतदुक्तं भवति—योऽयं स्वतःप्रामाण्याभ्युपगमो भवतां, स
न विना सर्वज्ञेन युक्त इत्यतोऽवद्दयं सोऽभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा तत्र प्रामाण्यासिद्धिरिति प्रतिपादितत्वात् । ततश्च तदुक्तमेव वरं वचनं धर्मादिसमाश्रयोऽस्तु,
किमपरमत्रमाणोपपन्नापौरुषेयत्वकल्पनया । यद्योक्तम्—योगिप्रत्यक्षसमाधिगम्योऽपि
धर्मादिनं भवतीति, तदपि शे(दो ?)षवत् , अनुमा(ने)न योगिनः पश्चात्साधियष्यमाणत्वादिति भावः ॥ २८१० ॥

## इति श्रुतिपरीक्षा

एविमित्यादिना-भूयः स्वतम्बद्धतिनिःसङ्गत्वमेव प्रकारान्तरेण समर्थयते । एवं च पौरुषेयत्वे वेदानामुपपादिते । स्वतःप्रामाण्यमण्येषां प्रतिक्षिसमयक्षतः ॥ २८११ ॥

तथाहि श्रुतेः प्रामाण्यं यथा स्वादिति मन्यमानाः सामान्येन सर्वप्रमाणानां स्वतःप्रामाण्यमप्रामाण्यं तु परत इत्याहुर्जेमिनीयाः । परतः किल प्रामाण्येऽनवस्था-दिदोषप्रसङ्गात्प्रमाणेतरव्यवस्थोच्छेदः स्यात् । तथाहि चत्वारः पक्षाः सम्भव-न्ति-कदाचिदुभेऽपि प्रामाण्याप्रामाण्ये स्वत एवेति प्रथमः, कदाचिद्परतएवेति द्वितीयः, प्रामाण्यं परतोऽप्रामाण्यं तु स्वत एवेति तृतीयः, एतद्विपर्ययञ्चतुर्थः। तत्र न ताबदाद्यः पक्षः, तथाहि-एकञ्यक्त्याधारं वा तदुभयं स्याद्भ्यक्तिभेदेन वा। न तावदेकस्यां व्यक्ती परस्परपरिहारस्थितलक्षणयोः प्रामाण्येतरधर्मयोः सम्भवः, विरोधात् । नापि व्यक्तिभेदेन, नियमकारणाभावात्रिश्चयहेत्वसम्भवाबाऽस-ङ्कीर्णप्रमाणाप्रमाणव्यवस्थानाभावप्रसङ्गात् । तथाहि द्वयोरपि स्वातक्यादिदं प्रमाण-मेवेति नियमो न स्थात् । बाधसामान्येन च द्वयोरपि तिरोहितभेद्त्वादन्यस्य चाव-धारणकारणस्यानभ्यपगमाद्विभागेनापरिज्ञानादिदं प्रमाणमप्रमाणमिति व्यवस्था न स्यात्। नापि द्वितीयः पक्षः, प्रागुभयस्वभावरहितस्य ज्ञानस्य निःस्वभावत्वप्रसङ्गात्। नहि परस्परपरिहारस्थितलक्षणयोः प्रामाण्येतरयोरभावे रूपान्तरमस्य शक्यमवधार-यितुमित्यसंशयमस्यानुपाल्यत्वमापद्यते । आह च-- 'स्वतस्तावहृयं नास्ति विरोधा-त्परतो नच। निःस्वभावलमेवं हि ज्ञानरूपे प्रसज्यते।। विज्ञानव्यक्तिभेदेन भवेषेदवि-रुद्धता । तथाऽप्यन्यानपेक्षत्वे किं क नेति निरूप्यते ॥" इति । नापि तृतीयः पक्षी-Sनवस्थादोषात् । तथाहि---न तावत्परतोऽप्रमाणभूतात्प्रामाण्यमाशंसनीयम् , तस्य स्वयमेवाप्रमाणलात् । नापि प्रमाणभूतात् , तस्यापि तुल्यपर्यनुयोगेन परतःप्रामा-ण्याशंसायामनवस्थाप्रसङ्गात् । ततश्चैकप्रमाणव्यक्तिव्यवस्थापनाय प्रमाणपरम्परा-मनुसरतः सकलमेव पुरुषायुषमुपयुज्यते । तस्माद्गत्यन्तरासम्भवात्खतःसर्वप्रमा-णानां प्रामाण्यम् , परतोऽप्रामाण्यमिति गृह्यताम् । तत्र प्रयोगः — ये यद्भावनि-यतास्ते तं प्रति न परमपेक्षन्ते, यथाऽऽकाशममूर्त्तलाय, प्रमाणभावनियताश्च वि-वादास्पदीभूता विज्ञानाद्य इति व्यापकविरुद्धोपलविधः। न चास्याऽनैकान्तिकत्वम्, खतोऽसम्भविनो धर्मस्य परेणाधातुमशक्यत्वादाकाशस्येव मूर्तत्वं यदाह--''नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यत" इति ॥ २८११ ॥

अत्र स्वत इत्यादिना तुच्छं प्रतिज्ञार्थं सम्भावयंस्तद्विचारद्वारेण दूषणमारभते । स्वतःसर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गृद्धाताम् । इत्येतस्य च वाक्यस्य भवद्भिः कोऽर्थं इष्यते ॥ २८१२ ॥ कोऽर्थ इन्यत इति प्रश्ने पर आह—मेयबोधादिक इत्यादि ।

मेयबोधादिके शक्तिस्तेषां खाभाविकी स्थिता ।

नहि खतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ॥ २८१३ ॥

यदि ज्ञानं प्रमाणं तदा तस्य मेयबोधे—प्रमेयपरिच्छेदे स्वाभाविकी शक्तिः, अर्थपरिच्छेदकलाज्ज्ञानस्य। अथ चक्षुरादीनि तदा तेषां यथार्थज्ञानजनने, चोदनाया अतीन्द्रियार्थाधिगमे स्वत एव शक्तिरिखेतदादिशब्देन संगृहीतम्। अत्रैव तावत्पर उपपत्तिमाह—नहीद्यादि॥ २८१३॥

एतदेव दर्शयन्नाह-अनपेक्षत्वमेवैकमित्यादि ।

अनपेक्षत्वमेवैकं प्रामाण्यस्य निबन्धनम् । तदेव हि विनाइयेत सापेक्षत्वे समाश्रिते ॥ २८१४ ॥

प्रामाण्यस्येति । प्रामाण्यव्यवस्थानस्य । तदेव हीति । प्रामाण्यम् । व्यापक-निवृत्तौ व्याप्यस्थानवस्थानात् ॥ २८१४ ॥

स्यादेत्-विनाइयतां नाम को दोष इत्याह-को हीत्यादि।

को हि मूलहरं पक्षं न्यायवाद्यध्यवस्यति । येन तत्सिद्धुपायोऽपि स्रोक्तयैवास्य विनइयति ॥ २८१५॥

मूलम्—प्रामाण्यम्, तच सापेक्षलेनापिइयते, तस्य तद्व्यापकिवरुद्धलात् । तथाहि—निरपेक्षलेन प्रामाण्यं व्याप्तम्, तच कथं स्वव्यापकिवरुद्धे सापेक्षले सत्यवस्थां लभेत । येनेत्यादिना प्रामाण्यस्थानपेक्षलेन व्याप्तिं दर्शयति—येनेति । यस्मादित्यर्थः ॥ २८१५ ॥

कथं विनइयतीत्याह-सापेक्षं हीति।

सापेक्षं हि प्रमाणत्वं न व्यस्थाप्यते कचित्। अनवस्थितहेतुश्च कः साध्यं साधियव्यति॥ २८१६॥

न व्यवस्थात्यत इति । अनवस्था स्यात् । भवत्वनवस्थादोप इत्याह—अनय-स्थित इत्यादि । अनवस्थितोऽपरिनिश्चितो हेतुर्थस्य वादिनः स तथोक्तः । एतदुक्तं भवति—ज्ञातो हि ज्ञापको व्याप्यमर्थं ज्ञापयति, न सत्तामात्रेण, ततस्य वादी स्वयमेव तावदप्रतिपन्नः कथं परप्रतिपादनाय साधनमुपादास्यते ॥ २८१६ ॥

इत्येवमित्यादिना दूषणमारभते।

इत्येविमय्वतेऽर्थश्चेन्नतु चाव्यतिरेकिणी। शक्तिः सर्वपदार्थानां पुरस्तादुपपादिता॥ २८१७॥ इष्टकार्यसमर्थं हि खरूपं शक्तिरुच्यते। तस्य भावात्मताभावे भावो न स्यात्मकारकः॥ २८१८॥

तत्र स्वाभविकीति कोऽथींऽभिष्रेतः, किं नियत्वेन निर्हेतुकलात्स्वभाविकी, आहोस्विद्नियाऽपि सती स्वहेतुभ्यो ज्ञानानां स्वभावनिष्पत्तिकाळ एव भवति न तृत्तरकाळं हेलन्तरेणाधीयत इति कृत्वा स्वाभाविकीति विकल्पद्वयम् । तत्र न ताव-दाघो विकल्पः, तथाहि—सा व्यतिरिक्ता वा भवेदव्यतिरिक्ता वा यद्वोभयानुभ-यस्वभावेति चत्वारः पक्षाः । तत्र न तावदाद्यः, सम्बन्धासिद्धेः पदार्थस्थाकारक-त्वप्रसङ्गाचेत्यादिना सर्वपदार्थानामव्यतिरिक्तेव शक्तिरिति बहुशः प्रतिपादितत्वात् । एतदेव सूचयन्नाह—इष्टेत्यादि । कार्यकरणसमर्थो हि स्वभावशक्तिसस्य च स्वभा-वस्य भावात्मताया अभावे सति स भावः कारको न स्थात् । ततश्चास्थावस्तुत्वप्रसङ्ग इति भावः ॥ २८१७ ॥ २८१८ ॥

अथाव्यतिरिक्तिति पक्षस्तदा स्वाभाविकी न स्यात्, अर्थस्य हेतुवलमावित्वेना-नित्यत्वात्तद्व्यतिरिक्ताया अपि शक्तेहेंतुबलभावित्वेनानित्यताप्रसङ्गात्। अन्यथा हि भिन्नयोगक्षेमत्वादभेदो न स्यात्। एतदेवाह—सा चानित्येहशीत्यादि।

> सा चानित्येदशी शक्तिः खहेतुबलभाविनी। खाभाविकी प्रमाणानां युष्माभिः कथमिष्यते॥ २८१९॥

किश्व प्रमाणानां शक्त्यव्यतिरेकाच्छक्तिस्वरूपवित्रसत्वाहेतुत्वप्रसङ्ग इति दर्शय-न्नाह—स्वाभाविक्यां हीत्यादि ।

स्वाभाविक्यां हि इत्ति स्यानित्यता हेतुताऽथवा।
प्रमाणानां च तादात्म्यान्नित्यताहेतुते ध्रुवम् ॥ २८२०॥
सतश्च को दोष इलाह—सदाभाव इलादि ।

सदाभावोऽथवाऽभावोऽहेतुत्वेऽप्यनपेक्षणात्। अतः कार्यं तदायत्तं कादाचित्कं न युज्यते॥ २८२१॥ दृश्यते च प्रमाणानां खरूपं कार्यमेव च। कादाचित्कमतः शक्तिव्यक्ता खाभाविकी न वः॥२८२२॥ अहेतुत्वे सदाभावोऽभावो वा । नियत्वे तु सदाभावोऽतु(क्तोऽपि) सिद्ध एवेति नोकः । अपरमपि प्रसङ्गमाह—अत इत्यादि । तदायक्तमिति । प्रमाणायक्तम् । एतेन यथायोगं प्रत्यक्षानुमानविरोधौ प्रतिज्ञाया दर्शितौ । तथाहि प्रमाणानां स्वरूपं कादाचित्कं प्रत्यक्षत एव सिद्धम्। अनुमानतोऽपि कार्यक्रमतोऽनुमितम् , तत्रश्च तस्य नित्यत्वाभ्युपगमः स्फुटतरमेव प्रमाणाभ्यां बाध्यत इति ॥ २८२१॥ २८२२॥

प्रमाणाना मिलादिना परस्य यथोक्तप्रसङ्गद्वयसमर्थ (समाधा ?) नोपायमाशङ्कते ।

प्रमाणानां खरूपं चेद्वाञ्जकैर्व्यक्तिमश्चते । प्रत्ययान्तरसापेक्षं कार्यमारभते च तत् ॥ २८२३ ॥

यदा हि न्य कि: प्रमाणस्वरूपं न्यज्यते तदा तदुपलभ्यते नान्यदेति । तेन सत्यपि नित्यत्वे न सर्वदोपलन्धिप्रसङ्गः । नापि कार्यस्य सदा सद्भावप्रसङ्गः, कार-णान्तरपिक्षस्य कार्यारम्भकत्वाभ्युपगमात् , न केवलमस्य । तेन कारणान्तरसन्नि-धानासन्निधानाभ्यां कार्यस्य कादाचित्कता भवतीति भावः ॥ २८२३ ॥

व्यक्तीयादिना प्रतिविधत्ते ।

व्यक्तिहेखन्तरापेक्षे व्यस्ते नित्यस्य वस्तुनः। तस्मात्तद्भुपकार्याणां नित्यं स्यादुपलम्भनम्॥ २८२४॥

व्यक्तिश्च हेत्वन्तरापेक्षा चेति व्यक्तिहेत्वन्तरापेक्षे । पूर्वं हि श्रुतिपरीक्षायां विस्त-रेण व्यक्तिर्निद्यस्य निरस्ता । हेत्वन्तरापेक्षा चानुपकार्यस्यायुक्तिति प्रतिपादितम् । तद्भूपकार्याणामिति । तेषाम्—प्रमाणानाम् । रूपकार्याणि—रूपं-स्वभावः । उभयपक्षस्तु विरोधाद्यथोक्तपक्षद्वयभाविदोषप्रसङ्गात्र युक्तः । नाष्यनुभयपक्षः, पर-स्परव्यवच्छेदरूपाणामेकनिषेधस्थापरविधिनान्तरीयकत्वात्र तदानीमेव विहितस्य निषेधो युक्तः, एकत्र विधिप्रतिषेधयोर्विरोधादिति भावः । स्फुटतरत्वाद्दूषणस्यैत-श्रोक्तम् ॥ २८२४ ॥

इदानीमन्तिमं पश्चत्रयमभ्युपगम्य दूषणमाह—पृथक्त्वमित्यादि ।

पृथक्तमुभयात्मत्वं वाऽस्तु दाक्तेस्तथाऽपि तत्। ज्ञानं नित्यं भवेदेव नित्यदाक्तया हि सङ्गतम्॥ २८२५॥

पृथक्लं—व्यितरेकपक्षः । उभयात्मकप्रहणमुपलक्षणम् । अनुभयात्मकपक्षाङ्गी-कारोऽपि द्रष्टव्यः । यद्वा—तस्याप्युभयरूपप्रतिषेधस्त्रभावतयोभयात्मकत्वमस्त्येव । अस्मिन्पक्षत्रयेऽपि नित्यया क्षत्तया क्वानस्य सम्बन्धान्नित्यत्वं स्वात् ॥ २८२५ ॥ कथमित्याह-अन्यथा हीत्यादि ।

अन्यथा हि न नित्या स्यादेकरूपासमन्वयात्। कदाचित्सा हि सम्बद्धा तज्ज्ञानेन नचान्यदा॥ २८२६॥

अन्यथा हि यदि शक्तिसम्बद्धं ज्ञानमनित्यं भवेत्तदा शक्तेर्नित्यलं न प्राप्नोति । कृतः ? । एकक्तपासमन्वयात् । एकस्वभावानुगमाभावादित्यर्थः । तमेवैकक्तपासम-न्वयं दर्शयति—कदाचिदित्यादि । अनित्ये हि विज्ञाने सति शक्तेसज्ज्ञानसम्बन्धा-सम्बद्धस्वभावद्वयं स्थात् , न चैकस्य परस्परविकद्धस्वभावद्वयसम्भवो युक्तः, एक-स्वहानिप्रसङ्गात् । भेदव्यवहारोच्छेदापत्तेश्च ॥ २८२६ ॥

द्वितीयं विकल्पमधिकृत्याह-अथेत्यादि ।

अथ शक्तिः खहेतुभ्यः प्रमाणानां प्रजायते । जातानां तु खहेतुभ्यो नान्यैराषीयते पुनः ॥ २८२७ ॥ तदत्रेद्यादिना सिद्धसाध्यतां पक्षदोषमाह ।

तदत्र न विवादो नः को ह्यनंशस्य वस्तुनः। स्वहेतोरुपजातस्य शक्तिं पश्चात्प्रकल्पयेत्॥ २८२८॥ यन्नामोत्तरकालं हि रूपमाधीयते परैः। तद्भावान्तरमेवेति न तस्यात्मोपदिश्यते॥ २८२९॥

तथाहि स्थिरास्थिरस्वभावभेदेन द्विप्रकारस्यापि पदार्थस्य निरंशत्वात्सर्वात्मना परिनिष्यत्तेनींत्तरकालं प्रत्ययान्तरेणात्मभूता शक्तिराधातुं पार्यते, आधानेवाऽर्थान्त-रकरणमेव स्थात्, न तु स्वभावभूतशत्त्रयाधानम् । भावस्वभावानभ्युपगमे वा शक्ते-रकारकत्वप्रसङ्ग इत्युक्तम् ॥ २८२८ ॥ २८२९ ॥

स्यादेतत्—माभूदनंशस्य वस्तुन उत्तरकालं शक्तयाधानम्, सांशस्य कस्मान्न भवतीत्याह्—विरुद्धधर्मसङ्गो हीत्यादि ।

विरुद्धधर्मसङ्गो हि वस्तृनां भिन्नतोदिता।
निन्नष्पत्तावनिष्पत्तेः शक्ताविष स विद्यते ॥ २८३०॥
स विद्यत इति । विरुद्धधर्मप्रसङ्गः ॥ २८३०॥
अस्थिरे तु भावे विशेषेण दूषणमाह—साधितेसादि ।

साधितक्षणभङ्गाश्च सर्वेऽथी इति तेषु न । प्रत्ययान्तरमाधातुं शक्तं किंचन शक्तिमत्॥ २८३१॥ नहि तेषामवस्थानं परस्ताद्धित येन ते ।
प्रत्ययान्तरतः शक्ति लभेरन्कुत्रचित्फले ॥ २८३२ ॥
कुत्रचित्फल इति । अर्थनिश्चयादौ । शेषं सुबोधम् ॥ २८३१ ॥ २८३२ ॥
स्थादेतत्—यदि भवतां न विवादः कथं तर्हि परतःप्रामाण्यमभ्युपगतमित्यत
आह—एतावन्त्रित्यादि ।

एतावत्तु वदन्त्यत्र सुधियः सौगता इमे ।

ज्ञाने कचितिस्थताऽप्येषा न बोद्धं ज्ञाक्यते स्वतः ॥२८३३॥ बोद्धं मिति । निश्चेतुम् । स्वतः इति । विज्ञानस्वरूपादनुभवमात्राद्नपेक्षितोत्तर-कालभाविकार्यसंवादात् ॥ २८३३ ॥

स्यादेतत्—विज्ञानाव्यतिरेकाच्छक्तेर्विज्ञानप्रहणे साऽपि गृहीतैव । तत्कथं बोर्द्धं न शक्यत इस्राह—यथाऽवस्थितेसादि ।

यथाऽवस्थितविज्ञेयवस्तुबोधाप्तिशक्तताम्।

को नामानुभवात्मत्वान्त्रिश्चेतुं केवलात्त्रभुः ॥ २८३४॥

बोधश्चाप्तिश्च वोधाप्ती, यथावस्थितस्य विज्ञेयस्य वस्तुनो ये वोधाप्ती, तत्र—त-द्विषये, शक्ततेति विष्रदः । केवलादिति । सम्बन्धादिकारणगुणपरिज्ञानानपे-क्षात् ॥ २८३४ ॥

कस्मात्र प्रभुरित्याह-अप्रमाणे इत्यादि ।

अप्रमाणेऽपि येनैतत्केशपाशादिदर्शने ।

विद्यतेऽनुभवात्मत्वं विस्पष्टाकारभासिनि ॥ २८३५॥

केशपाशादिदर्शन इति । केशोंड्कादिदर्शने । अनेनैतदाह—यदाप्यतुभूता शक्तिस्वधाप्यप्रमाणसारूप्याद्धान्तेर्निश्चेतुं न शक्यते विषादिशक्तिवत् । नहानुभव एव केवलो निश्चयहेतुरन्यस्याप्यभ्यासादेरपेक्षणात् । यत्र ह्यंशे आन्तिनिमित्तेन न गुणान्तरमारोप्यते तत्रैव निश्चयः ॥ २८३५ ॥

कुतस्तर्हि सा निश्चितव्येत्याह—तस्मादित्यादि ।

तसाद्धेिकयाज्ञानमन्यद्वा समपेक्ष्यते।

निश्चयायैव न त्वस्या आधानाय विषादिवत् ॥ २८३६ ॥ अन्यद्वेति । हेतुशुद्धिज्ञानम् । न त्वस्या आधानायेति । अन्यद्पेक्षत इति सम्बन्धः । अस्या इति । शक्तेः । निश्चयस्य पुरुषाधारत्वासदुत्पत्तये युक्ता कारणा-

न्तरापेक्षा, नत्वाधानाय, तस्य शक्त्याधारत्वात्, शक्तेश्च सहभावनिष्यती निष्य-भत्वादिति भावः ॥ २८३६ ॥

यथाहीत्यादिना विषादिवदिति दृष्टान्तं व्याचष्टे ।

यथाहि विषमगादेस्तदन्यसमतेक्षणात्।
फलानन्तरताभावाचैतदात्माविनिश्चये(यः?)॥ २८३७॥
मूच्छीस्वेदप्रलापादितत्फलोत्पत्तिनिश्चये।
तादात्म्यं गम्यतेऽप्येवं ज्ञाने तच्छक्तिनिश्चयः॥ २८३८॥

तदन्यसमतेक्षणादिति । तस्माद्विषादेरन्यन्नागरपानकादि, तेन समता— सारूप्यम्, तस्या ईश्वणमिति विष्रदः। फलानन्तरताभावादिति । फलं मूर्च्छोदि, तस्यानन्तरताया अभावादिति विषदः। अनन्तरं फलाभावादिति यावत्। एतदा-तमाविनिश्चय इति । विषादाद्याऽत्माविनिश्चये (यः ?)। तादात्म्यमिति । विषा-दिस्यभावत्वम् । तच्छक्तिनिश्चय इति । यथावस्थितक्षेयवस्तुबोधाप्तिनिश्चयः ॥ २८३७॥ २८३८॥

स्ववचनविरोधं प्रतिज्ञायाः प्रतिपादयन्नाह-किञ्चेत्यादि ।

किश्चाविवादमेवेदं प्रामाण्यं शक्तिरुक्षणम् । प्रमाणान्तरनिश्चेयमित्येवं हि त्वयोदितम् ॥ २८३९ ॥ शक्तयः सर्वभावानां कार्यार्थापत्तिसाधनाः । इत्यर्थापत्तितः सिद्धं न सिद्धं परतः कथम् ॥ २८४० ॥

न सिद्धं परतः कथमिति । सिद्धमेव । अर्थापत्तेः प्रमाणान्तरस्वादिति भावः ॥ २८३९ ॥ २८४० ॥

यदुक्तम्—तदेव हि विनाइयेतेति, तस्यानैकान्तिकलं प्रतिपादयन्नाह—नि-ष्पन्नेत्यादि ।

> निष्पन्नानंदारूपस्य प्रामाण्यस्य खहेतुतः । तदेवं न विनाद्याप्तिर्निश्चयेऽन्यव्यपेक्षणात् ॥ २८४१ ॥

एतदेव स्पष्टयन्नाह-न तत्स्वभावेतादि ।

न तत्स्वभावनिष्पत्त्यै प्रमान्तरमपेक्ष्यते । तद्भुपनिश्चयार्थं तु प्रतिपत्तावपेक्ष्यते ॥ २८४२ ॥ स्यादेतत् — यदि भवतां ज्ञानापेक्षया परतः प्रामाण्यं साध्यते, तदाऽस्माकमिष सिद्धसाध्यता । तथाहि — ज्ञानमप्यर्थापत्तितस्तावित्सद्धमिष्यते, किमक् पुनः तच्छ-किरूपं प्रामाण्यम् । अर्थनिश्चयळक्षणे स्वकार्ये तु कर्त्तच्ये ज्ञानं नापेक्षत इति स्वत-स्तदुच्यत इति । तदेतदसम्यक् । प्रामाण्यनिश्चयमन्तरेण स्वार्थनिश्चयस्यैवासम्भ-वात् । संश्चादिविषयीकृतस्य च कथं कार्ये निरपेक्षता, प्रमाणान्तरमहणापेक्षायां वा कथं स्वपक्षे अनवस्था न स्यादिति यत्कि श्विदेतत् ॥ २८४२ ॥

किञ्चेत्यादिना हेतोस्तद्भावनियतलादित्येतस्यानैकान्तिकतामुद्भावयति ।
किञ्चाप्रामाण्यमण्येवं स्वत एव प्रसज्यते ।
निह स्वतोऽसतस्तस्य कुतिश्चिद्पि सम्भवः ॥ २८४३ ॥
अनपेक्षत्वमेवैकमप्रामाण्यनिबन्धनम् ।
इत्याचं वाऽप्यनिःशेषमिभधातुं हि शक्यते ॥ २८४४ ॥
विसंवादनसामर्थं निश्चयं तु यथाऽन्यतः ।
तथा संवादसामर्थं सर्वथाऽतो द्वयं समम् ॥ २८४५ ॥

ततः कोऽतिशयो दृष्टः प्रामाण्यस्य विपर्ययात्। येन स्वतस्तदेवेष्टं परतस्त्वप्रमाणता॥ २८४६॥

तथा संवादसामध्येम्—निश्चयमन्यत इति वर्तते । समं द्वयमिति । प्रमाणमप्रमाणं च । विपर्ययादिति । अप्रामाण्यात् । योऽपि मन्यते । न नित्यताच्छक्तीनां
स्वाभाविकत्वं नापि स्वहेतुभ्य एवोत्पत्तेकत्तरकालं कारणान्तरानपेश्रणात् । किं
तर्हि ? । स्वभावत एव भावानां प्रतिनियतरूपाः शक्तयः समुद्भवन्तीति स्वाभाविकत्वमासाम् । तथाहि—यदेव स्वात्मनि रूपमस्ति कारणानां तदेव तैः कार्थे समाधीयते, यथा कापाल्ठेकपजन्यमाने घटे रूपाद्यः स्वगुणद्वारेणैव प्रारभ्यन्ते, उदकाखाहरणशक्तिस्तु तैरात्मन्यविद्यमानत्वान्नाधीयते घटे, स्वत एव तु सा तस्य प्रादुभवति, तथा ज्ञानेऽपि तत्कारणैरिन्द्रियादिभिरर्थपरिच्छेदशक्तिरात्मन्यविद्यमानत्वान्नाधीयते, स्वत एव सा तस्य भवतीति । अतः स्वाभाविकी शक्तिरिति तस्याप्येतत्प्रलापमात्रम् । अनेन न्यायेनाप्रामाण्यस्यापि स्वत एव प्रसङ्गात् । तथाहि—तद्पि
विपरीतार्थपरिच्छेदादिशक्तिलक्षणम् , न च नयनादीनां तथाविधशक्तियोगोऽस्तीति । किश्व—यद्यात्मन्यविद्यमानं रूपं कारणैर्नाधीयते कार्ये, तदा कथमिन्द्रयादयो ज्ञाने(न ?) रूपतामात्मन्यसतीमाद्द्यति विज्ञाने । त(य?)थाऽविद्यमानापि

सा तैराधीयते, (तथा) अर्थपरिच्छेदशक्तिं किं नादधीरन । नहि तदाधाने तेषां कश्चित्प्रतिरोद्धा । कि अ-यदि ताबद्व्यतिरेकिण्यः शक्तयो भावादभ्यपगम्यन्ते. तदा भावस्वरूपवत्तासामपि हेतुप्रतिबद्धैरात्मिश्चितिरिति कृतः स्वाभाविकत्वमासाम् । अथ व्यतिरेकिण्यस्तदा स्वयमेव भावान्न स्वाश्रयैस्तासां सम्बन्धः सिद्धाति, तेषां तद्तुपकारकत्वात् । नचानुपकारक आश्रयो युक्तोऽतिप्रसङ्गात् । किश्वानिमित्ताः स्वातक्येणैता भवन्त्यो न देशकालनियममपेक्षेरन । तथाहि-यस्य यत्कि वितक-भूनवोपलीयते । न वा यत्पुनरनायत्तं स्वातक्येण **चिदायत्तमनायत्तं** वा प्रवृत्तम् , तत्किमिति कदाचित्कचिद्विरमेत् । ततश्च प्रतिनियतशक्तियोगिता भावानां न स्यात् । अन्यथा सर्वस्य सर्वत्रोपयोगः स्यादिति । अन्ये तु मन्यन्ते--तत्कार्य-द्रश्नमाश्रित्येद्मुच्यते—स्वतः सर्वप्रमाणानामित्यादि । यतः सर्व एव भावाः सन्त एव कारणै: कियन्ते कार्योत्पादनियमात् । नहासन्तो व्योमकुसुमाद्यः कचिद्पि शक्यन्ते कर्तुम्, सिकतासु वा तैलम्। असत उत्पत्तौ सर्वस्यासत्त्वेऽतिशयाभा-वात् सर्वदा सर्वत्र चोत्पत्तिः स्यादिति । तदेतद्युक्तम् । कारणवैयर्ध्यप्रसङ्गात् । अस-त्तावद्भवन्मते म किञ्चिक्तियते । सतोऽपि सर्वनिराशंसत्वान्न किञ्चित्कत्तेव्यमस्तीति किं हि क्रवैस्तस्य तस्कारकं भवेत । अतः कार्यकारणत्वाभावप्रसङ्गः । अभिव्यक्तिः सप्तः क्रियत इति चेन्न।तस्या अपि सद्दसत्त्वेन करणविरोधात। यतस्तत्रापीदं विक-ल्पद्वयमवतरति—किं सा सती कियते, आहोस्विदसतीति। प्रथमे पक्षेऽतिश्वयाभावा-त्करणानुपपत्तिरित्युक्तम् । तत्राप्यभिव्यत्तयाश्रयणेऽनवस्थाप्रसङ्गः । नापि द्वितीयः पक्षोऽसतः कियानभ्युपगमात् । अभ्युपगमे वा भावस्याप्यसतः करणप्रसङ्गात् । कि-श्वार्थीन्तरभूता वा भावाद्भिव्यक्तिः क्रियेत अनर्थान्तरभूता वा । यद्यर्थान्तरभूता कियेत तदा भावस्य न किञ्चत्कृतं स्यात् । नद्यन्यस्य करणेऽन्यत्कृतं नाम, अतिप्रस-क्रात । तत्सम्बन्धिन्यभिव्यक्तिः क्रियत इति चेन्न । अनुपकार्यतया तत्सम्बन्धित्वा-सिद्धे:। उपकारे वाऽभ्यपगम्यमाने तस्याप्यर्थान्तरत्वेऽनवस्थाप्रसङ्गात्सम्बन्धासिद्धिः। अनर्थान्तरस्वेऽपि कारणानां वैयर्ध्यप्रसङ्गः । भावादेवाश्रयभूतादुपकारस्वभावाया अभि-व्यक्तेहत्पादान्नित्यामिव्यक्तिप्रसङ्गः, स्वभावस्यामिव्यक्तिकारणस्य सर्वेदा विद्यमान-त्वात् । नाप्यनुपकार्यस्य परापेक्षा युक्तेति प्रतिपादितं बहुधा। अथानर्थान्तरभूताऽभि-व्यक्तिः क्रियत इति पक्षः, सोऽप्ययुक्तोऽतिशयाभावात्। तथाद्यनर्थान्तरभूता क्रियत इति भावसभावः क्रियत इत्युक्तं भवति । तस्य च सत्त्वेन सर्वनिराशंसत्वात्करणम-94

युक्तमित्येतदेव चिन्त्यते । किञ्च-अभिन्यक्तिवद्भावस्याप्यसतः करणं स्यादन्यतिरे-कात्। भावस्वभाववद्वाऽभिन्यक्तेरि सत्या एव करणप्रसङ्गः, न चैतदिपि युक्तम्, अतिशयाभावात् । अनवस्थाप्रसङ्गादित्युक्तम् । सदर्थविषये च कारणव्यापार इध्य-माणे कारणानां कार्यिकियानुपरमप्रसङ्गः । किं हि तदोपलभ्य कारणानि निवर्त्तेरन्। कार्यसत्तामिति चेत्र । भवनमत्या तस्याः प्रागपि भावात् । तस्मादसदेवोत्पद्यते, यस्य कारणमस्ति । न व्योमकुसुमादि । तदुत्पादनसमर्थकारणाभावादिति । अतः कार-णशक्तिप्रतिनियमात्कार्यकारणभावनियमो भविष्यति । नहि सर्वो भावः सर्वोत्पा-द्नसमर्थोऽङ्गीक्रियते । अनादिस्बहेतुपरम्परया सर्वभावानां शक्तेनियमितत्वात् । यदि चासत्प्रामाण्यमन्येन कर्तुं न शक्यत इति स्वतस्तदुच्यते, अप्रामाण्यमपि तर्धानेनैव न्यायेन स्वत एव प्राप्नोतीति यत्कि श्विदेतत्। योऽपि मन्यते प्रामाण्यं नाम विज्ञानस्यार्थपरिच्छेदोत्पादिका शक्तिः, शक्तिश्च क्षणिकविज्ञानाश्रितत्वात्स्व-तोऽसती न शक्यते कर्तुम् । कालत्रयेऽपि तस्याः क्रियानुपपत्तेः । तथाहि न ताव-त्पाग्विज्ञानोत्पत्तेः क्रियते, आश्रितत्वात् । नह्याश्रितस्याश्रयाभावे करणं युक्तम् , यथा कुड्याभावे चित्रस्य, अनाश्रितत्वप्रसङ्गात्। अतएव सहकरणमध्ययुक्तमाश्रि-तत्वात् । निह कुड्यालेख्ययोराश्रयाश्रितयोर्युगपदारम्भः संभवति । नाप्युत्पन्नस्य सतो विज्ञानस्य पश्चात्क्रियते क्षणिकत्वात् । तावत्कालं स्थितरभावात् । "अतः सर्वेप्रमाणानां स्वतःप्रामाण्यमुच्यते" इति तदेतदसम्यक्—तथाहि —यत्तावदुक्तम-र्थपरिच्छेदोत्पादिकाशक्तिः प्रामाण्यमिति तदसम्बद्धम् । अर्थपरिच्छेदस्य ज्ञान-पर्यायत्वात् । न च तदेव ज्ञानमाश्रिता सती शक्तिस्तस्यैवोत्पादिका युज्यते, अना-श्रितत्वप्रसङ्गात्समानकालं च कार्यकारणभावादुपपत्तेः । यद्योक्तमाश्रितत्वात्सह प्राक न कियत इति । तद्प्ययुक्तम् , अध्यतिरेकादाश्रितत्वासिद्धेः । भावस्वभाव एव हि विशिष्टार्थिकियाकारी तद्भावमात्रजिज्ञासायां शक्तिरिति व्यपदिश्यते । नार्थान्त-रम्। अर्थान्तरत्वे भावस्थाकारकत्वप्रसङ्गः सम्बन्धासिद्धिश्चेति निर्लोडितमेतद्वद्वधा । तस्मात्स्वभावभूता विज्ञानस्य शक्तिराभित्रयोगक्षेमत्वाद्विज्ञानस्वभाववत्प्राग्विज्ञानोत्पत्ते-रसत्येव क्रियत इत्यविरुद्धम् । सहैव च विज्ञानेनोत्पद्यत इत्यपि युक्तमेव । स्वभाव-भूतस्य धर्मस्य भावेन सहैकयोगक्षेमत्वात् । भवतु नाम शक्तेर्व्यतिरेकः पदार्थात्, तथाऽपि सद्सतोराश्रितत्वानुपपत्तेराश्रितत्वमसिद्धम्। तथाहि-सत्तावन्नाश्रयते तस्य सर्वात्मना निष्पत्तेर्निरपेक्षत्वात् । नापि सत्त आश्रयो युक्तस्याकि श्वित्करत्वात् ।

यथा विन्ध्यो हिमवतः । स्थितिस्तेन क्रियत इति चेत् । न । स्थितेः स्थातुरव्यतिरे-कात्। स्थातुरेच हि स्वभावस्तथा भेदान्तरप्रतिक्षेपेणोच्यते । नच तेनाश्रयेणावस्था-तुरात्मा कियत इत्यकि चित्कर एव । व्यतिरेके अपि स्थिते: स्थातः स्थापको अकि चिन त्कर एव । अर्थान्तरभूतायाः स्थितेः करणात् । न चान्यस्य करणेनान्यस्य किचि-त्कृतमित्युभयथापि स्थापकस्याकि श्वित्करत्वम्। तत्सम्बन्धिनीं स्थितिं करोतीति चेत्। न, खाप्यखापकयोरिव स्थितिमतः स्थिता सह सम्बन्धासिद्धेः, अनवस्थाप्रसङ्गश्चेति निलोंडितप्रायमेतन् । कि च-यदि पदार्थस्य स्थापिका स्थितिरथीन्तरभूताऽङ्गीकि-यते, तदा न कस्यचित्पदार्थस्य विनाशः प्राप्नोति । स्थापिकायाः स्थितेर्विद्यमान-त्वात् । नापि विनाशहेतुवशात्सत्यामपि स्थितौ विनाशो भविष्यतीति शक्यं वक्कम् । तस्याप्यकि श्वित्करत्वाद्युक्तं विनाशकत्वम् । तथाहि तत्राप्ययं विकल्पोऽवत्रत्येव--किं भावाद्यीन्तरभूतं विनाशं नाशहेतुः करोत्याहोस्विद्भावमेव। न तावद्भावमेव करोति, तस्य निष्पन्नत्वात् । अन्यस्य च करणे भावस्य न किञ्चित्कृतमिति तद्वस्थत्वात् । भावस्य विनाशाभावादिक श्वित्करो विनाशहेत्रिति चर्चितमेतित्थरभावपरीक्षायां वि-स्तरेण। किञ्च-प्रकृत्या भावोऽि्धरस्वभावो वा स्थातः, स्थिरस्वभावो वा। तत्र यदि प्रकृत्यैवास्थिरात्मा भावः खहेतोरुत्पन्नः, तदा तेन खभावनिष्पत्तेरूर्ध्वं खयं न स्थात-व्यमेवेति तस्याकि चित्करौ द्वाविप स्थितिनाशहेतु । अथ प्रकृत्या स्थिरात्मा भावः, तथापि तस्य स्वभावान्यथात्वासम्भवान्न कश्चिद्धिनाशकः, स्वयमेव स्थावरत्वान्नापि कश्चित्स्था-पकः, इत्युभयथा स्थितिनाशहेतू अकि चित्करौ । नाप्यसदाश्रयत इति पक्षः । तस्य सर्व-स्वभावरहितत्वेनाधेयत्वव्यापारयोरसम्भवाच्छशविषाणवदित्यसिद्धमाश्रितत्वं शक्तेः। सिद्धौ वाऽनैकान्तिकत्वमाश्रितानामपि रूपादीनां घटे सहोत्पत्तिद्र्शनात् । अप्रामा-ण्येऽपि प्रसङ्खाश्च । तथाह्यप्रामाण्यमपि विपरीतार्थपरिच्छेदोत्पादिका शक्तिः । शक्ते-श्च विज्ञानाश्रितायाः कालत्रयेऽप्यकरणात्रामाण्यवद्प्रामाण्यात्मिका शक्तिः स्वत एव प्रसब्येत । किञ्च-यदि कालत्रयेऽपि ज्ञानस्य शक्तिने प्रादुर्भवति, तदा सर्वसा-मर्ध्यशुन्यं विज्ञानं प्राप्नोति । यस्य हि यो धर्मः कालत्रयेऽपि न संजायते, स कथं तस्य सम्भवेत्, यथाऽऽकाशस्य मूर्त्तेलम् । कुतो वा शक्तिभिरिदमस्यद्भतिमनद्र-जालं शिक्षितम्, येनैता विज्ञानस्य कालत्रयेष्यसमासादितसम्भवा अपि सत्यस्तेन सह सङ्गतिमनुभवन्तीति । किमप्येतन्महद्भतं निखलादनुभवन्तीति चेत्। न। सर्वस्य शक्तियोगिताप्रसङ्गात् । नियामकाभावात् । नद्यनायत्तस्य प्रतिनियतपदार्थ-

योगितायां कि चित्कारणं नियामकं पश्यामो येनैता विज्ञानस्य भनेयुर्नान्यस्थेति । तस्य प्रत्यासञ्चानिबन्धनाभाषात्सर्वस्थैवैताः प्राप्तुवन्तीत्युक्तमेतत् । न चापि वासा-सिकि चित्रकरः कश्चिदाश्रयो युक्तो नित्यत्वेन कस्यचित्स्वभावविद्येषस्य कर्त्तव्यस्याभा-वादित्यलं बहुना ॥ २८४३ ॥ २८४४ ॥ २८४५ ॥ २८४६ ॥

पुनरिष प्रकारान्तरेण प्रतिक्षार्थं विकल्पयन्नाह—स्वत इत्यादि ।
स्वतस्त्वस्य प्रमाणानां प्रामाण्यस्योपवर्णनात् ।
स्वकार्ये वृत्तिजीतानामथाप्यभिमता स्वतः ॥ २८४७ ॥

एतदुक्तं भवति । अथ—स्वतः प्रामाण्यमित्यनेनायमर्थोऽमित्रेतः, जातानामुत्त-रकालं स्वत एव कारणान्तरानपेक्षाणां (स्वकार्ये) वृत्तिः—हेतुभाव इति यावत् । तेन यथोक्तदोषानवसर इत्यमिप्रायः परस्य । तत्र प्रमाणानां स्वकार्यं स्वगतप्रामाण्य-निश्चयोऽर्थनिश्चयो वा । एतस्मिन्स्वकार्ये कर्त्तव्ये न हेतुमपेक्षन्ते ॥ २८४७ ॥

कुतस्तर्होषां व्यपेक्षेत्राह—आत्मलामे हीत्यादि ।

आत्मलाभे हि भावानां कारणापेक्षितेष्यते । लब्धात्मानः स्वकार्येषु वर्त्तन्ते स्वयमेव तु ॥ २८४८ ॥ सामान्येन भावानामात्मलाभं प्रति कारणान्तरापेक्षितां प्रतिपाद्य ज्ञानेऽपि योज-यमाह—सत्पादमात्र इत्यादि ।

> उत्पादमात्र एवातो व्यपेक्षास्ति स्वहेतुषु । ज्ञानानां स्वगुणेष्वेषा नतु निश्चयजन्मनि ॥ २८४९ ॥

स्वगुणेष्विति । निश्चयजनमापेक्षयाऽऽधारसप्तमी । एतदुक्तं भवति—ज्ञानानां ये स्वगता गुणा अविपरीतबोधात्मकलं विद्युद्धकारणजनितत्वमित्येवमाद्यस्तेषु निश्च-योत्पादे कर्त्तव्ये न त्वेषां हेतुषु व्यपेक्षाऽस्तीति ॥ २८४९ ॥

यद्येवं कथं तर्हि तेषां तत्र हेतुभावो भवतीत्याह—जनने हीत्यादि ।

जनने हि स्वतस्त्राणां प्रामाण्यार्थविनिश्चितेः। स्वहेतुनिरपेक्षाणां तेषां वृक्तिर्घटादिवत्॥ २८५०॥

प्रामाण्यं चार्थश्र—प्रमेय इति प्रामाण्यार्थी अनयोर्विनिश्चितिः। तस्या जनन इति सम्बन्धः। अर्थनिश्चितिरालोचनापेक्षयोच्यते। अन्येषां स्वयमेव निश्चयात्मक-त्वात्। वृत्तिरिति। हेतुभाव इत्यर्थः॥ २८५०॥

मृत्पिण्ड इत्यादिना घटादिवदिति दृष्टान्तं व्याचष्टे ।

सृत्यिण्डदण्डचकादि घटो जन्मन्यवेक्षते । उदकाहरणे त्यस्य तदपेक्षा न विद्यते ॥ २८५१ ॥ एवं स्वतःप्रमाणत्वमन्ते चावश्यमेव तत् । पराधीने प्रमाणत्वे स्वतमस्या प्रसज्यते ॥ २८५२ ॥

एवं प्रतिक्वार्थाविरोधं समध्ये हेतोस्तद्भावनियतत्वादित्यस्य व्याप्तिं प्रसाधय-श्राह—अन्ते चावश्यमेव तदित्यादि । अन्त इति । सर्वपश्चिमे क्वान इत्यर्थः । तदिति । प्रामाण्यम् । कस्मादवश्यमन्तेऽङ्गीकर्त्तव्यमित्याह—पराधीन इत्यादि ॥ २८५१ ॥ २८५२ ॥

पतदेव दर्शयति—मौलिके चेदियादि।

मौलिके चेत्रमाणत्वे प्रमाणान्तरसाध्यता।
तव तत्रैविमच्छन्तो न व्यवस्थां लभेमहि॥ २८५३॥
यथैव प्रथमं ज्ञानं तत्संवादमपेक्षते।
संवादेनापि संवादः पुनर्मृग्यस्तथैव हि॥ २८५४॥

मूलम्—प्रथमं ज्ञानम्, तत्र भवं मौलिकम्। तत्समवायीति यावत्। तथाहि परतःप्रामाण्यं कदाचिद्धेकियासंवादज्ञानाद्वा भवेत्, कारणगुणपरिज्ञानाद्वा, तत्र न तावदाद्यः पक्ष इति द्शेयज्ञाह—यथैवेत्यादि ॥ २८५३ ॥ २८५४ ॥

अथापि स्याद्र्शकियासंवादिज्ञानस्य स्वत एव प्रामाण्यमिष्टं तेनानवस्था न भवि-ज्यतीत्याह—कस्यचिदित्यादि ।

कस्यचित्तु यदीष्येत स्वत एव प्रमाणता । प्रथमस्य तथाभावे प्रद्वेषः केन हेतुना ॥ २८५५ ॥ द्वितीयेऽपि पक्षेऽनवस्थादोषं प्रतिपादयन्नाह—एवं यदि गुणाधीनेत्यादि ।

एवं यदि गुणाघीना प्रत्यक्षादिप्रमाणता ।
गुणाश्च न प्रमाणेन विना सन्ति कदाचन ॥ २८५६ ॥
ततो गुणपरिच्छेदिप्रमाणान्तरमिच्छतः ।
तस्याप्यन्यपरिच्छिन्नगुणायत्ता प्रमाणता ॥ २८५७ ॥

गुणाचीनेति । कारणगुणपरिज्ञानायत्ता । प्रमाणतेति । प्रमाणतानिश्चयः । न सन्तीति । सद्भवद्दारा(र ?)योग्या न सन्तीत्यर्थः । तस्यापीति । गुणपरिच्छेदिनः

त्रमाणस्य । अन्यपरिच्छिन्नगुणायत्तेति । अन्येन प्रमाणेन परिच्छिन्नो यो गुणस्त-निम्नयायत्तं प्रामाण्यमित्यर्थः ॥ २८५६ ॥ २८५७ ॥

अत्र दृष्टान्तमाह—यथाऽऽद्य इति ।

यथाऽऽद्ये च तथाऽन्यत्रेत्यनवस्थैव पूर्ववत्।
तत्र तत्रैविमच्छन्तो न व्यवस्थां लभेमहि॥ २८५८॥
गुणज्ञानं गुणायत्तप्रामाण्यमथ नेष्यते।
आद्यमप्यर्थविज्ञानं नापेक्षेत गुणप्रमाम्॥ २८५९॥
अतो दूरमिप ध्यात्वा प्रामाण्यं यत्स्वतः कचित्।
अवश्याभ्युपगन्तव्यं तत्रैवादौ वरं स्थितम्॥ २८६०॥

यथा प्रथमे ज्ञाने प्रमाणान्तरपरिच्छित्रगुणायत्ता प्रमाणता तथाऽन्यत्रापीत्यर्थः । पूर्वविदिति । संवादतः प्रामाण्यनिश्चयवत् । तत्र तत्रेति । पूर्वपूर्वस्मिन्गुणज्ञाने । अथ गुणज्ञानस्य स्वत एव प्रामाण्यमनवस्थाभयादङ्गीिकयते, तदाऽर्थविज्ञानेऽपि कः प्रद्वेषः, येन तस्य परतःप्रामाण्यमिष्यते न तु स्वत इति निह किश्वित्कारणमुत्प- इयामः । तसात्तीरादर्शने च शकुनिना सुदूरमि गत्वा तत्रैव पुनरागन्तव्यमित्य- स्वमप्रतिष्ठादि(ष्ठित ?)कुप्रतिपत्त्या । एतदेव दर्शयति—गुणज्ञानमित्यादि । गुणा- यत्तम्—गुणनिश्चयायत्तं प्रामाण्यं यस्य तत्तथोक्तम् ॥ २८५८॥२८५९॥२८६० ॥

स्यादेतत्संवादगुणज्ञानयोर्मूळज्ञानाद्विशेषोऽस्ति, तेन तयोः स्वत एव प्रामाण्यं नाद्यस्थेत्यत आह—संवादेत्यादि ।

संवादगुणविज्ञाने केन वाऽभ्यधिकेन ते।
आचस्य तदधीनत्वं यद्वलेन भविष्यति॥ २८६१॥
तस्मात्स्वतः प्रमाणत्वं सर्वत्रौत्सर्गिकं स्थितम्।
बाधकारणदृष्टत्वज्ञानाभ्यां तदपोद्यते॥ २८६२॥
परायत्तेऽपि चैतस्मिन्नानवस्था प्रसज्यते।
प्रामणाधीनमेतद्वि स्वतस्तच प्रतिष्ठितम्॥ २८६३॥

ननु यदि विज्ञानं स्वतः प्रमाणमेवं सित सर्वज्ञानप्रामाण्यप्रसङ्ग इत्यत आह— तस्मादित्यादि । उत्सर्नः —सामान्येन विधानम्, तत्र भवमौत्सिर्गिकम् । बाधाः — अर्थान्यथात्वावधारणं कारणदुष्टत्वज्ञानं चेति बाधकारणदुष्टत्वज्ञाने । ननु च (तथाच ?)प्रामाण्यमौत्सर्गिकं स्थितं सत्कथम(त्कचिद?)पोद्यते (ननु च) यद्यप्रामाण्यं बाधकारणदुष्टत्वज्ञानाभ्यां प्रतिपाद्येत, तच ताभ्यां प्रतिपाद्यमानं परतो भवेत्, तथेष्यत एवेति चेदेवं सति प्रामाण्यवदत्राप्यनवस्था भवेदित्यत आह—परायस्त इत्यादि । भवेदनवस्था, यद्यप्रामाण्यमप्रमाणतो भवेत्, यावताऽप्रमाणाद्विजाती-यादप्रामाण्यमिष्यते । तच स्वत एव प्रतिष्ठितमिति कुतोऽनवस्था ॥ २८६१ ॥ ॥ २८६२ ॥ २८६३ ॥

एतदेव दर्शयति-प्रमाणं हीत्यादि ।

प्रमाणं हि प्रमाणेन यथा नान्येन साध्यते। न सिध्यत्यप्रमाणत्वमप्रमाणात्त्रथैव हि ॥ २८६४॥ तुल्यजाताश्रयत्वे हि प्रतिष्ठा नोपपचते। विजातेस्त्वन्यहेतुत्वादृढमूलप्रतिष्ठिता॥ २८६५॥

विजातेरिति । अप्रमाणस्य । अस्य च दृढमूळप्रतिष्ठितेस्यनेन सम्बन्धः । अन्य-हेतुत्वादिति हेतुनिर्देशः । अन्यो हेतुः प्रमाणलक्षणो यस्येति विष्रहः । दृढमूळप्रति-ष्ठितेऽति । दृढा—अनवस्थादिदोषेरकम्प्या मूळप्रतिष्ठा यस्य स तथा, तद्भावस्तत्त्वम् ॥ २८६४ ॥ २८६५ ॥

स्यादेतद्यद्यप्यनपेक्ष्यप्रामाण्यो वाधकः प्रत्ययः, तथाप्यवाध्यमानतया प्रतीत एवान्यस्याप्रामाण्यमाधातुं समर्थो नान्यथेत्यत आह—वाधकप्रत्ययस्तावदित्यादि ।

#### बाधकप्रत्ययस्तावदर्थान्यत्वावधारणम् । सोऽनपेक्षप्रमाणत्वातपूर्वज्ञानमपोहते ॥ २८६६ ॥

अपोहत इति । प्रतिक्षिपति (अ) प्रमाणत्वेन निरस्यतीत्यर्थः ॥ २८६६ ॥ स्यादेतद्वाधकेऽपि प्रत्यये प्रथमज्ञानस्येव बाधकानन्तरं सम्भाव्यत एव, तत्कथं तत्र बाधकान्तरापेक्षा निवृत्ता, येनास्या बाध्यमानतानिश्चयो भवेदित्यत आह— तत्रापीत्यादि ।

तत्रापि त्वपवादस्य स्यादपेक्षा पुनः कचित्। जाताशक्कस्य पूर्वेण साऽप्यल्पेन निवर्त्तते॥ २८६७॥

तत्रापि क्रचिदिति । अर्थान्यत्वावधारणलक्षणे वाधके प्रत्यये । जाताशङ्क-स्येति । पुंसः । पूर्वेणेति । प्रथमेन ज्ञानेन । साऽपीति । अपवादापेक्षा । अल्पे-नेति । यत्नेनेति शेषः ॥ २८६७ ॥

कथं निवर्त्तत इलाह-वाधकान्तरमिलादि ।

बाधकान्तरमुत्पन्नं यद्यस्यान्तिष्यतोऽपरम् ।
ततो मध्यमबाधेन पूर्वस्यैव प्रमाणता ॥ २८६८ ॥
अथानुरूपयक्षेन सम्यगन्वेषणे कृते ।
मूलाभावान्न विज्ञातं भवेद्घाधकबाधकम् ॥ २८६९ ॥
ततो निरपवादत्वात्तेनैवाद्यं बलीयसा ।
बाध्यते तेन तस्यैव प्रमाणत्वमपोद्यते ॥ २८७० ॥
एवं परीक्षकज्ञानित्रतयं नातिवर्त्तते ।
तत्रश्चाजातबाधेन नादाक्क्यं बाधकं पुनः ॥ २८७१ ॥

यदि निरूपयतस्तस्यापि बाधकस्य बाधकान्तरमुत्पद्यते, तदा मध्यमस्य तृती-येन बाधितत्वात्प्रथममेव प्रमाणं भवेत् । अथ नोत्पद्यते मूळ्स्य कारणस्याभावात् । तदा तेनैव द्वितीयेन बळीयसाद्यं बाध्यत इति कृत्वा तस्य तेन प्रामाण्यमपोहितं भवति । नातिवर्त्ततः इति । नातिकामति । कोऽसौ ? । पुमानिति शेषः । अथ तृतीयेऽपि क्वाने द्वितीयज्ञानवद्वाधकापेक्षा कस्मान्न भवति येन परीक्षकज्ञानत्रयं नित्यं यतः स्यादित्यत लाह—तत्रश्चेत्यादि । अजातोऽनुत्पन्नो बाधो यस्य प्रमातुः ॥ २८६८ ॥ २८६९ ॥ २८७० ॥ २८७१ ॥

कस्मानाशस्यमित्याह—उत्प्रेक्षते हीत्यादि ।

उत्प्रेक्षते हि यो मोहादजातमि वाधकम् । स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा क्षयं व्रजेत् ॥ २८७२ ॥

क्षयम्—नाशम् । तत्वभ्रंशात् ॥ २८७२ ॥ तथाचेत्यादिना प्रवचनेनैतदेव समर्थयते ।

तथाच वासुदेवेन निन्दिता संदायात्मता।
नायं लोकोऽस्ति कौन्तेय न परः संदायात्मनः॥ २८७३॥
वासुदेवेनेति। विष्णुना। कुन्तेरपत्यं कौन्तेयोऽर्जुनः॥ २८७३॥
यथेवं प्रथमेऽपि ज्ञाने वाधाशङ्का न प्राप्नोति, ततश्च सर्वज्ञानेऽपि प्रामाण्यप्रसङ्ग
इत्याशङ्काह—यावानेवेत्यादि।

यावानेवापवादोऽतो यत्र सम्भाव्यते मतौ । अन्विष्टेऽतुपजाते च तावस्रेव तदास्मनि ॥ २८७४ ॥

# कदाचित्स्यादपीत्येवं न भूयस्तत्र वस्तुनि।

उत्प्रेक्षमाणैः स्थातव्यं नात्म(स?)कामैः प्रमातृभिः ॥२८७५॥ यत्र-यस्यां मतौ यावानेवापवादः सम्भाव्यते, तावत्येवापवादेऽन्विष्टेऽनुपजाते च, तदात्मनि-तत्र मतौ, स नास्तीत्येव गम्यत इत्यध्याहार्यम् ॥२८७४॥२८७५॥ कुत्र कियानपवादः सम्भाव्यत इत्येतहर्शयन्नाह—देशेत्यादि ।

देशकालनरावस्थाभेदाः संव्यवहारतः।

सिद्धा एव हि ये यसिंस्तेऽपेक्ष्या बाधकार्थिना ॥ २८७६ ॥ देशश्च कालश्च नरश्चावस्था चेति तथोक्ताः, तासां भेदा इति समासः॥२८७६॥ एते च देशादिभेदाः कस्यचिदेव केचिद्धाधका नतु सर्वे सर्वस्य तेन न सर्वत्र सर्वेषामाशङ्का कार्येत्येतदर्शयन्नाह—दूरदेशेत्यादि ।

दृरदेशव्यवस्थानादसम्यग्दर्शने भवेत्। अन्याशङ्का कचित्तत्र समीपगतिमात्रकम् ॥ २८७७ ॥ अपवादावधिः कालनरावस्थान्तरे न तु । व्यपेक्षा विद्यते तिस्मन्मगतृष्णादिबुद्धिवत् ॥ २८७८ ॥

अन्याद्राङ्केति। अन्यस्य जलादेराशङ्का अन्याशङ्का। क्विचिदिति। मरीचिकादौ। समीपगितमात्रकमिति। अपवादावधिरिति सम्बन्धः। एतदुक्तं भवति। यत्र दूरदेशत्वमेव श्रान्तिनिमित्तं सम्भवति तत्र समीपगमनमात्रमेवापेश्वणीयं वाध-कस्य भावाभावनिश्चयाय, नतु कालादौ व्यपेश्वा कार्या। तत्र तस्याश्रान्तिनिमिन्तत्वात्। अत्रोदाहरणमाह—मृगतृष्णादिबुद्धिविति। मृगतृष्णादिबुद्धः—मरी-चिकादौ जलादिश्रान्तिः। आदिशब्देनाल्पीयसि महत्त्वबुद्धिः, य(त?)था दूरे महति चाल्पबुद्धिरित्येवमादि गृहीतव्यम्। नहि तत्र समीपगतानां कालायपेश्वा सम्भवति। एवं कालादिष्विपे। यत्र यस्यैव श्रान्तिनिमित्तत्वं सम्भवति तस्यैवापेश्वा कार्या नान्यस्थेत्येतद्दाहरणेन दर्शयति।। २८७७।। २८७८।।

तत्र कालविशेषमधिकृत्याह्—एवं सन्तमस इत्यादि ।

एवं सन्तमसे काले यो गवाश्वादिसंशयः। भ्रान्तेर्वा निर्णयस्तत्र प्रकाशीभवनाविधः॥ २८७९॥

सङ्गतं तमो यस्मिन्काले स तथोक्तः ॥ २८७९ ॥

नरविशेषमधिकृताह—तथेतादि।

तथाहि चन्द्रदिग्मोहवेदवर्णस्वरादिषु। पुरुषान्तरसंप्रशादन्यथात्वावधारणम्॥ २८८० ॥

तैमिरिकादीनां द्विचन्द्रादिज्ञानेषु पुरुषान्तरपरिप्रश्नादेवान्यथात्वनिश्चयो भवति, न तत्र कालाद्यपेक्षा ॥ २८८० ॥

अवस्थाभेदमधिकृताह—रागद्वेषेतादि ।

रागद्वेषमदोन्मादश्चन्तृष्णादिक्षतेन्द्रियैः । दुर्ज्ञाने ज्ञायमानेऽर्थे तदभावाद्विपर्ययः ॥ २८८१ ॥

तदभावादिति । रागाद्यवस्थाया अभावात् ॥ २८८१ ॥ ऋणादीत्यादिना लोकव्यवहारेणापि परीक्षकज्ञाने तृतीयस्थैवापेक्षेति प्रतिपादयति—

ऋणादिब्यवहारेऽपि द्वयोर्विवदमानयोः।
एकं प्रत्यर्थिनो वाक्यं द्वे वाक्ये पूर्ववादिनः॥ २८८२॥
अनवस्थाभयादेव न वाक्यं लिख्यतेऽधिकम्।
ततस्तु निर्णयं ब्र्युः स्वामिसाक्षिसभासदः॥ २८८३॥
एवं ज्ञानत्रयस्यैव सर्वत्र विक्रियेष्यते।
त्रिसत्यताऽपि देवानामत एवाभिधीयते॥ २८८४॥
तेन स्वतःप्रमाणत्वे नानवस्थोभयोरपि।
प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे यथायोगमतः स्थिते॥ २८८५॥

किश्व-यदि नाम प्रसक्षादेः परतःप्रामाण्यं सिद्ध्यति—न तु शाब्द्स्य, तथा-ऽप्यस्मत्पक्षसिद्धिरेव। तथा (हि) सर्वोऽयमारम्भश्चोद्नायाः प्रामाण्यप्रतिपादनफलः, शाब्द्स्य च प्रमाणस्य स्वतःप्रामाण्ये सिद्धे सिद्धमेव चोद्नायाः प्रामाण्यमिति किमस्माकमन्येषां स्वतःप्रामाण्यप्रसिद्धये प्रयासेनेति मन्यमानः शाब्द्स्य प्रमाणस्य स्वतःप्रामाण्यं प्रतिपादयन्नाह्—नित्यमिस्यादि।

> नित्यमाप्तप्रणीतं वा वाक्यं यचावधार्यते । श्रोजुचारियत्भ्यां तन्न मनागपि दृष्यते ॥ २८८६ ॥ ये विद्यागुरवस्तत्र सहाध्यायिन एव च । विनाशं वारयन्तस्ते तादृशां पालनक्षमाः ॥ २८८७ ॥

# अतो गुणनिषिद्धैर्घा दोषैर्वाक्यं न दृष्यते । यद्वा कर्तुरभावे ते न स्युदींषा निराश्रयाः ॥ २८८८ ॥

द्विविधं हि शाब्दं झानं प्रमाणम्, नित्यवाक्यजनितं आप्तप्रणीतवाक्यहेतुकं च। तत्रैतस्मिन्द्विविधेऽपि कारणस्यादुष्टत्वं प्रतिपादयति । तथाहि—यत्ताविष्ठत्यं वाक्यं तस्य श्रोत्वक्तृकृतो न दोषः सम्भवति । नित्यं विद्यागुरुभिरध्यापकैरध्ये-तृभिश्च पाल्यमानत्वात् । यद्प्याप्तोक्तम्, तत्र गुणैः कृपादिभिदोषाणां निषिद्ध-त्वात् । प्रकारान्तरेण नित्यस्य वाक्यस्यादुष्टत्वं प्रतिपादयन्नाह—यद्वेत्यादि । दोषा हि रागादयः पुरुषधर्मत्वात्कर्तारमेवाश्रिताः । ते कथमाश्रय(स्य)कर्तुर्निवृत्तावपौरुषयेषु वाक्येष्ववतिष्ठेरन् । तदाऽनाश्रितत्वप्रसङ्गात् । एष ह्याश्रितधर्मो यदाश्रयानुविधा-यित्वम् ॥ २८८६ ॥ २८८७ ॥ २८८८ ॥

नतु चाप्तवाक्यस्य गुणैर्दोषाणां निराकरणात्प्रामाण्याभ्युपगमे गुणेभ्यः प्रामा-ण्यमभ्युपगतं स्यात्, ततश्चावस्थादोषोऽत्रापि सम्भवेदित्याशङ्क्याह—तत्रेत्यादि ।

> तत्राप्तोक्तेर्द्रयं दृष्टं दोषाभावगुणात्मकम् । गुणेभ्यश्च प्रमाणत्वं यथा नास्ति तथोदितम् ॥ २८८९ ॥ गुणवत्त्वादतो वक्तर्ने दोषास्तन्निराकृताः ।

स्वतो वाक्यं प्रमाणं च दोषाभावोपलक्षितम् ॥ २८९० ॥ दोषाभावगुणावात्मा स्वभावो यस्य द्वयस्य तत्तथोक्तम् । तथोदितमिति । 'एवं यदि गुणाधीना प्रसक्षादिप्रमाणते' स्वादिना । तिन्नराकृता इति । गुणिनराकृताः । दोषाभावोपलक्षितमिति । दोषरिहतगुणानां दोषनिषेधमात्र एव व्यापारो न प्रामाण्याधान इस्रभिप्रायः ॥ २८८९ ॥ २८९० ॥

ननु च दोषाभावनिश्चयात्प्रामाण्येऽभ्युपगम्यमानेऽप्यनवस्थैवेति परमतमाशङ्कय-श्राह—दोषाभाव इत्यादि ।

> दोषाभावो गुणेभ्यश्चेदाप्तवाक्येषु गम्यते । अनवस्था भवेत्सैव गुणवत्त्वानुगामिनः॥ २८९१॥

तथाहि—दोषाभावो गुणपरिज्ञानात्रिश्चेयः, गुणपरिज्ञानस्य च पुनरिप दोषाभावा-दप्रामाण्यमवसेयम्, तत्रापि दोषाभावो गुणेभ्यः परिज्ञेयः, पुनस्तत्राप्येवमित्येवं सैव सर्वष्यवस्थालोपिन्यनवस्था तद्वस्था ॥ २८९१ ॥ नैष दोष इत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

नैष दोषो गुणज्ञानं तदा नैव द्यपेक्ष्यते । ज्ञायमानतया नैव गुणास्तत्रोपकारिणः ॥ २८९२ ॥ सत्तामात्रेण ते सर्वे दोषव्यावर्त्तनक्षमाः । नृदोषविषयं ज्ञानं तेषु सत्सु न जायते ॥ २८९३ ॥

तेषु सत्स्विति । गुणेषु ॥ २८९२ ॥ २८९३ ॥

दि नाम न जायते ततः किमित्यत आह—दोषेश्चेति ।

दोषेश्वाज्ञायमानत्वान प्रामाण्यमपोचते । अनपोदितसिद्धं च तदिहापि स्वतः स्थितम् ॥ २८९४ ॥

न प्रामाण्यमपोद्यत इति सम्बन्धः । कस्मात् ? । अज्ञायमानत्वात्—गुणनिषि-द्धत्वाहोषाणामभावादेवाज्ञायमानत्वम् । अनपोदितसिद्धं चेति । अनपोदितत्वा-स्सिद्धम् , उत्सर्गस्यापवादविरहे निसर्गसिद्धत्वात् । इहापीति । आप्तवाक्ये न केव-रूमपौरुषेय इत्यपिशब्दः ॥ २८९४ ॥

ननु च यदि नाम कवित्पौरुषेये वाक्ये दोषा न ज्ञायन्ते तथापि सम्भाव्यन्त एव, तेषां तदाश्रितत्वात् । ततश्च यथा गुणाः सत्तामात्रेण दोषव्यावर्त्तनक्षमास्तथा दोषा अपि गुणव्यावर्त्तनसमर्था इति तत्किमुच्यते—दोपैश्चाज्ञायमानत्वात्र प्रामा- ण्यमपोश्चत इति, एतदाशक्क्याह—दोषाः सन्तीत्यादि ।

दोषाः सन्ति न सन्तीति पौरुषेये तु शङ्क्यते । वेदे कर्तुरभावाच दोषाशङ्केव नास्ति नः ॥ २८९५ ॥ अतो यदनपेक्षत्वाद्वेदे प्रामाण्यमुच्यते । तदासेन प्रणीतेऽपि सुतरां सिद्ध्यति खतः ॥ २८९६ ॥

एवं मन्यते । न ह्यस्माभिरवद्यं पौरुषेयवचनस्य प्रामाण्यं समर्थनीयम् , किन्तु सर्व एवायमारम्भो वेदस्य प्रामाण्यसिद्धये, तत्र यदि नाम पौरुषेयस्य वचनस्या-प्रामाण्यं जातं तथापि न काचित्क्षतिर्वेदस्य, दोषाद्यङ्काया अभवादेव प्रामाण्यसिद्धे-रिस्यनपेक्षत्वादुच्यत इति । यथोक्तं भाष्ये-"तस्मात्प्रमाणमनपेक्षत्वात् । नैवं सति प्रस्यान्तरमपेक्षितव्यं पुरुषान्तरं वा स्वयम्प्रस्ययो ह्यसा"विति ॥२८९५॥२८९६॥ अपिच-किं प्रमाणान्तरपरिच्छिनेऽर्थे प्रवृत्तिरिष्टा, आहोस्विनेति पश्रद्धयम्,

तत्र यदि तावनेष्टेति द्वितीयः पश्रस्तदा वेदस्य स्वत एव प्रामाण्यं सिद्धमिति दर्श-यति—वेदार्थ इत्यादि ।

वेदार्थेऽन्यप्रमाणेर्या सर्वकालमसङ्गतिः। तयेवास्य प्रमाणत्वमनुवादत्वमन्यथा॥ २८९७॥

वेदार्थः-अग्निहोत्रात्खर्गो भवतीत्यादिः । अन्यप्रमाणैरिति । वेदादन्यैः प्रत्य-क्षादिभिः सङ्गतिरेकविषयतया सम्बन्धः, तत्प्रतिषेधोऽसङ्गतिः। तयेवेति । असङ्गत्या अस्येति । वेदस्य । अथ प्रवृत्तिरिष्टेति पक्षस्तदा गृहीतप्राहित्वादुत्तरकालभाविनो ज्ञानस्य न प्रामाण्यं प्राप्नोतीति दर्शयन्नाह्—अनुवादत्वमन्यथेति । अन्यथा—यद्य-न्यैरिष प्रमाणैरवगतेऽथं प्रमाणस्य प्रवृत्तिरिष्यते तदा तस्यान्यप्रकाशितार्थप्रकाशक-त्वादनुवादत्वमिति स्मृत्यादिवदप्रामाण्यप्रसङ्गः । तस्माद्यत्प्रमाणं न तत्प्रमाणान्तरस-ङ्गतिमपेक्षत इति सर्वस्थैव प्रमाणस्य स्वतःप्रामाण्यं प्रसिद्धमिति भावः ॥ २८९७ ॥

एतदेव दर्शयति-अन्यस्यापीत्यादि ।

अन्यस्यापि प्रमाणत्वे सङ्गतिर्नेव कारणम्। तुल्यार्थानां विकल्पेन ह्येकस्यैव प्रमाणता ॥ २८९८ ॥

वेदादन्यस्थापि प्रत्यक्षादेः । तुस्यार्थानामिति । एकविषयप्रवृत्तानाम् । एक-स्येवेति । प्रथमस्य । अन्येषामनुवादत्वात् । नच तेभ्य उत्तरकालभाविभ्यः प्रत्य-येभ्यः प्रथमस्य प्रामाण्यं युक्तं तेषां गृहीतविषयत्वेन स्वयमेवाप्रमाणत्वात् ॥२८९८॥

ननु च दृश्यत एव सन्तमसादिप्रदेशे प्रथमज्ञानगृहीतस्याप्यर्थस्योत्तरोत्तरतः प्रमाणात्परिच्छेदः स्पष्टालोकावस्थायामित्याशङ्क्याह—यत्रापीत्यादि ।

यत्रापि स्यात्परिच्छेदः प्रमाणैरुत्तरैः पुनः । नृनं तत्रापि पूर्वेण नार्थः सोऽवधृतः स्फुटम् ॥ २८९९ ॥

पूर्वस्य ज्ञानस्यानवधृतार्थत्वादप्रामाण्यमेवेति भावः ॥ २८९९ ॥

अपिच-यदि प्रमाणान्तरसङ्गत्या प्रामाण्यमेवं सति सङ्घातिनिष्टार्थेविषयस्य ज्ञानस्य श्रोत्रिधियश्च प्रामाण्यं न प्राप्नोति तद्विषये प्रमाणान्तराप्रवृत्तेरिति द्र्शयति सकृदित्यादि ।

सकुजातिबनष्टे च भवेनार्थे प्रमाणता । श्रीत्रा धीश्चाप्रमाणं स्यान्नेत्रादिभिरसङ्गता ॥ २९००॥

नेत्रादिमिरसङ्गतेति । एकविषयत्वेनासम्बन्धात् । प्रयोगः-यत्प्रमाणान्तर-सङ्गतिनिरपेक्षं तत्त्वत एव प्रमाणम्, यथा श्रोत्रज्ञानं सकुज्ञातं विनष्टविषयं च विज्ञानम्, प्रमाणान्तरसङ्गतिनिरपेक्षं च वेदार्थविषयं ज्ञानमिति स्वभावहेतुः २९००

श्रोत्रेसादिना दृष्टान्तस्य साधनविकलतामाशङ्कते ।

श्रोत्रज्ञानान्तरेणास्याः सम्बन्धाचेत्प्रमाणता । सिद्धा वेदेऽपि तज्जन्यविज्ञानान्तरसङ्गतेः ॥ २९०१ ॥ साधनान्तरजन्या तु बुद्धिनीस्ति द्वयोरपि । हेत्वन्तरकृतज्ञानसंवादोऽतो न वाञ्छयते ॥ २९०२ ॥

तथा श्रेकस्मिन्निप शब्दे बहुमिः श्रूयमाणे श्रोत्रज्ञानान्तरप्रवृत्तेरस्याः श्रोत्रिधियः प्रमाणान्तरसङ्गत्यपेक्षया सम्यक्त्वमवसीयते। सिद्धा वेदेऽपीत्यादिना प्रतिविध्यत्ते—तज्जन्यविज्ञानान्तरसङ्गतेरिति । वेद्जन्यविज्ञानान्तरसम्बन्धात् । स्योरपीति । श्रोत्रबुद्धिवेदार्थवुद्ध्योः । एतदुक्तं भवति—प्रमाणान्तरसङ्गतिनिर्पेक्षत्वादित्यत्र साधनान्तरज्जन्यं प्रमाणान्तरं विवक्षितम्, नत्वेकसाधनसाध्यम्, तेन हेतोः सविशेषणत्वाम्न साधनविकलता दृष्टान्तस्येति भावः । हेत्वन्तरकृतज्ञान-संवाद् इति । हेत्वन्तरेण कृतं च तत् ज्ञानं चेति तथोक्तम्—तस्य संवाद इति विम्मदः ॥ २९०१ ॥२९०२ ॥

अधेकसाधनसाध्यप्रमाणान्तरप्रवृत्तिमात्रेणापि परतः प्रामाण्यमिष्टम्, तदा सिद्धसाध्यतेति मन्यमान आह—यथेत्यादि ।

यथा त्वेकेन्द्रियाधीनविज्ञानान्तरसङ्गतिः।
प्रत्यक्षे कारणं कृसा तथा वेदेऽपि कथ्यताम्॥ २९०३॥
कारणं कृतेति । श्रोत्रज्ञानान्तरेणास्याः सम्बन्धाचेत्प्रमाणतेति वचनात्॥ २९०३॥

कथं वेदे कथनीयमित्यत आह-एकेनेव हीत्यादि ।

एकेनैव हि वाक्येन देशकालन( लान्त? )रादिषु । लभ्यमानेऽर्थसंवादे न मृग्यं कारणान्तरम् ॥ २९०४ ॥ तस्मादृढं यदुत्पन्नं विज्ञानं न विसंवदेत् । देशान्तरादिविज्ञानैः प्रमाणं तदसंशयम् ॥ २९०५ ॥ **दृष्ठमिति ।** संशयविपर्यासरिहतत्वात् । देशान्तरादिविज्ञानैरिति । आदि-शब्देन नरान्तरादिविज्ञानपरिप्रहः ॥ २९०४ ॥ २९०५ ॥

नचासिद्धताऽस्य हेतोरिति दर्शयन्नाह-साध्येतादि ।

साध्या न चानुमानेन शब्दादीनां प्रमाणता।

प्रत्यक्षस्यापि सा माभूत्तत्साध्यैवाविद्योषतः ॥ २९०६ ॥

न तानत्त्रत्यक्षेण साध्या वेदार्थस्यातीन्द्रियत्वादिति भावः। नाप्यनुमानेनाति-प्रसङ्गात् । शाब्दानामिति । वैदिकानामिति शेषः। प्रकरणाद्वा विशेषगतिः २९०६ स्यादेतदिष्यत एव प्रत्यक्षस्याप्यनुमानसाध्या प्रमाणतेत्याह्—प्रमाणानामित्यादि ।

प्रमाणानां प्रमाणत्वं येन चान्येन साध्यते।
तस्याप्यन्येन साध्यत्वादनवस्था प्रसज्यते॥ २९०७॥
अन्येनासाधिता चेत्स्यात्साधकस्य प्रमाणता।
साध्यानामपि सा सिद्धा तद्वदेव भवेत्ततः॥ २९०८॥

प्रत्यक्षवत्तस्याप्यतुमानस्यापरेणातुमानेन प्रमाणतायां साध्यायामनवस्था स्थात्। अथातुमानारूयस्य साधनस्य प्रामाण्यं नान्येन साध्यते तदा साध्यस्यापि प्रत्यक्षादेः सा साध्या माभूदविशेषात् ॥ २९०७ ॥ २९०८ ॥

निवलादिना बौद्धो हेत्वसिद्धिमेव समर्थयते।

नतु प्रमाणमित्येवं प्रत्यक्षादि न गृद्यते । नचेत्थमगृहीतेन व्यवहारोऽवकल्पते ॥ २९०९ ॥

यदि प्रमाणानां प्रमाणान्तरापेक्षा न स्यात्तदा प्रमाणमित्येषु प्रत्यक्षादिषु निश्चयो न स्यात् । ततश्च सर्वव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गः॥ २९०९ ॥

प्रमाणं प्रहणादिखादिना प्रतिविधत्ते ।

प्रमाणं ग्रहणात्पूर्वं स्वरूपेण प्रतिष्ठितम्।

निरपेक्षं च तत्स्वार्थे प्रमिते मीयते परैः ॥ २९१० ॥

एतदुक्तं भवति—यद्यपि प्रमाणं खरूपनिश्चयं प्रति प्रमाणान्तरमपेक्षते तथापि न व्यवहारोच्छेदः, अर्थपरिच्छेदं प्रति प्रमाणान्तरनिरपेक्षत्वात्, अर्थश्चेत्परि-चिछनस्तदा तावतैव सर्वव्यवहारपरिसमाप्तिरिति किं खरूपं प्रति निश्चयानिश्चय-निरूपणया, अर्थनिश्चयार्थत्वादस्या इति सङ्क्षेपार्थः। अवयवार्थस्तूच्यते—प्रहणाः

त्पूर्विमिति । प्रमाणमेतिद्यतो निश्चयात्पूर्विमित्यर्थः । स्वरूपेणेति । अर्थपिरच्छेदा-तमना । निरपेक्षमिति । स्वार्थपिरच्छेदं प्रति प्रमाणान्तरं नापेक्षत इत्यर्थः । तत्स्वार्थे प्रमिते—निश्चिते तृत्तरकालमनुमानादिभिः प्रमाणैः प्रमीयते । यथोक्तम्—नद्यज्ञातेऽर्थे कश्चिद्विसुपलभते । ज्ञाते त्वनुमानाद्वगच्छतीति ॥ २९१० ॥

स्यादेतत्-अविदितायां बुद्धौ स्वार्धपरिच्छेद एव न युक्तः, यथोक्तमप्रसक्षोपल-म्भस्य नार्थदृष्टिः प्रसिद्धातीत्याशङ्काह्-यथाचेत्यादि ।

यथाचाविदितैरेव चक्षुरादिभिरिन्द्रियैः।
गृह्यन्ते विषयाः सर्वे प्रमाणैरिप ते तथा॥ २९११॥
तेनात्र ज्ञायमानत्वं प्रामाण्ये नोपयुज्यते।
विषयानुभवोऽप्यसादज्ञातादेव सभ्यते॥ २९१२॥

सुगमम् ॥ २९११ ॥ २९१२ ॥

यदोवं(अ)प्रमाणमप्यनया नीत्या स्वत एव प्रसच्यत इत्याशक्त्र्याह—अप्रमाण-मित्यादि ।

> अप्रमाणं पुनः स्वार्थे प्रमाणिमव हि स्थितम् । मिथ्यात्वं तस्य गृह्येत न प्रमाणान्तराहते ॥ २९१३ ॥

अप्रमाणं हि प्रमाणवदाभातीति न तत्सत्तामात्रेण स्वार्थं परिच्छिनत्ति, तस्मा-न्मिश्यात्वं—मिश्यार्थपरिच्छेदित्वमस्य प्रमाणान्तरं विना प्रहीतुं न शक्यत इति परतस्तद्भ्यवस्थाप्यते ॥ २९१३ ॥

ननु च प्रमाणेऽपि तुल्यम्-तथाहि तद्पि स्वार्थे कचिदप्रमाणिमवाभातीत्यत आह्—न ह्यर्थस्येत्यादि ।

> न सर्थस्यान्यथाभावः पूर्वेणात्तस्तथात्ववत् । तदत्राप्यन्यथाभावे धीर्यद्वा दुष्टकारणे ॥ २९१४ ॥ तावता चैव मिध्यात्वं गृह्यते नान्यहेतुकम् । उत्पत्त्यवस्थमेवेदं प्रमाणमिति मीयते ॥ २९१५ ॥

पूर्वेणेति । अप्रमाणेन । आत्त इति । गृहीतः । तथात्वविद्ति वैधर्म्यटष्टान्तः । एतदुक्तं भवति-यथा प्रमाणेन तथात्वमात्तं न तथा मिध्यात्व(म)प्रमाणेनेति न समानम् । तथाहि-उत्पत्त्यवस्थमेव प्रमाणं प्रमाणमिति मीयते, नत्वप्र-

माणमप्रमाणमिति, तस्य नित्यं प्रमाणवद्वभासनादिति भावः । तदित्यादिना परतोऽप्रामाण्यसुपसंहरति । यद्वा दुष्टकारणे धीरिति संबन्धः । तावता चैवेति ।
अन्यथा भावधिया दुष्टकारणिधया च। स्यादेतत् । यद्येतयोधियोः सम्यक्त्वं
गृहीतं भवेत्तदाऽऽभ्यां मिण्यात्वं गृह्योत, तयोश्च सम्यक्त्वप्रह्णाय प्रमाणान्तरापेक्षायामनवस्था स्यादित्यत आह—उत्पत्त्यवस्थमित्यादि । इदमिति । अर्थान्यथाज्ञानं दुष्टकारणज्ञानं च। तेन नानवस्थेति भावः ॥ २९१४ ॥ २९१५ ॥

यदुक्तं बौद्धादिना मिथ्यार्थं वैदिकं वचो वाक्यत्वादिमः शीत इत्यादि पुरुषवा-क्यवदित्यादि साधनं, तस्यानैकान्तिकतेति दर्शयन्नाह-अतो यत्रापीत्यादि ।

> अतो यत्रापि मिथ्यास्वं परेभ्यः प्रतिपाद्यते। तत्राप्येतद्वयं वाच्यं नतु साधम्यमात्रकम् ॥ २९१६॥

यत्रापीति । चोदनादौ । एतद्वयमिति । अन्यथात्वज्ञानं दुष्टकारणज्ञानं च । साधर्म्यमात्रकमिति । असत्यार्थेन पुंवाक्येन वाक्यत्वादिना तुल्यत्वम् ॥२९१६॥

कस्मात्र वाच्यमित्यत्रोपपत्तिमाह—तत्रेत्यादि ।

तत्राप्रमाणसाधर्म्यमात्रं यत्तिचिदाश्रिताः।
सर्वे प्रमाणमिध्यात्वं साधयन्त्यविपश्चितः॥ २९१७॥
तेषामात्मवधायैव ताद्वक्साधनकल्पनम्।
उत्पद्यते परस्यापि प्रतिविम्बेन ताद्दशम्॥ २९१८॥
तेन च प्रतिषिद्धत्वाद्यथाभृतसाधनम्।
नौत्सर्गिकप्रमाणत्वाचोदना बाधितुं क्षमम्॥ २९१९॥

यद्यप्रमाणसाधर्म्यमात्रेणात्रमाणं स्यात्तदा सर्वत्र प्रमाणानामप्रामाण्यप्रसङ्गः, शक्यते हि सर्वत्र वस्तुत्वादिमा साधर्म्य वक्तुमिति सङ्क्षेपार्थः । कथमात्मवधाय भवतीत्याह—उत्पद्यत इत्यादि । परस्यापीति । मीमांसकस्य । प्रतिबिम्बेनेति । यथा विम्वादनन्तरं प्रतिबिम्बमुत्पद्यते, तथा बौद्धोपन्यस्तसाधनानन्तरं प्रतिसाधनं मीमांसकस्योदेतीत्यर्थः । तथाहि शक्यमिदमभिधातुम्—अमृषा वैदिकं वचः, वचनत्वादिभ्यः, अग्निरुणो भास्तर इत्यादिपुरुषवचनवदिति । तेनैवंविधेन प्रतिप्रमाणेन प्रतिषिद्धत्वात् —व्याहतत्वात्, अयथाभूता चोदनेत्यस्यार्थस्य यत्साधनमुपन्यसं बौद्धादिना तम्र चोदनां बाधितुं क्षमम्, कुतः ?, औत्सर्गिकप्रमाणत्वात् । औत्सर्गिकं प्रमाणं प्रामाण्यं यस्य तत्तथोक्तं तद्भावस्तत्वम्॥२९१७॥२९१८॥२९१८॥

अत्राभिघीयत इत्यादिना-आस्मलाभे च भावानामित्यारभ्य यथाक्रमं दूषणं वक्तमारभते-

अत्राभिधीयते येषां जातानां स्थितिरिष्यते ।
तेषामेव तु नन्वेषा व्यवस्था सनिबन्धना ॥ २९२० ॥
सनिबन्धनेति । वस्त्विधष्ठाना । असतो व्यापारायोगादिति भावः ॥२९२०॥
का पुनरसौ व्यवस्थेत्याह—आत्मलाभ इत्यादि ।

आत्मलाभे घटादीनां कारणापेक्षितेष्यते। लब्धात्मनां स्रकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु॥ २९२१॥ अथ ज्ञानेऽपि कस्मान्न युज्यत इसाह—यत्त्विसादि।

यत्तु ज्ञानं त्वयाऽपीष्टं जन्मानन्तरमस्थिरम् । लब्धात्मनोऽसतः पश्चाद्व्यापारस्तस्य कीदृशः॥ २९२२॥

असतः कीहरो व्यापार इति । नैव कश्चित्, सर्वसामध्येश्न्यत्वादसत्तव-स्रोति भावः । सत्त्वेऽपि वा निरीहत्वात्सर्वभावानां नैव व्यापारः सिद्धोत् । न च ज्ञानस्य किश्वित्कार्यमस्ति यत्र व्याप्रियेत । स्वार्थपरिच्छेदात्मकमस्तीति चेत् । न । ज्ञानपर्यायत्वादस्थात्मानमेव करोतीति सुव्याहृतमेतत् । प्रमाणमेतदिति निश्चय-जननं स्वकार्यमिति चेत्र । कचिद्निश्चयाद्विपर्ययदर्शनाच । अनेनात्रापि प्रतिज्ञार्थे प्रत्यक्षादिविरोधः प्रतिपादितः । तथाह्यपछिष्यष्ठभणप्राप्तस्यानुपछम्भेनान्योपछम्भा-त्मना प्रत्यक्षेणासतो व्यापाराभावो निश्चितः । नैकृत्याच वियद्मभोजवदनुमानतो-ऽपि सिद्धः । त्वयापीष्टमित्यनेन स्ववचनविरोधं चोद्भावयति ॥ २९२२ ॥

तमेव व्यापार इत्यादिना ऋोकद्वयेन द्र्यति।

व्यापारः कारणानां हि दृष्टो जन्मातिरेकतः। प्रमाणेऽपि तथा माभूदिति जन्म विवक्ष्यते॥ २९२३॥ नहि तत्क्षणमप्यास्ते जायते वाऽप्रमात्मकम्। येनार्थग्रहणे पश्चाद्व्याप्रियतेन्द्रियादिवत्॥ २९२४॥

तथाहि—''सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजनम तत्प्रस्थः"मिस्रत्र सूत्रे जन्मप्रहणस्य साफर्यं प्रतिपाद्यितुं न्यापार इत्याद्युक्तं कुमारिलेन । ज्ञा(जा?)य-मानाया एव बुद्धेः प्रामाण्यं यथा स्यादिति प्रतिपाद्नार्थं जन्मप्रहणं कृतमिति । किं कारणसिसाह—नहीत्यादि । तदिति । ज्ञानम् ॥ २९२३ ॥ २९२४ ॥

अथापीत्यादिना परस्थोत्तरमाशङ्कते ।

## अधाप्यक्षणिकं ज्ञानं नित्यं चाऽभ्युपगम्यते । अभ्युपेतविरोघोऽयमेवं युक्तयावबाधनम् ॥ २९२५ ॥

तथाचान्यत्र कुमारिलेन नित्यत्वमेकत्वं च वुद्धीनां वर्णितम् । यथोक्तम्—
"बुद्धीनामपि चैतन्यस्वाभाव्यात्पुरुपस्यातो नित्यत्वमेकता चेष्टा । भेदस्तु विषयाश्रय" इति । अत्रापि पक्षे प्रतिज्ञाया अभ्युपेतिविरोघोऽनुमानविरोघोऽपि । तथा
(हि) क्षणिकत्वं बुद्धीनामभ्युपगतम् । यथोक्तं भाष्ये— "क्षणिका हि सा न बुद्धानतरकालमबस्थास्यत" इति । तथा— "न तत्क्षणमण्यास्ते" इत्यादिवचनात्प्रवचनविरोघोऽपि ॥ २९२५ ॥

युक्तिबाधां दर्शयति—साधितेत्यादि ।

साधितक्षणभङ्गं हि सर्वे वस्तु सविस्तरम्।

नित्यं च जन्यते नेति कारणापेक्षिताऽस्य का ॥ २९२६ ॥

नित्यत्वाभ्युपगमे कारणापेक्षिता न युक्तेति दर्शयति—नित्यं चेत्यादिना । जन्यस्य हि कारणान्तरापेक्षिता तत आत्मभाविष्टप्सया, यत्तु नित्यत्वादनुत्पाद्यं तस्य काऽपेक्षा ॥ २९२६ ॥

अतश्चेत्यादिना प्रयोगरचनयाऽनुमानवाधामेव दर्शयति ।

अतश्च शक्यते वक्तं खत एव न वर्त्तते । पश्चात्प्रमा खकार्येषु नैरूप्याद्गगनान्जवत् ॥ २९२७ ॥

अस्तु वेत्यादिनाऽभ्युपगम्याक्षणिकत्वं प्रत्यक्षादिबाधां दर्शयति ।

अस्तुवाऽक्षणिकं ज्ञानं खत एव प्रवर्त्तते। खप्रामाण्यविनिश्चित्वै चेत्तरिंक संशयाद्यः॥ २९२८॥

यदि स्वत एव प्रमाणनिश्चयं जनयति तदा प्रमाणे संशयादयो न प्राप्नुवन्ति । आदिशब्देन विपर्यासस्तत्पूर्वको विरोधो विपरीता प्रवृत्तिः परस्परपराहतलक्षणप्रणयनं विसंवादश्च गृह्यते । ततश्च संशयादेः प्रमाणानन्तरं निश्चयविपरीताकारस्य संवेदनात् प्रसक्षत एव निश्चयाभावः सिद्धो घटाभाव इव तद्विविक्तप्रदेशोपलम्भात् । ततश्च तत्सद्भावप्रतिङ्कायाः प्रसक्षविरोधः ॥ २९२८ ॥

प्रामाण्येखादिना प्रत्यक्षे विरोधमेव समर्थयते ।

प्रामाण्यनिश्चयो यसात्तत्र तन्मात्रभाविकः। तस्मिन जाते च सन्देहविपर्यासावनास्पदौ ॥ २९२९॥

तसित्रिति । प्रामाण्यनिश्चये ॥ २९२९ ॥ कस्मादनास्पदावित्याह—निश्चयेत्यादि ।

निश्चवारोपमनसोर्बोध्यबाधकभावतः। समारोपविवेके हि निश्चयो वर्त्ततेऽखिलः॥ २९३०॥

एतदेव कुत इत्याह—समारोपेत्यादि । निश्चयो हि समारोपविपरीताकारत्वात्त-द्विषयमनिराकृत्य नात्मिश्चितिमासादयति, उष्णस्पर्श इव शीतिमिति कुतस्तेन विष-यीकृते विषये समावेशो विपर्यासस्य ॥ २९३०॥

तत्रश्चेत्यादिना स्ववचनविरोधमपि दृश्यति ।

ततश्च चोदनाजन्यमितप्रामाण्यसिद्धये । दोषवर्जितहेतृत्थभावाद्यक्तिरपार्थिका ॥ २९३१ ॥

हेतूत्थभावो—हेतूत्थत्वम् । आदिशब्देनानाप्ताप्रणीतोक्तिजन्यत्वाद्वाधवर्जनादि-त्यादि गृह्यते । तथाहि—"चोदनाजनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितैः । कारणैर्ज-न्यमानत्वाहिङ्गाप्तोक्त्यक्षवुद्धिवत् । तथाऽनाप्ताप्रणीतोक्तिजन्यत्वाद्वाधवर्जनात्" इति चोदनाजनिताया बुद्धेः प्रामाण्यसिद्धये साधनं ब्रुवता परतः साधनात्प्रामाण्यनि-श्रय उक्तो भवति । स्ततः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति च वदता तिन्विधश्चेति पर-स्परवचनव्याघातः ॥ २९३१ ॥

सिद्ध इत्यादिना परस्योत्तरमाशङ्कते।

सिद्धे स्वतःप्रमाणत्वे साऽपवादिनवारिणी।

यदीष्यते तद्दप्येवं नाऽऽदाङ्काया असम्भवात्॥ २९३२॥

तावदेव हि साऽऽदाङ्का यावन्नोदेति निश्चयः।

निश्चये तृद्गते तस्मिन्नप्रामाण्ये कुतोन्वियम्॥ २९३३॥

येन तद्विनिष्ट्रन्यर्थे यतः सार्थकतां व्रजेत्।

स्थाणौ निश्चिततादात्म्यो नान्यथात्वं हि(दाङ्कते)॥२९३४॥

अथापि स्वान्नास्माभिश्चोदनाजनितायाः थियः प्रामाण्यसिद्धये साधनमिधी-

यते । किं तर्हि ? । यत्तत्र परेणात्रामाण्यमासक्तं तिमयेधायेखेतद्पि न युक्तम् ।

कुत आशङ्काया असम्भवात् । उक्तं हि—"निश्चयारोपमनसोर्बाध्यवाधकभावतः" इति तत्कुतो निश्चये समुत्पन्ने सतीयमप्रामाण्याशङ्का । येन तिन्नवृत्तये भवतः साधनप्रयोगप्रयासः सफलो भवेत् । अत्र दृष्टान्तमाह—स्थाणावित्यादि । निश्चितं तादात्म्यं स्थाणुत्वं येन प्रतिपत्रा स तथोक्तः । अम्यथात्विमिति । वृक्षत्वपुरुषत्वादि । २९३२ ॥ २९३३ ॥ २९३४ ॥

यशेवं कथमप्रामाण्याशङ्का विना साधनप्रयोगं निर्वर्त्तीयतुं शक्यत इत्याह— यद्वपेत्यादि ।

> यद्रुपनिश्चयो यसाजायते यत्र वस्तुनि । तद्विपर्ययशङ्कायास्तत एव निवर्त्तनम् ॥ २९३५ ॥

यस्मिन्ह्रपे निश्चयो यहुपनिश्चयः । तद्विपर्ययशङ्काया इति । तद्रुपविपरीते स्वभावे शङ्काया इत्यर्थः । तत एवेति । तद्रुपनिश्चयात् ॥ २९३५ ॥

अत्रैव दृष्टान्तमाह-यथा धूमादीत्यादि ।

यथा धूमादिलिङ्गेभ्यः पावकाचस्तितागती । तन्नास्तित्वव्यवच्छेदस्तत एवोपपद्यते ॥ २९३६ ॥

तन्नास्तित्वव्यवच्छेद् इति । पावकादिनास्तित्वव्यवच्छेदः ॥ २९३६ ॥ अप्रमाणेत्यादिनोपसंहरति ।

अप्रामाण्यव्यवच्छेदः स्वत एवैवमिष्यताम् । अतो न साधनं युक्तमप्रामाण्यनिवृत्तये ॥ २९३७ ॥

अत्रैवोपचयहेतुमाह—अप्रमाणद्वयेत्यादि ।

अप्रमाणद्वयाशङ्का यदि वर्त्तेत तत्र तु । प्रामाण्यनिश्चयो न स्याद्धान्त्या तद्विषयीकृतेः ॥ २९३८॥

अप्रमाणद्वयं संशयविपर्यासात्मकम् ॥ २९३८ ॥

य इत्यादिना विरुद्धन्याप्तोपलन्धिप्रसङ्गमाद्शेयन्खवचनविरोधमेव समर्थयते।

यः सन्देह्विपर्यासप्रसम्वैविषयीकृतः।

स्याणुवन्नहि तत्रास्ति तदा तद्रूपनिश्चयः॥ २९३९ ॥

निश्चयविरुद्धाभ्यां संशयविपर्यासाभ्यां तद्विषयीकृतस्य वस्तुनो व्याप्तत्वाश्च तत्र

निश्चयावकाशः ॥ २९३५ ॥

बिसुगित्यादिना—अनुमानविरोधं दर्शयति स्वपक्षसिद्धं च । बिसुगधूमहेतृत्थदोषादिप्रत्ययैर्पथा । स्थाणुतेजोऽप्रमाणादि परेभ्यो व्यवसीयते ॥ २९४० ॥

प्रयोगः—ये सन्देहविपर्यासविषयीकृतात्मानस्ते परतोऽवसातव्यात्मतस्ताः, यथा स्थाण्वादयः, सन्देहविपर्यासविषयीकृतात्मकं च केषांचित्प्रामाण्यमिति स्वभा-दहेतुः । बलिभुक् च धूमश्च हेतृत्थदोषादयश्चेति तथोक्ताः । तेषु प्रत्यया इति समासः । एभिश्च यथाक्रमं स्थाण्वादीनां सम्बन्धः । एतेन च हेतोर्व्याप्तिर्दिर्शिता ॥ २९४० ॥

साम्प्रतं पक्षधर्मोपदेशेनासिद्धिं परिहरन्नाह—यत्सन्देहेत्यादि । यत्सन्देहविपर्यासविषयत्वं गतं तथा । परतो निश्चयस्तस्य प्रमाणत्वस्य गम्यताम् ॥ २९४१ ॥

यदिति । यस्मात् । गतमिति । निश्चितम् । कस्य, प्रमाणस्येति शेषः । तथाहि चोदनाजनिताया बुद्धेः प्रतिपादितं सन्देहविपर्यासविषयत्वम् । तथेति । यथा स्था-ण्वादेः परतो निश्चयः । तस्येत्यादिना प्रमाणफलोपदर्शनम् ॥ २९४१ ॥

यदुक्तं सिद्धे स्वतः प्रमाणत्वे साऽपवादनिवारणीति तत्र युक्तमाशङ्काया अस-म्भवादिति प्रतिपादितम्, इदानीं भवतु नामाप्रामाण्याशङ्कानिवृत्तये साधनप्रयोगः, तथापि भवन्मतेन सोऽपि न युक्त इति द्शीयन्नाह—अयं चेखादि ।

> अयं च भवतां पक्षो यत्र वाक्ये नत्रः श्रुतिः। तत्रैवान्यव्यवच्छेदः खात्मैवान्यत्र गम्यते॥ २९४२॥ चोदनाजनिताबुद्धिः प्रमाणमिति नेह च। प्रयोगोऽस्ति नञस्तेन नाप्रामाण्यनिवर्त्तनम्॥ २९४३॥

भवतां विधिशव्दार्थवादिनामयं पक्षः—यत्रैव वाक्ये नवः प्रयोगस्तत्रैवान्य-व्यवच्छेदः प्रतीयते, अन्यत्र तु विधिरेवेति । न चात्र चोदनाजनितेत्यादौ साधन-वाक्ये नवः प्रयोगोऽस्ति । तत्कथमनेनाप्रामाण्यव्यवच्छेदः प्रतिपाद्यताम्॥२९४२॥ ॥ २९४३॥

यदुक्तम्—तत्कथं संशयाद्य इति, तत्रादिशब्दोपात्तमर्थं दर्शयति-किश्चेद्यादि।
 किंच सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यं निश्चितं यदि।
 स्वत एव तदा कस्मान्मतभेदः प्रवादिनाम् ॥ २९४४॥

थदि सर्वप्रमाणानां स्वत एव प्रामाण्यं भवेत्तदा बादिनां प्रामाण्यविषये मतभेदो न स्थात् ॥ २९४४ ॥

स एव कथं सिद्ध इत्याह—येनैकेरित्यादि ।

येनैकैः स्वत एवेति प्रो(प्रा?)च्यैर्नियम उच्यते। किश्चित्स्वतोऽन्यतः किश्चित्परैश्चानियमो मतः॥२९४५॥

एकेरिति । मीमांसकैः । प्रेरिति । बौद्धैः । तैः किश्वित्स्वतःप्रमाणमिष्टम् , यथा-स्वसंवेदनप्रत्यक्षं योगिज्ञानम् , अर्थिकयाज्ञानम् , अनुमानमभ्यासवस प्रत्य-क्षम , तद्धि स्वत एव निश्चीयते । अभ्यासबलेनापहस्तितभ्रान्तिकारणत्वात् । कि-श्चिद्न्यतः, यथा-विवादास्पदीभूतं चोद्नाजनितं ज्ञानम्, प्रस्थं चानपगतभा-न्तिनिमित्तम् । अभ्यासार्थिकियाज्ञानयोरनवाप्तत्वात् । यद्येवम्-अनुमानादौ भव-नमतेन विवादो न प्राप्नोति तस्य स्वत एव प्रमाणत्वात् । तथाहि-केचित्रिरूपिल-क्रहेत्कमनुमानमिच्छन्ति, केचिहिरूपिक्षज्ञं, केचिदेकरूपिक्षसमुद्भवम्। लक्ष-णप्रणयनं चानर्थकम् । तथा लोकायतं प्रति तत्प्रामाण्यप्रतिपादनं न कर्त्तव्यम्, स्वत एव प्रामाण्यनिश्चयादिति समानम् । नैष दोषः । यतोऽनुमानस्य तादात्म्य-तदुत्पत्तिप्रतिबद्धिक्षङ्गनिश्चयादुत्पत्तेरन्तरेणाष्यर्थिकयासंवादं पारम्पर्येण तथाविधव-स्तुप्रतिबद्धजन्मतया तदर्थाव्यभिचारित्वं निश्चितमिति स्वतःप्रामाण्यमुच्यते । तदु-त्पत्तिहेतुलिङ्गस्बरूपापरिज्ञानाद्वादिनोऽत्रानुत्पन्न एवानुमाने परस्परं विप्रवदनते, नतृत्पन्ने, तत्स्वरूपादिनिश्चयान् । अतएवाचार्यास्तदुत्पत्तिहेतुिक्कस्यरूपव्युत्पादन-मेव कुर्वन्ति लक्षणे । कथं हि नाम विपरीतलिङ्गखरूपावधारणादनुमानीत्पत्तिर्भ-विष्यतीति । यद्पे लोकायतं प्रसनुमानस्य प्रामाण्यप्रतिपाद्नं न कर्त्तव्यमिति चो-द्यते, तद्प्ययुक्तम् । नह्यस्मामिरनुमानस्य शामाण्यं साध्यते । किं तर्हि ? । ज्यव-हारः । तथाहि—मिध्याऽर्थशास्त्रश्रवणाद्भ्यामृहो लोकायतः सिद्धेऽप्यनुमानस्य प्रामाण्ये साञ्चयनन्न तद्व्यवहारं प्रवर्त्तयति, तस्य विषयोपदर्शनेन विषयी न्यवहारः साध्यते—यदात उत्पन्नं तत्तत्प्रापणशक्तियुक्तं, यथा प्रत्यक्षं स्वार्थस्य, अनुमेयादुत्पन्नं चेदं तत्प्रतिबद्धलिङ्गदर्शनद्वारायातं लिङ्गिज्ञानमित्येवं सङ्केतविषयकथनेन समये प्रवर्त्तनात । तथाहि प्रत्यक्षेऽर्थाव्यमिचारनिवन्धन एवानेन प्रामाण्यव्यवहारः कृतः। अञ्यमिचारश्चास्य कोऽन्यस्तदुः । यथोक्तम्—''अर्थस्यासम्भवेऽभावात् प्रत्यक्षे-

उपि प्रमाणता । प्रतिवद्धस्यभावस्य तद्धेतुत्वे समं द्वय"मिति । तस्माच्या साङ्क्षय-स्तृणामे करिसन्ताभावं व्यवस्थन्नपि शास्त्रश्रवणव्यामोहादभावव्यवहारमप्रवर्त्तयनप्र-वर्तते । तथाऽयमपि लोकायतः । नच चोदनाजनिताया बुद्धेः प्रामाण्यं सिद्धम् , येनात्राप्यनुमानवत्प्रामाण्यव्यवहारः साध्यत इति स्यात् , तत्र प्रतिबन्धासिद्धेः प्रामाण्यस्यैव साध्यत्वादिति न समानम् ॥ २९४५ ॥

स्यादेतत्—भवतु नाम मतभेदः, स कस्मात्स्वतः प्रामाण्ये सति न युज्यत इत्याह—विवादो भ्रान्तित इत्यादि ।

> विवादो भ्रान्तितो यसात्सा च निश्चयबाधिता। निश्चिन्वन्तस्ततस्तत्त्वं विवदेरन्न चादिनः॥ २९४६॥

अनेन विवादस्य निश्चयविरुद्धभ्रान्तिकार्यस्योपलम्भानिश्चयाभावसिद्धिमादर्श-यन्ननुमानविरुद्धत्वं स्वतःप्रामाण्यप्रतिज्ञाया दर्शयति ॥ २९४६ ॥ अपरमि निश्चयविरुद्धकार्योपलम्भमाद्शयति—स्वत इत्यादि ।

> स्रतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यस्य विनिश्चये। न विसंवादभाक्षश्चिद्भविन्नश्चयवृत्तितः॥ २९४७॥ अप्रमाणे प्रमाणत्वबुद्ध्या वृत्तो हि वश्चयते। स्रतःप्रामाण्यबोधात्तु विपरीतो न कश्चन॥ २९४८॥

विसंवादो हि निश्चयविरुद्धाया भ्रान्तेः कार्यत्वेन प्रतीतः, स च स्वतःप्रामा-ण्याभ्युपगमे सति न प्राप्नोति । निश्चयेन तत्कारणस्य भ्रान्तेरपनीतत्वात् । विप-रीत इति । विसंवादभाक् ॥ २९४७ ॥ २९४८ ॥

नन्वित्यादिना परः प्रत्यवतिष्ठते ।

नन्वप्रमाणतो वृत्तो विदं वा कं(विसंवादं?)समक्षते । निश्चयः परतस्तस्य बाघकात्प्रत्ययान्मतः ॥ २९४९ ॥ प्रमाणतः प्रवृत्तस्तु न विसंवादमश्रुते । अस्यैव चेष्यतेऽस्माभिः खतःप्रामाण्यनिश्चयः॥ २९५० ॥

विसंवादो ह्यप्रमाणात्प्रवृत्तस्य भवति । तस्य चाप्रमाणस्य परतो निश्चयोऽभ्युप-गत एव । यत्पुनः प्रमाणं न ततः प्रवृत्तस्य विसंवादोऽस्ति । तस्यैव च स्वतः-प्रामाण्यमिष्टमिति कथं स्वतःप्रामाण्यप्रतिज्ञाया अनुमानवाधा ॥२९४९॥२९५०॥ नाभिप्रायेत्यादिना प्रतिविधत्ते।

नाभिप्रायापरिज्ञानादिदं स्वत्र विवक्षितम्। स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यस्य विनिश्चये॥ २९५१॥ नियते(तो?)यथ(त्र?) नैवास्ति स्वतःप्रामाण्यनिश्चयः। परिशेषवलात्तस्मन्नप्रामाण्यं प्रतीयते॥ २९५२॥ अर्थान्यथात्वहेतृत्थदोषज्ञानानपेक्षया। जन्मानन्तरमेवातस्तदप्रामाण्यनिश्चयात्॥ २९५३॥ अप्रमाणे प्रमाणत्वविपर्यासो न सङ्गतः। अत्रोऽसंवादिनो नैव कश्चिद्वत्तंत तद्गतेः॥ २९५४॥

इदमत्र विवक्षितम्—यदि भवता सर्वप्रमाणानां स्वतःप्रामाण्यमभ्युपगम्यते तदा प्रामाण्यनिश्चयोत्पादेन प्रमाणं व्याप्तमित्यभ्युपगतं स्यात् । ततश्च यत्रैव प्रमाण्यापकः प्रामाण्यनिश्चयो नोदेति तत्र सामध्यात्प्रा(दप्रा ?)माण्यमविष्ठते । प्रमाण्यापकः प्रामाण्यनिश्चयो नोदेति तत्र सामध्यात्प्राप्ताण्यमपि स्वत एव सामध्यािद्रापतितम्, विसंवादकारणदोपपरिज्ञानाद(न?)पेक्षणात्, प्रामाण्यनिश्चयानुत्पत्तेरे-वाप्रामाण्यस्य निश्चितत्वात् । ततश्च यदुक्तम्—"निश्चयः परतस्तस्य बाधकात्प्रत्ययान्मतः" इति तन्नोपपद्यते । एवं च सित जन्मोत्तरमेव प्रामाण्यनिश्चयोत्पादानुत्याद्यायां प्रामाण्येतरयोनिश्चितत्वादप्रमाणात्परिनिश्चिता नैव कस्यचित्प्रेक्षावतः प्रष्टुत्तिदेव सम्भवतीति कृतो विसंवादसम्भव इति । तद्भतेरिति । विसंवादित्वगतेर्निः श्चयादित्यथः । एते च प्रतिज्ञादोपोद्भावनमुखेन हेतोरव्याप्तिप्रकाशनाद्धेतुदोषा एव द्रष्टव्याः, न तु प्रतिज्ञादोषाः । अन्यथा हि प्रतिज्ञाया असाधनाङ्गत्वात् तद्दोषोद्भावनं प्रतिवादिनो निष्रहस्थानं स्थान् ॥ २९५१ ॥ २९५२ ॥ २९५३॥२९५४॥

घटादिषदिति दृष्टान्तस्यासिद्धिं प्रतिपादयन्नाह—जन्मातिरिक्तेत्यादि ।

जन्मातिरिक्तकालश्च क्रियाकालो न विद्यते। क्षणिकत्वाद्धटादीनामित्यसिद्धं निद्दीनम्॥ २९५५॥

नतु च जन्मोत्तरकालं घटादयो दृश्यन्ते एव कुलालायनपेक्षा मधूदकाद्यर्थ-क्रियाकारिणः, तत्कथं तेषां जन्मातिरिक्तः कालो न विद्यत इसाह-तेषामिसादि।

> तेषामुत्तरकालं हि कुलालाचनपेक्षिणाम्। खोपादानाचपेक्षत्वात्खतो नास्ति प्रवर्त्तनम्॥ २९५६॥

स्वोपादानम्—पूर्वः पूर्वः सजातीयः क्षणः । आदिशब्देन तदारकपुरुषादिपरिमहः। एतदुक्तं भवति—उत्तरकालमन्य एव घटादिश्चणाः स्वोपादानारापेश्चा
वर्त्तमाना दृश्यन्ते न तु कस्यचिज्ञन्मोत्तरकालमबस्थितिः सिद्धा क्षणिकत्वात्सर्वभावानामिति ॥ २९५६ ॥

यथैव प्रथमं ज्ञानमित्यादावाह-नचेत्यादिना ।

नवानवस्थितिप्राप्तिरन्यतो मानसंश्रितौ । तस्मादर्थिकियाज्ञाने स्वतःप्रामाण्यनिश्चयः ॥ २९५७ ॥ परः प्रस्वविष्ठते—(निवसादिना) ।

ननु कोऽतिशयस्तस्य प्राक्तनादस्ति येन तत् । परतः पूर्वविज्ञानमिव नाभ्युपगम्यते ॥ २९५८ ॥ उच्यत इत्यादिना प्रतिविधत्ते ।

उच्यते वस्तुसंवादः प्रामाण्यमभिधीयते।
तस्य चार्थिकयाभ्यासज्ञानादन्यन्न लक्षणम्॥ २९५९॥
अर्थिकयावभासं च ज्ञानं संवेद्यते स्फुटम्।
निश्चीयते च तन्मात्रभाव्यामर्शनचेतसा॥ २९६०॥
अतस्तस्य स्रतः सम्यक्प्रामाण्यस्य विनिश्चयात्।
नोत्तरार्थिकयाप्राप्तिप्रत्ययः समपेक्ष्यते॥ २९६१॥
ज्ञानप्रमाणभावे च तस्मिन् कार्यावभासिनि।
प्रत्यये प्रथमेऽप्यसाद्धेतोः प्रामाण्यनिश्चयः॥ २९६२॥

भयमत्र सङ्क्षेपार्थः—प्रमाणं हि नामाविसंवादि ज्ञानमुच्यते । प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमिति वचनात् । न(स?)चाविसंवादोऽर्धिक्रियाळक्षण एव, तद्र्थेत्वात्प्रमाणचिन्तायाः । यतोऽर्थिक्रयार्थी प्रमाणमप्रमाणं वाऽन्वेषते प्रेक्षावान्न व्यसनितया । सा चार्धिक्रया दाहपाकादिनिर्भासङ्गानोदयळक्षणा, तदुत्पादादेवार्धिक्रयार्थिनः प्रवृत्तस्या-काङ्कानिवृत्तेः । तथार्थिक्रयाङ्गानमात्मसंवेदनप्रत्यक्षतया स्वयमेवाविभवति,स्पष्टानुभव-त्वाचानन्तरं यथानुभवं परामर्शक्कानोत्पत्त्या निश्चितमिति स्वत एव सिद्धम् । नच तत्सा-ध्यं फळान्तरमाकाङ्कितं पुरुषेण, येनापरमर्थिक्रयानिर्भासि प्रत्ययान्तरोदयमनुसरतो-ऽनवस्था स्थात्। तथाहि लोके सद्धि(वृद्धि १)च्छेदादिकं फळमिनाञ्चितम् , तथाहाद-

परितापादिक्यकानाविभावादेवामिनिर्शृत्तमित्येतावतेवाहितसन्तोषा निवर्त्तन्ते जना इति स्वत एव तस्य सिद्धिरुच्यते । यत्पुनः पूर्वकं तत्कारणमूतं क्वानं तस्य न (च?) तत्प्रापणशक्तिः प्रामाण्यमुच्यते । सा च शक्तिरनभ्यासादविदितकार्येरवधारियतुं न शक्यत इत्युत्तरकार्यक्वानप्रशृत्त्या निश्चीयत इति प्रथमस्य परतःप्रामाण्यमुच्यते ॥ २९५९ ॥ २९६० ॥ २९६१ ॥ २९६२ ॥

पुनरप्यनवस्थां प्रकारान्तरेण परिहरन्नाह-आद्य इत्यादि ।

आद्ये हि वस्तुविषये वस्तुसंवादलक्षणम् । द्वितीयं न प्रवर्तेत तस्य हेतोरसम्भवात् ॥ २९६३ ॥ अद्योकस्तबकादौ हि पावकाध्यवसायिनः । न दाहपाकनिभीसि विज्ञानं जातु जायते ॥ २९६४ ॥ जातौ वा न विजातीयं ज्वलनात्तत्रसज्यते । तत्कार्ययोग्यतामाञ्रलक्षणत्वाद्विभावसोः ॥ २९६५ ॥

यदि हि—आशं—प्रथमं ज्ञानमवस्तुनि प्रवृत्तमभविष्यत्तदा फलज्ञानमुत्तरकाल-भावि नोदपत्स्यत, कारणाभावात्, वस्तुप्रतिबद्धत्वादर्थिक्रयाज्ञानस्य । न ह्यनिम-प्राहिणो ज्ञानादशोकस्तवकादावस्यध्यवसायेन प्रवृत्तस्य दाहपाकादिनिर्भोसिनः प्र-त्ययाः प्रस्यन्ते । प्रसवे वाऽमिरेवासौ, कुतः ?, दाहपाकादिकार्योत्पत्तिहेतुत्वमा-त्रलक्षणत्वादिभावसोः । बह्नेरित्यर्थः ॥ २९६३ ॥ २९६४ ॥ २९६५ ॥

तसादियादिनोपसंहरति ।

तस्माद्धेकियाभासं ज्ञानं यावन्न जायते ।
तावदाचेऽप्रमाशङ्का जायते भ्रान्तिहेतुतः ॥ २९६६ ॥
नतु चार्थिकियाज्ञानवदाद्यमपि ज्ञानं साक्षाद्ग्यादिपदार्थजनितमेव, तिकिमिति
तत्रैवाप्रामाण्याशङ्का, नोत्तरत्रेत्याशङ्क्याह—अनन्तरमित्यादि ।

अनन्तरं फलादृष्टिः सादृ यस्योपलम्भनम्।
मतेरपदुतेत्यादि भ्रान्तिकारणमत्र च॥ २९६७॥
कार्यावभासिविज्ञाने जाते त्वेतन्न विद्यते।
साक्षाद्वस्तुनिबद्धायाः क्रियायाः प्रतिवेदनात्॥ २९६८॥
आग्रे हि काने भ्रान्तिकारणमस्ति, तथाहि तदनन्तरं दाहादिलक्षणस्य फलसा-

नुत्पादो भ्रान्तज्ञानसाधर्म्य बुद्धेरपाटवम् । आदिशब्देनानादरोऽनभ्यास इत्यादि गृह्मते । फल्लज्ञाने तु न किश्विद्धान्तिकारणं विद्यत इति तस्य स्वत एव निश्चयः ।। २९६७ ॥ २९६८ ॥

आद्येऽपि ज्ञाने यत्राभ्यासादिना प्रोत्सारितं भ्रान्तिनिमित्तं तस्य स्वत एव प्रामाण्यमिति दर्शयत्राह—वृत्तावित्यादि ।

### वृत्तावभ्यासवत्यां तु वैलक्षण्यं प्रतीयते । अतिक्रषयतो ज्ञानादाचे(ऽ)प्राप्तेऽपि तत्फले ॥ २९६९ ॥

अभ्यासबलेन यथा योगिनां मणिरूप्यादिषु वा तद्विदां दूरीकृतभ्रान्तिनिमित्त-मेव स्फुटप्रतिभासं प्रजायते विज्ञानमेवमन्यत्राप्यभ्यासबस्रात्स्फुटतरप्रतिभासतया निरस्तविभ्रमाशङ्कमुपजायमानमध्य(व्य ?)वधानेन सजातीयसाधारणाध्यवसायिनं न परा( सायिनं परा ?)मर्शप्रस्ययं जनयद्विजातीयतोऽतद्विपयाद्वयावृत्तमवसीयत इति स्वत एव तस्य प्रामाण्यमुच्यते । यस्तु मन्यते—अभ्यासवत्यामपि प्रवृत्तौ ताद्र्प्यलक्षणलिङ्गद्रीनाद्नुमानत एवार्थप्रापणशक्तिलक्षणप्रामाण्यनिश्चय इति सर्वत्र परतःप्रामाण्यावसायो न कचिदेव स्वत इति । तन्न बुद्ध्यामहे । तथाहि---असङ्कीर्णताद्र्यस्य एव कुतो भवतीति वक्तन्यम्। अभ्यासादिति चेत्, एवं तर्हि यद्यभ्यासबलाद्विजातीयाकारव्यवच्छेदेन सजातीयसाधारणमस-क्कीर्ण सारूप्यमवसीयते आन्तिकारणाभावात्कः प्रामाण्ये प्रद्वेषो येन तदनुभूतं (तौ?) भ्रान्तिकारणविरहेऽपि नाध्यवसीयत इति स्यात । अपि च किमिदं सा-रूप्यं नाम, यदि बोधरूपता, सा मिश्याज्ञानेऽप्यस्तीत्यनैकान्तिकता हेतोः। अथ लोहिताकारनिर्भासिता, साऽशोकस्तवकादिप्राहिविज्ञाने विद्यत इति व्यभिचार एव । अथाम्यादिपदार्थकार्यता, सा कथं निश्चितेति वक्तव्यम् । तत्सिद्धार्थमपर-लिङ्गान्तरमनुसरतोऽनवस्था स्थात् । अथापि स्थादभ्यासवलादेव प्रत्यक्षतो लिङ्गानु-सरणमन्तरेणापि स्वत एव सा सिद्धेति । एवं तर्हि यद्यभ्यासस्येष्टशं सामर्थ्यमभ्यु-पगम्यते, तदा मु(श ?)क्तिनिश्चयोऽप्यभ्यासबलादेवान्तरेणापि लिङ्गानुसरणं भव-तीति किं नाभ्यपगम्यते । किञ्च-यदि तत्कार्यता सिद्धा ज्ञानस्य तदा व्याध्यतु-सरणमनर्थकम्, तत्कार्यतावसायादेव तद्रथेप्रापणशक्तिसिद्धेरनुमानज्ञानवत् । यथा-ऽतुमानज्ञानस्य वस्तुप्रतिबद्धलिङ्गदर्शनवलेनोत्पत्तेः पारम्पर्येण वस्तुकार्यतावसाया-देव खतःप्रामाण्यं न सारूप्यवछाद्नयथा झनवस्था स्थात्तथेहापि खत एव प्रामाण्यं

स्यात् । तथाहि—यत्र पश्चधमत्विनश्चयेऽपि साध्यार्थप्रतीतिर्न जायते तत्र दृष्टान्त-धर्मिणि व्याप्तिमनुसरेत्प्रतिपत्ता, यथा कृतकत्वानिस्रत्वयोः । इह तु ज्ञानस्य तत्का-र्यस्यावसायादेव तदर्थाव्यभिचारितया तत्प्रापणशक्तिः सिद्धेति न ताद्र्ष्यं लिङ्गम् । यद्येवं कथमुक्तमाचार्येण लोकायतमधिकुल्य—''स खलु प्रत्यक्षं प्रमाणं नानुमान-मिति द्रुवाणः कासांचिद्वयक्तीनां प्रवृत्तौ संवादं विसंवादं चोपलभ्य तल्लक्षण व्यात्या कथयेद्यथोपदेशं प्रवर्त्तमानस्याविप्रलम्भार्थम्, तद्यथादृष्टसाधम्यात्तथा प्रसा-धितमनुमेयतां नातिपतती''ति । नैष दोषः । स्वपरसन्तानवर्त्तिनीरननुभूतविषया बुद्धीरिधकुत्यैतदुक्तम् । अन्यत्रानुभूतविषयाभ्य इति वचनात् । अन्यथा हि यदि साह्यत्यात्सर्वत्र प्रामाण्यं निश्चीयते तदाऽन्यत्रानुभूतविषयाभ्य इति प्रतिषेघोऽन-र्थकः स्यात् । तस्माद्भ्यासवलात्योत्सारितभ्रान्तिनिमत्तमुपजायते यत्तत्स्वत एव प्रमाणमिति स्थितम् ॥ २९६९ ॥

यदुक्तम्-"यथैव प्रथमज्ञानं तत्संवादमपेक्षते" इत्यादि, तत्राह्-वैस्रक्षणयेत्यादि।

वैलक्षण्याप्रतीतौ तु विजातीयार्थशङ्कया । कार्यावभासिविज्ञानाहते मानाविनिश्चयः ॥ २९७० ॥ तस्मिन्सदिष मानत्वं विनिश्चेतुं न शक्यते । उत्तराद्यिक्षयाज्ञानात्केवलं तत्प्रतीयते ॥ २९७१ ॥ अतश्च प्रथमं ज्ञानं तत्संवादमपेक्षते । संवादेनापि संवादः पुनर्मुग्यस्तथैव न ॥ २९७२ ॥

यत्र हानुभूतमिष प्रामाण्यं भ्रान्तिकारणसद्भावाद्विनिश्चेतुं न शक्यते तत्र परतो-ऽर्थिकियाज्ञानािकश्चीयते, तावन्मात्रेणैव च पुरूपस्थाभीष्टार्थसंसिद्धेराकाङ्का विनि-वृत्तेति न पुनः संवादेनाप्यपरः संवादस्तथैव—आद्यञ्चानवदेपेक्षणीयः ॥२९७०॥ ॥ २९७१॥ २९७२॥

कस्यचित्तु यदीप्येत इस्रादावाह—भ्रान्तिहेतोरिसादि ।

भ्रान्तिहेतोरसङ्गावात्स्वतस्तस्य प्रमाणता। प्रथमस्य तदाभावे प्रदेषो भ्रान्तिसंभवात्॥ २९७३॥

ननु च यत्सन्दिग्धार्थाविनाभावित्वेनानिश्चितार्थप्रापणसामर्थ्यं ज्ञानं तदनुमान-वन्न प्रमाणं प्राप्नोति । तथाहि—अनुमानस्यार्थाविनाभावसंशये सति न प्रामाण्य-

मिष्टम्, एवं प्रसक्षेऽपि न प्राप्नोति । नैष दोषः । नद्यनुमानवदर्थनान्तरीयकमा-त्मानमुपदशेयत्त्रत्यक्षं प्रमाणमिष्टम् । किं तर्हि ? । प्रतिभासनाथीनसायं कुर्वेतु । तथाहि-अर्थक्रियार्थिनोऽसिमतसर्थं प्रापयत्प्रमाणमुच्यते । न चार्थदेशं पुरुषमुप-सर्पेयदर्थं वा पुरुषदेशमानयत्तत्प्रापकं भवति, अपि तु पुरुषं प्रवर्त्तयत् । तं च पुरुषं न हस्तेन गृहीत्वा प्रवर्त्तयति । किं तर्हि ? । प्रवृत्तिविषयमुपदशेयत् । तथोपदर्शनं प्रतिभासमानार्थावसायात्रान्यत्। यत्र च संशयस्तत्रावश्यं प्रतिभासमानाकारावसायो-Sिक्त । तवनवसाये तद्विमज्ञीयोगात । तत्रश्चैतावता प्रत्यक्षच्यापारपरिसमाप्तेः पश्चाद-र्थाविनाभावसंशयो भवन प्रत्यक्षव्यापार्मपरुणद्वीति, सत्यपि संशयोद्ये भवत्येव प्रामाण्यं प्रत्यक्षस्य । यनु प्रतिभासमानपदार्थविरुद्धाकारावसायाकान्तमुदेति तन्न प्रमाणम् , यथा मरीचिकाप्राहिज्ञानं जलावसायाकान्तम् । तत्र यथोक्तप्रमाणव्यापा-राभावात्। यत्र शङ्के पीतज्ञानं मणिप्रभायां मणिज्ञानं तद्य्यप्रमाणमेव, तत्र यथार्थ प्रतिभासावसाययोरभावात् । प्रतिभासवशाद्धि प्रत्यक्षस्य प्रहणाप्रहणे नत्वर्थाविसं-बाद्मात्रात्। न चात्र यथा स्वभावदेशकालावस्थितवस्तुप्रतिभासोऽस्ति, नरा(वा?)-देशकालः स एव भवति, देशकालयोरपि वस्तुस्वभावभेदकत्वात् । अन्यथा हि भेदव्यवहारोच्छेदः स्यात् । अनुमानस्य तु विकल्पात्मकत्वेन सामान्यविषयत्वान्न प्रतिभासवशाह्रस्त्विषयत्वन्यवस्था, वस्तुनोऽप्रतिभासात् । किं तर्हि ? । निश्चयव-शात्। यथोक्तम्-"निश्चयै:। यन्न निश्चीयते रूपं तत्तेषां विषय: कथ"मिति। ततश्चानुमानस्य तद्वाभासशून्यस्यापि नान्तरीयकार्थदर्शनबलेनोत्पत्तेः पारम्पर्येण बस्तुनि प्रतिबन्धात्प्रामाण्यमित्यवश्यं तत्राविनाभावनिश्चयोऽपेक्षणीयः । अन्यथाऽ-नुमानस्योत्पन्यसम्भवादिति नानुमानतुस्यं प्रत्यक्षम् ॥ २९७३ ॥

निवलादिना परः परतःप्रामाण्ये सतीतरेतराश्रयत्वमुद्भावयति ।

ननु तस्य प्रमाणत्वे विज्ञानस्याविनिश्चिते । कथं तत्र प्रवर्त्तेत प्रेक्षावानीप्सितागतेः ॥ २९७४ ॥

तथाहि—प्रेक्षापूर्वकारिणः प्रामाण्यनिश्चये सति प्रवृत्त्या भवितन्यम्, प्रवृत्तौ च सत्यां प्रामाण्यनिश्चय इतीतरेतराश्रयात्कथं प्रेक्षावत ईप्सितार्थाविनिश्चये सति प्रवृत्तिः स्यात् ॥ २९७४ ॥

उच्यत इत्यादिना प्रतिविधने ।

# उच्यते संशयेनैव वर्ततेऽसी विचक्षणः। वैचक्षण्यक्षतिस्तस्य नचैवमनुषज्यते॥ २९७५॥

द्विविधा हि प्रवृत्तिरथेकियाथी प्रामाण्यनिश्चयाथी च, तत्राद्या प्रवृत्तिः सत्यपि संशये यथा भवति तथा प्रतिपादितम्, प्रतिभासमानाथीनसायमात्रेणैव प्रत्यक्षस्य प्रवर्त्तकत्वात्, तेन वैचक्षण्यश्चतिरवं सति नानुषच्यते, अर्थसंशयेनापि कृषीवला-दीनामिव प्रवृत्तिदर्शनादित्यमिप्रायः । नच कृषीवलादीनामुपायनिश्चयेन प्रवृत्तेर्युक्ता प्रेक्षापूर्वकारितेति युक्तं वक्तम्, उपेयापेक्षत्वादुपायस्य । उपेयानिश्चये तक्तिश्चयायोग्यात् ॥ २९७५ ॥

द्वितीयाऽपि प्रवृत्तिः सत्यपि प्रामाण्यसंशये सुतरां युक्तैवेति दर्शयश्राह—संश्-येनेत्यादि ।

> संशयेन यतो वृत्तेस्तत्प्रामाण्यविनिश्चये । निश्चितोपायता तेन मानं (साच?) सत्यपि संशये॥२९७६॥

यतो—यसात् प्रामाण्यनिश्चयं प्रति संशयेन प्रशृत्तेरेनोपायता तेन पुरुषेण निश्चिता, ततश्चोपायविषये संशयाभावात्प्रवृत्तिर्युक्तेव ॥ २९७६ ॥

कथं सा तेनोपायता निश्चितेलाइ—सन्देहेन प्रवृत्ताविलादि ।

संदेहेन प्रवृत्तौ मे फलप्राप्तिभेवेचिति ।
प्रामाण्यनिश्चयस्तत्र ज्ञात एव भविष्यति ॥ २९७७ ॥
नान्यथेति नचाष्येवमनुयोगोऽत्र युक्तिमान् ।
उपाये वर्त्तते कस्मादिति नह्यन्यथागतिः ॥ २९७८ ॥
नह्यपायाद्विना कश्चिदुपेयं प्रतिपद्यते ।
इति संदेहवृत्तोऽपि प्रेक्षावत्तां जहाति न ॥ २९७९ ॥

सन्देहवृत्तोऽपीति । प्रामाण्यसन्देहेन प्रवृत्तोऽपीत्यर्थः । शेषं सुनोधत्वान्न विभक्तम् ॥ २९७७ ॥ २९७८ ॥ २९७९ ॥

ननु चेत्यादिना परोऽर्थक्रियाज्ञानात्प्रामाण्यनिश्चयस्यानैकान्तिकतां द्र्ययञ्चवस्या-मेव समर्थयते।

> ननु चार्थिकयाभासि ज्ञानं खप्रेऽपि विचते। नच तस्य प्रमाणखं तद्धेतोः प्रथमस्य च ॥ २९८०॥

तद्भेतोः प्रथमस्येति । अर्थिकियाज्ञानहेतोः। न प्रमाणत्वमिति सम्बन्धः २९८० नैवमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

नैवं आन्ता हि साऽवस्था सर्वो बाह्यानिबन्धना। न बाह्यवस्तुसंवाद्स्तास्ववस्थासु विद्यते ॥ २९८१ ॥ स्वसंविदितरूपाश्च चित्तचैत्ताविलक्षणाः। अवस्थाद्वयभेदोऽपि स्पष्टं तेन प्रतीयते ॥ २९८२ ॥

यदि ताबद्वाद्यार्थ (वादिनं) बौद्धं प्रति चोद्यते तदाऽसिद्धमिति प्रथमेन स्रोकेन दिश्तिम् । तथाहि तेन बाह्यार्थवादिनाऽर्थसंवादात्प्रामाण्यमिष्टं नार्थिकयाज्ञानसंवादात्, नच स्वप्नेऽर्थसंवादोऽस्ति सर्वस्या एव स्वप्नावस्थाया भ्रान्तत्वेन सर्वेषामिवसंनवात्, तत्र सर्वविज्ञानानामर्थमन्तरेणैवोत्पत्तिर्विषयत्वम्, तेन जाम्रदवस्थायां भाविन एव ज्ञानस्य प्रामाण्यछक्षणावतारान्नानेन व्यभिचारो युक्त इति भावः । किश्व—अप्रवृत्ति (त्त ?) मपूर्वकमित्यां व्यक्तुलं च स्वप्नेऽर्थिक्रियाज्ञानम्, तद्विपरीतं जामदवस्थायामिति तथाविधस्य प्रामाण्ये कृतः स्वप्नेनानैकान्तः । अथ योगाचारं प्रति चोद्यते, तत्रापीदं प्रकृतानुपयोगि । तथाहि—सांव्यवहारिकस्येदं प्रमाणस्य छक्षणं 'प्रमाणमविसंवादि ज्ञान'मिति । तत्र चार्थिकयानिभीसिज्ञानसंवेदनमेवाविसंवादः, तदाविभीवे छोकस्य तथा व्यवहारात् । तद्यत्वाज्ञार्थप्रवृत्तेः । तच्च सांव्यवहारिकं ज्ञानं जामदवस्थाभाव्येव । तत्रैव छोके सर्वव्यवहाराणां पारमार्थिकत्वा-भिनिवेशात् । नतु स्वप्रावस्थायाम् । ततश्च जामत्प्रत्ययत्वे सतीति विशेषणस्याश्रव-णाम्नेतरेण व्यभिचारः ॥ २९८१ ॥ २९८२ ॥

#### स्यान्मतं परतस्तस्य प्रामाण्यस्य विनिश्चये । प्रसच्यते प्रमेयत्वमिति नन्वविरोध्यदः॥ २९८३॥

स्यादेतत्—तुल्ये सर्वाकारतः (सर्वस्य परतः ?) प्रतिभासे कथमयं भेदो निश्चीयते, तदा प्रमाणान्तरेण मीयमानत्वात्तत्प्रमेयं प्राप्नोति, न च प्रमाणमेव प्रमेयं
युक्तं विरोधादिति चोद्यम् । नन्वविरोध्यद् इति परिहारः । अद् इति । एतत् ।
अपेक्षाभेदात्कार्यकारणपितृपुत्रव्यपदेशवद्विरोधि ॥ २९८३ ॥

एतदेव दर्शयति—तद्भाह्येत्यादि ।

तद्राह्यवस्त्वपेक्षं हि प्रामाण्यं तस्य गीयते । परतोऽवगतेस्तस्य प्रमेयत्वव्यवस्थितिः ॥ २९८४ ॥

# अपेक्षाभेदतश्चेवं कार्यकारणतादिवत्। प्रमाणत्वप्रमेयत्वव्यवस्था न विरुध्यते ॥ २९८५ ॥

तेन ज्ञानेन यद्राह्यं वस्तु तद्पेक्षया तत्प्रमाणमेव न प्रमेयम्, व्यवस्थापकप्रमा-णान्तरापेक्षया तु प्रमेयमेव न प्रमाणमिति न साङ्कर्यदोषः । यथा कार्यं कारण-मिति व्यपेक्षाभेदात्र सङ्कीर्यते ॥ २९८४ ॥ २९८५ ॥

एवमित्यादिनोपसंहरति--

एवमर्थिकियाज्ञानात्प्रमाणत्वविनिश्चये। नानवस्था पराकाङ्काविनिवृत्तेरिति स्थितम् ॥ २९८६ ॥

पराकाङ्काविनिवृत्तेरिति। परा-अन्या चासावाकाङ्का चेति विप्रहः। परस्मिन्वा –संवादादन्यस्मिन् आकाङ्का पराकाङ्का, तस्या विनिवृत्तेरिति समासः। कि च— प्रमाणमविसंवादिज्ञानमित्यनेनार्थिकियाधिगमलक्षणफलप्रापकहेतोज्ञीनस्येदं लक्षणमु-च्यते । ततश्च फल(ला?)ज्ञाने लक्षणानवतारात्, कथं तस्यापि प्रामाण्यमवसीयत इसस्य चोद्यस्यावकाशः कथं भवेत्। तथाद्यङ्करस्य हेतुर्धीजमिति लक्ष्णे सति अङ्क-रस्यापि कथं बीजत्विमिति किं विदुषां प्रश्नो जायते । यथा च बीजस्य तद्भावोऽङ्क-रदर्शनादवगम्यते तथा प्रमाणस्यापि तद्भावोऽर्थिकियालक्षणफलदर्शनात् । न च तत्र फलमन्येन प्रमाणेनावगम्यते यतोऽनवस्था प्रसच्यते । ज्ञानात्मनः फलस्य स्वत एव संवेदनात्सिद्धेः । न च स्वरूपे ज्ञानस्य भ्रान्तिः संभवति । तदनिश्चये स्वसंवेदन-स्यैवाभावप्रसङ्घादिति यत्किञ्चिदेतत् ॥ २९८६ ॥

इदानीं कारणविशुद्धिद्वारेण प्रामाण्यनिश्चयेऽनवस्थादोषं समुत्पन्नेऽपीत्यादिना क्रोकेन पूर्वपक्षमुत्क्षिप्य अत्रापीत्यादिना परिहरति ।

> समृत्पन्नेऽपि विज्ञाने न ताबदबधार्यते। यावत्कारणशुद्धत्वं न प्रमाणान्तराद्गतम् ॥ २९८७ ॥ अत्रापि स्वधियः प्राहर्नानवस्थेति येन सा। शुद्धिः संवादिनो ज्ञानादनपेक्षात्प्रतीयते ॥ २९८८ ॥ सन्निक्रष्टे हि विषये कार्यसंवाददृष्टितः। कारणानां विद्युद्धत्वमयत्रेनैव गम्यते ॥ २९८९ ॥ विप्रकृष्टे हि विषये तदुद्धता मतिः प्रमा। तज्जनयत्वाद्यथैवेयं सन्निकृष्टार्थगोचरम् ॥ २९९० ॥ 99

द्वितिषं हि ज्ञानं सिक्किष्टिविषयं विप्रकृष्टिविषयं च । तत्र यत्ताबत्सिक्रिष्ठृष्टिविषयं तस्य न कारणगुणावधारणात्प्रामाण्यनिश्चयः । किं ति १ । अर्थिकियासंवादिविज्ञाः नात् । तथाहि न तत्र गुणावधारणं सम्भवति यावद्येकियासंवादात्सम्यक्त्वं नाव-सीयते, तत्रश्चावस्थिते सम्यक्त्वे पश्चात्कालभाविकारणगुणावधारणमिकि श्चित्करमेव । यत्पुनर्विप्रकृष्टार्थविषयं ज्ञानं तस्य कारणगुणनिश्चयात्प्रामाण्यनिश्चय इति दर्शयन्नाह —विप्रकृष्टे हीत्यादि । यद्विप्रकृष्टविषयगुक्तशङ्क्षप्राहिज्ञानं तस्य तज्ञन्यत्वात् —विग्रद्धकारणजन्यत्वात् , सिन्नकृष्टविषयगुक्तशङ्कप्राहिज्ञानवत्प्रामाण्यनिश्चयः । प्रयोगः —यद्विग्रद्धकारणजनितं तत्प्रमाणं, यथा सिन्नकृष्टार्थविषयं शुक्तशङ्कप्राहिव्ज्ञानं, विग्रद्धकारणजनितं चेदं विष्रकृष्टार्थविषयं पीताकारशङ्कावभासि विज्ञानमिति स्वभाविग्दः ॥ २९८७ ॥ २९८७ ॥ २९८७ ॥ २९८० ॥

ननु चासिद्धो हेतुः । तथाहि—कारणशुद्धिर्नार्थसंवादमन्तरेणायधारियतुं श-क्यते, अतीन्द्रियत्वादिन्द्रियाणाम् । अर्थसंवादापेक्षायां च तदेव प्रामाण्यं निश्चि-तिमिति कारणगुणावधारणमनर्थकमेव स्थान् । तस्य प्रामाण्यनिश्चयोत्तरकालभावि-त्वात् । अथापि स्यादेकदा सिन्नकृष्टविषयादिक्षानादर्थिकियासंवादतो गुणवत्तां निश्चित्यान्यदा विष्रकृष्टविषयस्यापि ज्ञानस्य संवादमन्तरेणैव कालान्तरेण गुणव-त्ताया निश्चितत्वात्ततः प्रामाण्यनिश्चयो भविष्यतीति । तदेतदसभ्यक् । निह क्षण-भ्रियणां भावानामेकरूपैव प्रवृत्तिः सम्भवति । अपरापरप्रत्ययोपयोगेन प्रतिक्षणं भिन्नशक्तित्वादित्येतत्सर्वमाशङ्क्याह—सित्तसाध्यिक्रियावाहयेत्यादि ।

सितसाध्यित्रियावास्या यथा द्राह्वे पुरःस्थिते। कामलाकान्तनेत्रोत्थिवज्ञानं नेति गम्यते॥ २९९१॥ इत्थं कारणसंद्युद्धौ प्रणीतायां तदेव या। द्यातकुम्भमये द्राङ्के पीताकारमतिर्भवेत्॥ २९९२॥ विद्युद्धकारणोत्पादात्त्वस्याः प्रामाण्यनिश्चयः। निष्पादितक्रिये कम्बौ सिताकारमतेरिव॥ २९९३॥

अनेनैतदाह—नहास्माभिः कालान्तरभाविनो विष्रकृष्टविषयस्य ज्ञानस्य कारण-परिशुद्धा प्रामाण्यं निश्चीयते, येनासिद्धता हेतोभेवेन्, प्रतिक्षणमपरापरप्रस्ययो-पयोगेन भिन्नशक्तिसंभवादिति । किं तर्हि । यदैव सन्निकृष्टविषयस्य ज्ञानस्य शुक्रशङ्खमाहिणः सितसाध्यार्थिकयाप्रात्या कारणशुद्धिनिश्चयस्तदेव या विप्रकृष्टदे-शवर्तिनि शातकुम्भमये शङ्के पीताकारा धीरुपजायते तस्याः कारणपरिशुद्धितः प्रामाण्यमवसीयते । न वा तस्यामेवावस्थायां कारणान्यथात्वं सम्भवति—साभूत्स-क्रिकृष्टार्थविषयज्ञानस्यार्थिकयाविसंवाद इति ॥ २९९१॥ २९९२ ॥ २९९३॥

एतच भवद्भिर्मीमांसकैरिष्टमेवेति दर्शयत्राह- श्रुदाद्यनुपघातादीत्यादि ।

## श्चदाचनुपघातादिवचनादिदमुक्तवान् । भाष्यकारोऽप्यतो मोहादनवस्थेह चोचते ॥ २९९४ ॥

अनेन प्रतिज्ञायाः स्ववचनविरोधोऽपि प्रतिपादितः । तथाहि भाष्यकारेणोक्तम्
— "यदा श्रुदादिभिरूपहतं मनो भवतीन्द्रियं वा, सौक्ष्म्यादिभिर्वा बाह्यो विषयः,
ततो मिथ्याज्ञानम्, अनुपहतेषु सम्यग्ज्ञानम् । इन्द्रियमनोऽर्थसिन्नकर्षो हि ज्ञानस्य
हेतुः, असति तस्मिन्नज्ञानात्तद्वतो हि दोषो मिथ्याज्ञानस्य हेतुः, दुष्टेषु हि ज्ञानं
मिथ्या भवति, दोपापगमे संप्रतिपत्तिदर्शनात् । कथं दुष्टावगम इति चेत्प्रयन्नेनानिवच्छन्तो न चेदोपमवगच्छेम प्रमाणाभावाददुष्टमिति मन्येमही"ति । अनेन हि
प्रन्थेन भाष्यकृता कारणशुद्धिज्ञानात्प्रामाण्यनिश्चयः स्पष्टमाख्यातः । अन्यथा
(प्र)यत्रेनान्विच्छन्त इत्यनेन किं दर्शितं भवेत् । ततश्च स्वतःप्रामाण्यप्रतिज्ञाव्याघातः ॥ २९९४ ॥

यदुक्तम्—''संवादगुणविज्ञाने केन वाभ्यधिके मते'' इति । तत्र संवादं प्रति पूर्वमुक्तम् , गुणज्ञानं प्रत्याह—दुष्टेत्यादि ।

## दुष्टकारणजन्यत्वशङ्कया नाधिगम्यते।

मानताऽऽद्यस्य तच्छुद्धिज्ञानमभ्यधिकं मतम् ॥ २९९५॥

मानतेति । प्रामाण्यम् । आद्यस्थेति । अर्थज्ञानस्य । तद्धि कारणशुद्धिज्ञाना- स्प्रथमभावित्वादाद्यम् । तदिति । तस्मात् ॥ २९९५ ॥

एवमित्यादिना प्रवृत्तेरह(दु?)ष्टतां दर्शयति—

#### एवं चार्थिकियाज्ञानाद्वेतुशुद्धिविनिश्चितौ । अकृतार्थिकिये वृत्तेरर्थ(रेषाऽ?)वाच्योपपद्यते ॥ २९९६ ॥

अकृतार्थिकिय इति । अकृता अर्थिकिया येन स तथोक्तः । अवाच्येति । अव-चनीया अनिन्दोत्पर्थः । प्रामाण्यानेश्चयपूर्वत्वादस्या इति मन्यते ॥ २९९६ ॥ तसात्वतः प्रमाणत्वं सर्वत्रीत्सर्गिकं श्वितमित्यादाबाह—यदि स्वतं इतादि।

यदि स्वतः प्रमाणत्वं सर्वत्रीत्सर्गिकं श्वितम्।

बाधकारणदुष्टत्वज्ञानाभ्यां तदपोचते ॥ २९९७॥

बाधकारणदुष्टत्वज्ञानाभावात्प्रमाणता।

प्राप्तैवं च परस्मात्ते भवेत्प्रामाण्यनिश्चयः॥ २९९८॥

तथाहि तदभावोऽयमभावास्यं प्रमान्तरम्।

स्वत्पक्षेऽनुपलम्भास्यमनुमानं तु मन्मते॥ २९९९॥

अत्र प्रथमेन स्रोकेन परपक्षानुवादः, द्वितीयादिना दूषणम् । यदि हि बाध-कादिप्रत्ययेन प्रामाण्यमपोद्यते, एवं सति वाधकादिप्रत्ययाभावात्प्रामाण्यनिश्चयोऽ-भ्युपगतः स्थात् । ततश्च परत एव प्रामाण्यमुक्तं भवेत् । अभावस्थापि प्रमाणान्त-रत्वेनेष्टत्वात् । अस्मत्पक्षे त्वनुपल्लिधसंज्ञकेऽनुमानेऽन्तर्भावात्र प्रमाणान्तरम् ॥ २९९७ ॥ २९९८ ॥ २९९९ ॥

किश्वोत्सर्गापवादयोः किल्पते(न) शब्दार्थविषयत्वेनानविश्वतत्वाद्वस्तुचिन्ता-यामनिषकार एव, सर्ववस्तूनां स्वस्वभावव्यविश्वतत्वेन स्वभावान्तरानुगमाभावात्, केवलं तदुपन्यासो भवत उत्सर्गापवादिषयानिभिज्ञतामेव प्रकटयति । तथाहि— त्वदुपवर्णितयैवोपपत्त्या विपरीतोऽप्युत्सर्गापवादः शक्यते कल्पयितुमिति द्शेयति —अन्यैवेत्यादि ।

> अनयैवोपपत्त्या स्याद्प्रामाण्यमपि खतः । तत्रापि शक्यते वक्तं यस्माश्यायोऽयमीदृशः ॥ ३००० ॥ तस्मात्खतोऽप्रमाणत्वं सर्वत्रौत्सर्गिकं स्थितम् । बाधकारणदृष्टत्वज्ञानाभावादपोद्यते ॥ ३००१ ॥

यद्प्युक्तं कुमारिलेन—"तस्माद्वोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । अर्थान्य-थात्वहेतूत्वदोषज्ञानादपोद्यते ॥" इति, अनयापि हि दिशा शक्यमपि वक्तुमिति दर्शयन्नाह—तथा बोधात्मकत्वेने सादि ।

> तथा बोधात्मकत्वेन बुद्धेः प्राप्ताऽप्रमाणता । यथार्थज्ञानहेतृत्थगुणज्ञानादपोद्यते ॥ ३००२ ॥ अप्रामाण्ये परायत्ते भवत्येवानवस्थितिः । प्रमाणाधीनमेतद्धि स्वतस्तवाप्रतिष्ठितम् ॥ ३००३ ॥

अप्रमाणतेत्वकारप्रश्लेषः । यथार्थज्ञानं च—अर्थसंवाद्ज्ञानं, हेतृत्थगुणज्ञानं च—कारणसमुत्थगुणज्ञानमिति समाहारद्वनद्वः। परायत्तेऽपि तस्मिन्नित्वादानाह—अप्रामाण्य इत्यादि । एतद्धीति । अप्रामाण्यम् । तन्त्रेति । प्रमाणम् ॥ ३००२ ॥ ॥ ३००३ ॥

कथमप्रतिष्ठितमिलाह-तथाहीलादि ।

तथाहि बाधकाभावात्प्रामाण्यं भवतोच्यते।
बाधाभावोऽप्यभावाष्यं प्रमाणान्तरमिष्यते॥ ३००४॥
तस्यापि बाधकाभावात्प्रामाण्यमभिधीयते।
तत्र तत्रैवमिच्छायां व्यवस्था नोपलभ्यते॥ ३००५॥

यदुक्तम्—बाधकः प्रत्यय इत्यादि तत्राह्—अनपेक्षप्रमाणत्वमित्यादि । अनपेक्षप्रमाणत्वं बाधकप्रत्यये यतः । न सिद्धं तेन नैवायं पूर्वज्ञानमपोहते ॥ ३००६॥

अभावास्यस्य प्रमाणस्थापेक्षि(त)त्वादनपेक्षप्रमाणत्वमस्यासिद्धम् ॥ ३००६ ॥ अथापीत्यादिना । अनवस्थामेव समर्थयते ।

अथापि वाधकाभावं विना प्रामाण्यमिष्यते । कचिदासे तथाभावे प्रद्वेषः किंनिमित्तकः॥ ३००७॥

यद्यनवस्थाभयात्कचिद्विनैव वाधकाभावं प्रामाण्यमिष्यते तदा प्रथमेऽपि ज्ञाने बाधकाभावो नापेक्षणीयः स्थान् । ततश्च सर्वज्ञानानां प्रामाण्यप्रसङ्गः ॥ ३००७॥

यदुक्तम्—तत्रापि त्वपवादस्य स्यादपेक्षेत्यादि । तत्राह्—वाधकः प्रत्ययश्चाय-मित्यादि ।

> वाधकः प्रत्ययश्चायं पूर्वज्ञानमपोहते । अनपेक्षप्रमाणत्वाचदि राङ्काऽत्र किं भवेत् ॥ ३००८ ॥ अनपेक्ष्यप्रमाणत्वं राङ्काते चात्र वाधकम् । विरुद्धमेतदाराङ्का निश्चिते न हि जायते ॥ ३००९ ॥

यदि बाधकः प्रत्ययोऽनपेक्ष्यप्रमाणभावस्तत्कथं तत्रापवादाशङ्का, येनोच्यते तत्रापि त्वपवादस्य स्यादपेक्षेति, ततश्च परस्परच्याहतमेतदुक्तम्—अनपेक्षप्रमाण- त्वम्, तत्र चाशङ्क्यते बाधकमिति । तथाद्यनपेक्षमित्यनेन निश्चयेन विषयीकृतमु-

च्यते, यत्र च निश्चयस्तत्राशङ्काया असम्भवः, निश्चयारोपमनसोर्षाध्यबाधकभा-वात्, आशङ्कायाश्चोभयांशावलम्बित्वेनारोपाकारप्रवृत्तत्वात् ॥ ३००८ ॥ ३००९॥ अथानुरूपयन्नेनेत्यादावाह—स्वतःप्रामाण्यपक्ष इत्यादि ।

> खतःप्रामाण्यपक्षेऽपि खरसेनैव निश्चयात्। कसाद्वाधकसद्भावसिद्धौ यत्नो विधीयते ॥ ३०१० ॥ तथाहि खरसेनैव न यसिन्माननिश्चयः। निश्चीयतेऽत्र(प्य?)यत्नेन सामध्यीत्तत्र बाधकः ॥ ३०११॥ अतः परीक्षकज्ञानत्रयमत्र किमच्यते । नैकस्याप्यवकाद्योऽस्ति तस्मिन्निश्चयतः खतः ॥ ३०१२ ॥ यदि चोत्पचते शङ्काऽनुपलम्भेऽपि संशयात्। बाघाभावाविनाभृतं यसान्नानुपलम्भनम् ॥ ३०१३ ॥ एवं सति त्रये कस्मात्परितोषस्त्वया कृतः। अदृष्टाविप राङ्क्येत बाधा पूर्ववदत्र हि ॥ ३०१४ ॥ यावन्न कार्यसंवादस्तावन्न विनिवर्त्तते। बाधाशङ्का यतस्तस्मिन्नियमस्त्रितयेऽकलः ॥ ३०१५॥ ततश्चाजातबाधेनाप्यादाङ्कां बाधकं पुनः। छलेन वस्तुनस्तत्त्वं नहि जात्ववतिष्ठते ॥ ३०१६॥ आजीवितात्समृत्पन्नं बाधप्रत्ययवर्जितम्। शक्के पीतनिभं ज्ञानं प्रमाणं नहि जायते ॥ ३०१७॥

यदि स्वत एव प्रामाण्यनिश्चयस्तदा निश्चयेन प्रामाण्यस्य व्याप्तत्वाद्यत्रानिश्चय-स्तत्र सामध्यादप्रामाण्यस्यावस्थानाद्वाधकसद्भावो यत्नमन्तरेणैव निश्चित इति तद्भा-वसिद्ध्यश्चों व्यर्थो यत्नः, तत्र चैकस्थापि परीक्षकज्ञानस्यापेक्षावकाशो नैव संभवती-ति, किं पुनस्वयाणामित्यत इदमप्यसङ्गतमुक्तम्—इदं च परीक्षकज्ञानित्रतयं नाती-वर्त्तत इति दर्शयति—अत इत्यादि । स्यादेतत् —अनुपलम्भमात्रेण बाधकाभावो न शक्यते निश्चेतुम्, सतोऽपि कस्यचिद्द्रसूक्ष्मव्यवहितस्यानुपलब्धेबीधकाभा-वेनानुपलम्भस्याव्याप्तत्वात्, तेन बाधकाभावसिद्धये यत्नो विधीयत इति । यद्येवं परीक्षकज्ञानत्रयनियमं जहीहि, प्रथमज्ञानवदन्यत्रापि बाधकस्याद्यङ्क्षमानस्वात्, याविद्व(द्वि?) फल्कानं नोदेति तावद्वाधाशङ्का केन निवर्त्तताम्, येन त्रयनियमः स्थात्, न झाक्रोशमात्रेणैव विना प्रमाणं प्रेक्षावतामाशङ्कानिष्टृत्तिर्युक्ता । तथाहि सस्तुस्थित्या प्रमाणचिन्ता, नायं छल्ण्यवहारः प्रस्तुतो येन कतिपयप्रत्ययमात्रं निरूप्यते । यदि पुनर्ज्ञानश्रयोदयाविधमात्रेण प्रामाण्यमवतिष्ठते हन्त तर्हि येषामाजीवितं कामलोपहतचक्षुषां पीतशङ्काकारमेव ज्ञानमुषजायते तेषां तद्विज्ञानं प्रमाणं स्थात् ॥ ३०१० ॥ ३०११ ॥ ३०१२ ॥ ३०१४ ॥ ३०१५ ॥ ३०१६ ॥ ३०१६ ॥ ३०१६ ॥

स्यादेतचचप्रमाणं तस्य किमिति ज्ञानत्रयपरीक्षाया ऊर्ध्व वाधकं नोपजायते, अनुत्पत्तेर्नास्तीत्यवसीयत इत्याशक्क्याह—विशुद्धीत्यादि ।

> विद्युद्धिकारणाभावान्नोपजायेत बाधकम् । अन्येन वा निमित्तेन नातः राङ्का निवर्त्तते ॥ ३०१८॥

विशुद्धेः कारणं द्रोणकुसुमरसनिषेकादि । तस्याभावान्नोपजायते वाधकम् । अन्येन वा निमित्तेनेति । यथा मकमरीचिकानिचये समुपजातसिळविश्रमस्य पुंसोऽ-तुपसर्पणात्सिळिलस्यभावविविक्तमरुखळीनिर्भासि ज्ञानं नोपजायते ॥ ३०१८ ॥

उत्प्रेक्षेत हीत्यादावाह—सनिमित्तवेत्यादि ।

सिनिमित्तैव तेनेयमाशङ्का यत्र मोहतः।
शुद्धिसंवाददृष्टौ तु नाशङ्का सुधियो भवेत्॥ ३०१९॥
स सर्वव्यवहारेषु संशयातमा न जायते।
निःसंशया हि धीस्तस्य शुद्धिसंवादद्शीने॥ ३०२०॥
अन्नापि यः पुनः शङ्कां कश्चित्पञ्चरते जडः।
संशयात्मकता ये(ऽजे?)न मन्ये तं प्रति निन्दिता॥३०२१॥

प्रतिपादितमेतद्यथा कारणशुद्धिसंवादज्ञानाभ्यां शङ्का निवर्तते । यत्पुनहक्तं तथाच वासुदेवेनेत्यादि, तत्केवलमात्मनो भक्तिवादावलम्बनं प्रकटितं न वस्तु-स्थितिः । निह वचनमात्रान्निर्युक्तिकात्परस्य प्रेक्षावतो व्युत्थितचेतसस्तत्स्वभावनि-र्णयो ज्ञायते । तथाहि वासुदेववचनमन्येनाभिसम्बन्धिना व्यवस्थितत्वाद्विरोधीति दर्शयन्नाह—अत्रापीत्यादि । अत्र—शुद्धिसंवाददर्शने, यो भवद्विधः शङ्कां कुहते संवादेनापि संवादः पुनर्मृग्यस्तथैव हीत्येवम्, तं प्रति, अजेन—विष्णुना, संशया-त्मकता निन्दितेति संभाव्यते ॥ ३०१९ ॥ ३०२० ॥ ३०२१ ॥

यावानेवापवादोऽतो यत्र सम्भाव्यते मतावित्यादावाह—देशेत्यादि ।
देशकालनरावस्थाभेदापेक्षाप्रकल्पिते ।
प्रामाण्यनिश्चयेऽन्यस्माद्व्यक्तं प्रामाण्यनिश्चितिः ॥ ३०२२॥
तथाहि देशकालादौ बाधाभावातसुनिश्चितौ ।
प्रमाणान्तरतः प्राश्चे जाने प्रामाण्यनिश्चयः ॥ ३०२३ ॥

अनेन स्ववचनविरोधं प्रतिपादयति । तथाहि—देशकालनरावस्थापेक्षया प्रामाण्यानिश्चये प्रकल्प्यमाने परत एवेति स्पष्टमुक्तं भवति । यतो देशकालादौ प्रमाणान्तरतो बाधाया अभावे निश्चिते सति प्राच्ये—प्रथमे ज्ञाने प्रामाण्यनिश्चयोऽभ्युपगम्यमानः कथं परतो नाभ्युपगतः स्यात् । अवश्यं हि प्रमाणान्तरतो बाधाया
अभावो निश्च(श्वे?)यः, तथाहि—स्वतःप्रामाण्येऽभ्युपगम्यमाने सर्वज्ञानानां प्रामाण्यप्रसङ्गो माभूदिस्यवश्यं त्वया वक्तव्यं यत्र बाधा नास्ति तस्यैव स्वतःप्रामाण्यं
नान्यस्थेति, स च बाधाया अभावोऽनुपलम्भमात्रात्र शक्यते निश्चेतुं व्यभिचारादिति सामर्थ्यानुपलव्धिलक्षणप्राप्तानुपलम्भतो निश्चेयः, तस्यैव बाधाभावेन व्याप्तत्वात् । स चोपलव्धिलक्षणप्राप्तानुपलम्भः संवाद्विज्ञानतो नान्यो युक्त इति प्रमाणान्तरत एव प्रामाण्यनिश्चयोऽभ्युपगतः स्यात् ॥ ३०२२ ॥ ३०२३ ॥

ऋणादीत्यादाबाह—ऋणादीत्यादि ।

ऋणादिव्यवहारस्तु यो वाक्यत्रययोग्यवान् । स ताद्दशस्यलात्मैव नोदाहार्यः प्रमास्थितौ ॥ ३०२४ ॥ अधिप्रस्थिनौ तत्र स्मृत्वा स्मृत्वा परिस्फुटम् । नहि सूक्ष्मेक्षिकां कर्त्तुं लभेते तत्र वस्तुनि ॥ ३०२५ ॥ वस्तुस्थित्या प्रमाणं तु व्यवस्थाप्यं छलान्नतु । प्रकृताप्रतिरूपोऽतो व्यवहार उदाहृतः॥ ३०२६ ॥

वस्तुस्वभावप्रतिबद्धायां प्रमास्थितौ प्रकृतायां इच्छामात्रविरचितसङ्केतप्रतिबद्धस्य छछात्मनो यद्दणादिव्यवहारस्योदाहरणं तत्केवछं भवतः प्रकृतानभिज्ञतां प्रकटयति ॥ ३०२४ ॥ ३०२५ ॥ ३०२६ ॥

त्रिसत्यतापि देवानामित्यादावाह-नित्रसत्येत्यादि ।

त्रिसत्यताऽपि देवानां नैव निश्चितिकारणम्। आद्यानिश्चित्य सद्भावे नैव स्यात्परतोऽप्यसौ ॥ ३०२७॥ आधादिति । प्रथमाद्वचनात्रिश्चितेरसद्भावे सति परतः—उत्तरकाळमाविनो वचनद्वयात् असौ—निश्चितिनैव स्वाद्विशेषामावात् ॥ ३०२७॥

एतदेव दर्शयति—तदीयमिलादि ।

तदीयमेव येनेदं वचनद्वयमुत्तरम् ।
तदाचे प्रख्याभावे को विशेषस्तदन्ययोः ॥ ३०२८॥

उत्तरमिति । पश्चात्कालभावि । प्रत्ययाभाव इति । निश्चयाभावे । तद्व्ययो-रिति । तस्माद्व्ययोदत्तरकालभाविनोरित्यर्थः । यो होकं वचनं द्वितीयं च मिण्या वरेत् स कृतीयभि किं न वदेत् , कस्तदानीं तस्य प्रतिरोद्धा, येन कृतीयात्संप्र-त्ययो जायते ॥ ३०२८ ॥

तेन स्वतःप्रमाणत्व इत्यादावाह-अत इत्यादि ।

अतः पूर्वोक्तया युक्तया त्वत्पक्षेऽप्यनवस्थितिः। प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे यथायोगमतः स्थिते॥ ३०२९॥

पूर्वोक्ता युक्तिः—''तथाहि बाधकाभावात्प्रमाणं भवतोच्यते । बाधाभावोऽप्य-भावाख्यं प्रमाणान्तरमिष्यतं" इत्यादिनोक्ता ॥ ३०२९ ॥

नित्यमाप्तप्रणीतं चेत्यादावाह-वाक्यमित्यादि ।

वाक्यं नित्यं पुराऽस्माभिर्विस्तरेण निराकृतम् । श्लीणनिःशेषदोषश्च नाप्तोस्ति भवतः स्मृतौ ॥ ३०३० ॥ अक्षीणावृतिराशिस्तु कीदगाप्तो भविष्यति । तस्य सम्भाव्यते दोषादुन्यथाऽपि वचो यतः ॥ ३०३१ ॥

पुरा—श्रुतिपरीक्षायाम् नित्यं वाक्यं विस्तरेण निरस्तमित्यसिद्धत्वात्कुतसस्य स्वतःप्रामाण्यचिन्तावतारो भवेत् । आप्तस्य स्वयमनभ्युपगमात्मणीतमिष वाक्य-मिसद्धमेव । तथाहि—यस्यानृतहेतवो रागादयो दोषाः निःशेषं प्रहीणाः स एवाप्तो युक्तः, अन्यथा रागादिमिदोंषैरनृतहेतुभिः परीतचेतसः कथमाप्तत्वं सेत्स्यति । नच भवद्भिः प्रहीणाशेषक्वेशजालः कश्चित्ररोऽभ्युपगभ्यते, येनाप्तवचनं प्रमाणं भवेद्भव-ताम् ॥ ३०३० ॥ ३०३१ ॥

किथ भवतु नामाप्तस्थापि तस्य वचनमसिद्धमेवेति दर्शयति-जातेऽपीत्यादि । जातेऽप्यासे तदीयोऽस्रो गुणौघः केन शक्यते । श्रातुमासमजीते स्यायतो वाक्येऽवधारणम् ॥ ३०३२ ॥ योऽप्यतीन्द्रियदृक्पइयेत्तदीयगुणसम्पदम् । तस्याप्याप्तप्रणीतेन वचसा किं प्रयोजनम् ॥ ३०३३ ॥ स हि वाक्यनिराशंसः खयमर्थं प्रपद्यते । अन्योऽप्याप्तापरिज्ञानात्ततोऽर्थं नावगच्छति ॥ ३०३४ ॥

नद्याप्तमनवधार्य तदीयमेतद्वचनमित्येवमवधारियतुं शक्यम्, न चाप्तावधारणं र्यम्बति, तथाहि—यस्तावत्क्षीणिनःशेषदोषोऽतीनिद्रयार्थदर्शा स यद्यप्याप्तमवधा-रयति, तथाऽपि तद्वचनमिकि चित्करमेव, स्वयं सर्वार्थप्रत्यक्षद्शित्वेन तद्वचनाद्प्र-शृतेरतस्तस्य तद्वधारणमनर्थकम् । यश्चान्योऽर्वाग्दर्शी स नैवाप्तावधारणपटुरिति नासौ स्वतस्तद्वचनादर्थमवगच्छति, अनिश्चितत्वात् ॥३०३२॥३०३२॥३०३४॥

ये विद्यागुरव इत्यादावाह—स्वतःप्रामाण्येतादि।

खतःप्रामाण्यवादे च खतो निश्चयजातितः।

🕒 विनाशसम्भवायोगात्किमधे विनिवारणम् ॥ ३०३५ ॥

ि निश्चयजातितः—निश्चयोत्पत्तेः । अन्यथा यदि स्वतो निश्चेयो नोत्पद्यते तदा स्वतःप्रामाण्यवादो हीयेत ॥ ३०३५ ॥

अतो गुणनिषिद्धैर्नेत्यादावाह—न नामेत्यादि ।

न नाम दृष्यते वाक्यं दोषैर्गुणनिराकृतैः। गुणानिश्चयतस्तत्तु विनिश्चेतुं न दाक्यते॥ ३०३६॥

यदि नाम दोषैर्न दूष्यते गुणवद्वाक्यं गुणैदोषाणां निराकृतत्वात्, तथाऽपि पर-सन्तानवर्त्तिनां गुणानामतीन्द्रियत्वात्तद्निश्चये गुणवद्वाक्यं निश्चेतुं न शक्यते, नचापि (वि?)निश्चितं स्वतःप्रमाणं भवितुमईति ॥ ३०३६ ॥

यद्वा कर्तुरभावेन न स्युर्वोषा इत्यत्राह-वाक्यस्येत्यादि ।

वाक्यस्याकर्तृकत्वं च प्रागेव विनिवारितम्।

नातः कर्तुरभावे ते(न?) न स्युर्दोषा निराश्रयाः॥ ३०३७॥

प्रागेवेति । श्रुतिपरीक्षायाम् ॥ ३०३७ ॥

तत्राप्तोक्तेर्यं दृष्टमित्यादावाह-

गुणेभ्यश्च प्रमाणत्वं यथा युक्तं तथोदितम् । गुणानां चापरिज्ञाने दोषाभावो न सक्ष्यते ॥ ३०३८॥

# सतो वाक्यं प्रमाणं तद्दोषाभावोपलक्षितम्। न युक्तमपरिज्ञानाद्दोषाभावो सलक्षणम्॥ ३०३९॥

तथोदितमिति । तत्रापि सुधियः प्राहुरित्यादिना । यशोक्तम्—स्ततो वाक्यं प्रमाणं च दोषाभावोपलक्षितमिति, तद्व्ययुक्तम्, गुणानामतीन्द्रियत्वासद्परिज्ञाने दोषाभावस्य गुणभावात्मकस्य लक्षयितुमशक्यत्वात् । एतदेवाह—दोषाभावो ह्यलक्षणमिति । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम्, न लक्षणमलक्षणम्, उपलक्षणं न भवतीत्यर्थः । अपरिज्ञातत्वादिति भावः ॥ ३०३८ ॥ ३०३९ ॥

नचापरिकातं लक्षणं भवतीति दर्शयति—न हीत्यादि ।

निह दण्डापरिज्ञाने पुंसां दण्डीति लक्ष्यते। तल्लक्षितं खतो मानमित्येतच पराहतम्॥ ३०४०॥ दोषाभावः प्रमाभावात्प्रमाणान्निश्चितात्मकः। वाक्यस्य लक्षणं युक्तं परतोऽतः प्रमास्थितिः॥ ३०४१॥

किश्व भवतु नाम दोषाभावो लक्षणं तथापि दोष एव, खवचनन्याघातप्रसक्वात् । तथाहि—यदि दोषाभावेन प्रामाण्यमुपलक्ष्यते तदा स्पष्टमेव परतःप्रामाण्यमुक्तं स्यात् , ततश्च स्वतःप्रामाण्यमित्येतद्वचनं पराहृतं स्यात् । एतदेव स्पष्टयति
—दोषाभावो यद्यभावाख्येन प्रामाण्येन निश्चितो भवेत्तदाऽसौ लक्षणं भवेत् ,
अनिश्चितस्य लक्षणत्वायोगात् , अन्यस्य चाभावनिश्चायकस्य प्रमाणस्याभावात् ,
ततश्च परतोऽभावाख्यात्मामाण्यं स्फुटतरमेवोक्तं स्यात् ॥ ३०४० ॥ ३०४१ ॥

यदुक्तम् --- नृदोषविषयं ज्ञानं तेषु सत्सु न जायते । इति तत्राह-नृदोषेत्यादि।

नृदोषविषयं ज्ञानं तेषु सत्सूपजायते। न नाम दोषाभावे तु गुणाज्ञाने कथं मतिः॥ ३०४२॥

यदि नाम गुणेषु सत्सु दोषविषयं ज्ञानं नोत्पद्यते, गुणानां परसन्तानवित्तना-मतीन्द्रियत्वात्तद्परिज्ञाने सति दोषाभावनिश्चयो न प्राप्नोति गुणभावात्मकत्वादो-षाभावस्य, नहि घटविविक्तप्रदेशापरिज्ञाने घटाभावो ज्ञातुं शक्यते ॥ ३०४२ ॥

एतदेव दर्शयति-द्वेषेत्यादि ।

द्वेषमोहाद्यो दोषाः कृपाप्रज्ञादिषाधिताः। द्याचनिश्चये तेषामसत्त्वं हि कथं गतम्॥ ३०४३॥ तेषामिति । दोवाणाम् ॥ ३०४३ ॥

अत्र कुमारिलेनोक्तम्—''तदा न ज्याप्रियन्ते तु ज्ञायमानतया गुणाः । दोषाभावे तु विज्ञेषे सत्तामात्रोपकारिणः ॥'' इति, एतत्त्वदेत्यादिनाशङ्कते ।

तदा न व्याप्रियन्ते तु ज्ञायमानतया गुणाः। दोषाभावे तु विज्ञेये सत्तामात्रोपकारिणः ३०४४॥

उपकारिण इति । दोषाभावनिश्चयं प्रत्युपकारिणः ॥ ३०४४ ॥ यद्येवमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

> यद्येवं संशयो न स्याद्विपर्यस्ता मितस्तथा। दोषाः सन्त्यस्य नो वेति सन्त्येवेत्याससम्मते ॥ ३०४५॥ तत्संदेहविपर्यासौ भवतश्चात्र कस्यचित्। यावद्वणगणाधार इत्यसौ नावगम्यते॥ ३०४६॥

यि सत्तामात्रेण गुणा दोषाभावनिश्चयाय व्याप्रियेरंत्तदाऽऽप्तसम्मते पुंसि न कस्मिच्दोषाभावं प्रति संशयविपर्यासौ प्राप्ततः, निश्चयेन तयोर्वाधितत्वात्, नचैवं भवति, तत्तस्माद्यावद्गुणवत्तानिश्चयो न जायते तावद्दोषाभावविषयौ संशयविपर्यासौ भवत प्रवेति न सत्तामात्रेण व्याप्रियन्ते गुणाः ॥ ३०४५ ॥ ३०४६ ॥

दोषाभावेऽप्यथाज्ञाने खतःप्रामाण्यनिश्चयः। तथाऽपि विमतिर्न स्यात्पूर्ववस्तत्र वक्तरि॥ ३०४७॥

अधापि स्मान्माभूद्रुणानां व्यापारो दोषाभावनिश्चयाय, तथाऽप्यनिश्चितादेव दोषाभावात्त्रामाण्यनिश्चयो भविष्यतीति, एतद्प्ययुक्तम्, पूर्ववत्तत्राप्तसम्मते वक्तरि विमष्टभाषप्रसङ्गात् । नहि तद्वाक्यस्य स्वतःप्रामाण्यनिश्चये सति तस्मिन्वक्तरि किमयं सत्यवादी न वा, नैव वेति मतिर्युक्ता। विमतिश्च्देनात्र संशयविपर्यासौ विव-धितौ। विपरीताकारा मतिर्विमतिरिति कृत्वा संशयस्योभयांशाष्ट्राम्बत्वेन विपरी-साक्षारसंभवात्।। ३०४७।।

्यवापरमिद्युक्तं कुमारिलेन—''तस्माहुणेभ्यो दोषाणामभावात्तद्भावतः । अप्रमाणक्रयास्त्रं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥" इत्यादि, तदपि दोषाभावनिश्चये सत्ययुक्तः मेवेति दर्शयति—दोषाभावस्थेत्यादि ।

दोषाभावस्य चाञ्चानाद्यमाद्वयनास्तिता। अञ्चलं प्रतीयते येन भवेत्यामाण्यनिश्चयः॥ ३०४८॥

## अथाप्रमाद्वयासत्ताऽप्रतीताविष गम्यते । प्रामाण्यं खत एवैवं विमतिः स्यान्न पूर्ववत् ॥ ३०४९ ॥

यदि हि संशयविपयीसाभ्यामपवादभूताभ्यां रहितं क्वानं सिक्कोत्तवा तस्प्रमाणं भवेत् । अन्यथाऽपवादसमाकान्ते विषये कथमुत्सर्गो निविशेत । तथोश्च संशय-विपर्यासयोदोषहेतुकत्वादोषाभावानिश्चये तयोरभावनिश्चयो न युज्यते । अप्रमाद्ध-यनास्तितेति । संशयविपर्ययनास्तिता ॥ ३०४८ ॥ ३०४९ ॥

तामेव विमतिं दर्शयति-किमस्य वचनं मानमिलादि ।

किमस्य वचनं मानं किंवाऽमानमथाप्यदः। अमानमेव सर्वेषां स्वतःप्रामाण्यनिश्चयात्॥ ३०५०॥

एवं दोषाभावादीनां सत्तामात्रेण प्रामाण्यनिश्चयं प्रसङ्गभावो न युक्त इति प्रति-पादितम्, इदानीं तेषु निश्चयापेक्षणे परतःप्रामाण्यमनवस्था च प्रसञ्यत इसेत-हृयं विस्तरेण प्रतिपादयन्नाह—दोषाभावेस्यादि ।

> दोषाभावाप्रमाभावगुणभावेषु त्रिष्वपि । अवश्याभ्युपगन्तव्या प्रतीतिर्नियमादतः ॥ ३०५१ ॥

दोषाभावे अप्रमाणद्वयाभावे गुणेषु चावद्यं प्रतीतिः—निश्चयाख्याऽभ्युपग-न्तव्या । अन्यथा प्रामाण्यनिश्चयायोगादिति प्रतिपादितत्वात् ॥ ३०५१ ॥

यदि नामाऽभ्युपगता ततः किमित्याह—सेत्यादि ।

साऽप्रमाणं प्रमाणं वेत्येषामेवं विकल्प्यते । यथार्थनिश्चयायाङ्गमप्रमाणं कथं भवेत् ॥ ३०५२ ॥

सेषा त्रिष्वपि यथोक्तेषु प्रतीतिः प्रामाण्याङ्गत्वेनेष्टा किमप्रमाणमाहोस्वित्प्रमाण-मिति कल्पनाद्वयम् । यद्याद्यः कल्पस्तदा प्रामाण्यनिश्चयाङ्गं न प्राप्नोति स्वयमप्रमा-णत्वात् । नद्यप्रमाणत्वेन गृहीतः साक्षी व्यवहारे निश्चयाङ्गं भवति ॥ ३०५२ ॥

प्रामाण्ये परतः प्राप्ते तत्प्रामाण्यविनिश्चयः ।
कथं वा गम्यते तस्याः प्रतीतेः सा प्रमात्मता ॥ ३०५३ ॥
वाधकप्रत्ययाभावादिति चेत्सोऽपि किं प्रमा ।
न वेति दोषः सर्वोऽपि पुनरन्नानुवर्सते ॥ ३०५४ ॥
अथ दितीयः पश्चस्तदा परतसस्य विवक्षितस्य ज्ञानस्य प्रामाण्यप्रसङ्गोऽनव-

स्यादोषश्च । तामेवानवस्थां प्रतिपिपादियपुः सन्प्रच्छिति—कथं वेसावि । सोऽ-पीति । बाधकप्रस्याभावः ॥ ३०५३ ॥ ३०५४ ॥

कथमसौ दोषोऽत्राप्यनुषर्तत इत्याह—प्रामाण्य इत्यादि ।
प्रामाण्ये परतःप्राप्ता प्रस्तुतस्य प्रमाणता ।
यथार्थज्ञानहेतुत्वमप्रमाणस्य वा कुतः ॥ ३०५५ ॥
अस्यापि गम्यते केन प्रामाण्यमिति चिन्त्यते ।
बाषकप्रत्यासस्वादित्यनिष्टा प्रसज्यते ॥ ३०५६ ॥

सुबोधम् । अस्यापीति । बाधकप्रत्ययाभावस्य ॥ ३०५५ ॥ ३०५६ ॥

किश्व-तस्माहुणेभ्यो दोषाणामभाव इत्यादिना प्रदर्शितेन न्यायेन यदि सर्वत्र प्रामाण्यं निश्चीयते तदा पूर्वमेव प्रमाणं परतोऽभ्युपगतं स्मादनवस्था च । तहर्शयति -तस्मादित्यादि ।

> तसाहुणेश्यो दोषाणामभावस्तदभावतः। अप्रमाणद्वयासत्त्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः॥ ३०५७॥ सर्वेत्रैवं प्रमाणत्वं निश्चितं चेदिहाप्यसौ। पूर्वोदितो दोषगणः प्रसक्ता चानवस्थितिः॥ ३०५८॥

पूर्वीदित इति । गुणादीनां परसन्तानवित्तिनामवीग्दर्शनस्यातीन्द्रियत्वात्तदनि-श्रये दोषाभावस्याप्यनिश्चयादप्रमाणद्वयासत्त्वमप्यनिश्चितमिति न गुणादिभ्यः प्रा-माण्यं सिद्ध्येत्, अथ ते सत्तामात्रेणोपकारकास्तदा विमतिर्न स्यादिस्येवमादिदींष-गणः सर्वत्र प्रसज्यते ॥ ३०५७ ॥ ३०५८ ॥

अपि च—तस्माद्भुणेभ्यो दोषाणामभाव इत्यादिना यत्प्रामाण्यं निश्चयाङ्गत्वेनो-क्तमप्रमाणद्वयासत्त्वं दोषाभावश्चेत्येतद्वयं तिकं प्रसच्यप्रतिषेधमात्रमिष्टमाहोस्वित्प-युदासात्मकमिति कल्पनाद्वयम् । प्रथमपश्चे दोषमाह—दोषाभाव इत्यादि ।

दोषाभावे प्रमासत्त्वमितीदं च निषेधनम् । केवलं यदि कल्प्येत तिसिद्धिर्नेव सम्भवेत् ॥ ३०५९ ॥ अभावानु(दु?)पलम्भेन तिसिद्धिर्नावकल्पते । अनवस्थितिदोषाच न युक्तानुपलम्भतः ॥ ३०६० ॥ यदि प्रसम्यमितवेधमात्रमिष्टं तदा तस्य सिद्धिर्नेव संमवेत् । तथाहि-तस्य सतो वा सिद्धिभेवेत्परतो वा। स्रतोऽपि सिद्धिभेवग्री स्वयं प्रकाशात्मतया वा भवेतिश्चयजननाद्वा। परतोऽपि कदाचिदुपलम्भाद्वा भवेदनुपलम्भाद्वेति पक्षाः। न ताबत्स्वतः प्रकाशात्मतया सिद्धिर्युक्ता, तस्याऽवस्तुत्वात्प्रकाशात्मतायाश्च वस्तुषमे-त्वात्। शानमेव हि प्रकाशात्मतया स्वसंवित्त्या सिद्ध्यति । नतु वस्तुस्त्रभावनिवे-श्मात्रलक्षणोऽभावः। नापि निश्चयजननात्स्वतस्त्रस्य सिद्धः। सर्वसामध्येविरहरू-श्रणत्वादभावस्य जनकत्वानुपपत्तेः। जनकत्वे वा वस्तुरूपत्वप्रसङ्गात्। तस्यानाधे-यातिशयत्वेन सहकारिनिरपेक्षत्वात्तन्मात्रभाविनः कार्यस्याविरामप्रसङ्गातः। पर-तोऽप्युपलम्भात्तस्य सिद्धिर्नावकत्यते, कृतः, अभावात्—अभावात्मकत्वात्, उपलम्भस्य भावविषयत्वात् । नाप्यनुपलम्भतस्तस्य सिद्धिरनवस्थाप्रसङ्गात्। तथाद्य-नुपलम्भोऽप्यभावात्मकत्वात्कथं सिद्ध इति तत्रापीयं स्वतः परत इति चिन्ताऽवत-रस्येव। न तावत्स्वतो यथोक्तदोषप्रसङ्गात्। नापि परतोऽनवस्थादोषात्॥३०५९॥॥३०६०॥

तामेवानवस्थां दर्शयति—दोषाप्रमाद्वयासत्तेत्यादि ।

दोषाप्रमाद्वयासत्ता गम्यतेऽनुपलम्भतः । उपलम्भस्य नास्तित्वमन्येनेत्यनवस्थितिः ॥ ३०६१ ॥

दोषाश्च अप्रमाहयं च तयोरसत्तेति समासः ॥ ३०६१ ॥ हितीयेऽपि पर्युदासात्मके दोषमाह—पर्युदासात्मकं तच्चेदित्यादि ।

पर्युदासात्मकं तचेत्तद्वितिकान्यदर्शनात्।
दोषाभावापरिज्ञानं गुणज्ञानात्मकं भवेत्॥ ३०६२॥
विवक्षितप्रमाज्ञानस्कष्णं च प्रसज्यते।
अप्रमाणद्वयासत्त्वज्ञानं तद्व्यतिरेकि च॥ ३०६३॥
अप्रमाद्वितयासत्त्वे ज्ञाते स्वातत्र्यतोऽथवा।
परिशिष्टः प्रमात्मेति भवतो निश्चयः कुतः॥ ३०६४॥
अन्यथानुपपत्त्या चेन्नन्वर्थापत्तितो भवेत्।
अनुमातोऽन्यतो वापि स्यादेवं निश्चयोऽन्यतः॥ ३०६५॥

अनुमालाऽन्यता था। प्रश्वाव निश्चयाऽन्यता ॥ २०५२ ॥ दोषाभावो हि पर्युदासवृत्त्या गुणात्मक एव भवेत् , तस्त्र तत्परिकानमपि गुण-क्रांनात्मकं प्राप्नोति, तक् नेष्टम् , ''तदा न व्याप्रियन्ते च क्रायमानत्या गुणाः" इति विषयात् । व्याप्ताव्यासस्वमि पर्युदासपक्षे प्रमाणात्मकमेवाविष्ठते, तत्व्याभवाणद्वयासत्ताक्षानमि विविधितप्रमाक्षानस्वरूपं प्रसच्यते, तत्व्य "अप्रमाणद्वयासस्वं
तेनोत्सर्गोऽनपोदितः" इति न युच्यते, दुःश्लिष्टत्वात् । तथादि—तस्वेव प्रमाणत्वेन
निव्धित्तत्वात्तस्य प्रमाणत्वं निक्षीयत इति हेतुहेतुमद्भावेन वाक्यार्थो दुःश्लिष्टःस्वाद्व्यविदेशात् । किश्व हेतुहेतुमतोर्भेदात्तद्व्यतिरेकि—प्रमाणपरिज्ञानव्यविरेकि अप्रमाणद्वयासत्ताक्षानं प्रसच्यते । नच पर्युदासात्मकस्य तद्व्यतिरेकिता युक्ता । अप्रमादितयासत्त्वे ज्ञात इत्यादिनाऽभ्युपगन्याप्रमाद्वयासत्तासिद्धं परमतेनैव परतःप्रमाण्यं
प्रतिपाद्यति—अन्यथानुपपत्त्येति । संशयविपर्यासाभ्यामन्यस्य ज्ञानस्य स्वतःप्रामाण्यं गुक्त्वा गत्यन्तरासन्भवात् ॥ ३०६२ ॥ ३०६३ ॥ ३०६४ ॥ ३०६५ ॥

तस्मादुणेभ्य इत्यादिनोक्तस्य न्यायस्यानैकान्तिकत्वं प्रतिपाद्यन्नाह - तस्मादेव चैत्यादि ।

तसादेव च ते न्यायादप्रामाण्यमि खतः।
प्रसक्तं राक्यते वक्तं यसास्त्रप्राप्यदः स्फुटम् ॥ १०६६ ॥
तसादोषेभ्यो गुणानामभावस्तदभावतः।
प्रमाणरूपनास्तित्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः॥ १०६७ ॥
यसादुत्सर्गभावोऽयं विवक्षामात्रनिर्मितः।
राक्योऽभिधातुं विस्पष्टमप्रमाणेऽपि मानवत्॥ १०६८ ॥
यतो बाधात्मकत्वेन बुद्धेः प्राप्ता प्रमाणता।
यथार्थज्ञानहेतृत्थगुणज्ञानादपोद्यते ॥ २०६९ ॥
गुणैश्राज्ञायमानत्वान्नाप्रामाण्यमपोद्यते ।
अनपोदितसिद्धं च खतस्तदपि संस्थितम् ॥ ३०७० ॥

अद् इति । एतत् । किं तच्छक्यते वक्कमित्याह्—तस्मादित्यादि । मानव-विति । सप्तम्यन्ताद्वतिः । तद्पीति । अप्रामाण्यम् । शेषं सुबोधम् ॥ ३०६६ ॥ ॥ ३०६७ ॥ ३०६८ ॥ ३०६९ ॥ ३०७० ॥

दोषाः सन्ति न सन्तीत्यादाबाह—दोषा इत्यादि ।

दोषाः सन्ति न सन्तीति पौरुषेयेषु शक्काते । कर्तुचेंदेपि सिद्धत्वादोषाशक्का न नास्तिनः ॥ ३०७१ ॥

श्रृतिपरीक्षामां वेदस्य कर्तुः प्रसाधितत्वात्कर्तुरभावादित्यसिद्धम् , तेन प्रेक्षावता-मस्माकं बेदे दोषाशङ्का न नास्ति, अपित्वस्त्रेव ॥ ३०७१ ॥

अतो यदनपेक्षत्वादिस्त्रत्राह-अत इसादि ।

अतो चत्रनपेक्षत्वाहेदे प्रामाण्यमुच्यते। तद्सिद्धं यतः सोऽपि कत्तीरं समपेक्षते ॥ ३०७२॥

सोऽपीति । वेदः ॥ ३०७२ ॥

वेदार्थे अन्यप्रमाणैरित्यादावाह—यदि संवादिविज्ञानमित्यादि—

यदि संवादिविज्ञानं न वा हेतुविज्ञुद्धता । निश्चिता संशयोत्पत्तेस्तदा वेदे न मानता ॥ ३०७३॥

यद्यर्थिकियासंवादिज्ञानं कारणविशुद्धिज्ञानं च द्वयमप्येतत्प्रामाण्यनिश्चयकारणं वेदे नाङ्गीकियते तदा निश्चयहेतुवैकल्याद्वेदे प्रामाण्यनिश्चयो न प्राप्नोति, कारणम-न्तरेण कार्यस्यासम्भवात् ॥ ३०७३ ॥

भन्यस्यापि प्रमाणत्व इसत्राह--अन्यस्यापीत्यादि ।

अन्यस्यापि प्रमाणत्वे एवम्भूतैव सङ्गतिः।

कारणं कल्प्यते यस्मानिश्चयस्तनिबन्धनः॥ ३०७४॥

एवस्भूतैवेति । संवाद्गुणपरिज्ञानलक्षणा । अत्र चानवस्थादोषः पूर्वमेव परि-हतः, तस्माद्यत्प्रमाणं न तत्प्रमाणान्तरसङ्गतिमपेक्षत इत्येतद्नैकान्तिकम्, निश्च-यार्थं प्रम्राणान्तरस्यापेक्षणात् ॥ ३०७४ ॥

एतदेव दर्शयति—स्थिते हीतादि ।

स्थिते हि तस्य मानत्वे निश्चयः कियतेऽनया ।

न त्वपूर्वं प्रमाणत्वमनया तस्य जन्यते ॥ ३०७५ ॥

एतेनैतद्पि प्रत्युक्तं भवति--यत्रापि स्यात्परिच्छेदः प्रमाणैहत्तरोत्तरैरिलादि । नद्यन्यतो माननिश्चये तस्य पूर्वस्य ज्ञानस्यार्थप्रापणशक्तिलक्षणं मानत्वमपैति॥३०७५॥

'सकुजातविनष्टे च भवेनार्थे प्रमाणता' इत्रत्राह—सकृदित्यादि ।

सकुजातविनष्टे च स्यादेवार्थे प्रमाणता । अनिश्चितेऽपि साऽस्येव निश्चयोऽप्युदितऋमात्॥३०७६॥

सेति। मानता ॥ ३०७६ ॥ 9.3

उदितमेव क्रमं दर्शयकाह—यदि कारणशुद्धत्वादीत्यादि ।

यदि कारणशुद्धत्वादिज्ञानं निश्चयस्ततः ।

यदि चार्थिकिया प्राप्ता साक्षाद्वा(द्वा?)हादिलक्षणा॥३०७०॥

यद्वाऽभ्यासवती वृत्तिर्निरपेक्षा फलोदये ।

सर्वोपायवियोगे तु न प्रमाणविनिश्चयः ॥ ३०७८ ॥

अतः प्रमाणता तिस्मिन्विद्यमानाऽप्यनिश्चिता।

अविद्यमानकल्पेति नैवास्तीत्यपदिद्यते ॥ ३०७९ ॥

यदि चार्यिकिया प्राप्तेति । तदा निश्चयस्तत इति प्रकृतेन सम्बन्धः । ननु
चार्थिकयाज्ञानस्यान्यविषयत्वात्पूर्वप्रस्ययप्रमाण्यस्य सिद्धिस्ततो न युक्ता । तथाहि
—अवयविद्रव्यासम्भवाज्ञलविषयं लोचनज्ञानं रूपमात्रप्राहि, स्त (स्ना?) नाद्यर्थकियाज्ञानं तु स्पर्शमात्रगोचरमिति कथमन्यालम्बनं ज्ञानमन्यविषयस्य ज्ञानस्य
प्रामाण्यं शोधयेदतिप्रसङ्गात् । नैष दोषः । एकसन्तानवित्तेनो विषयद्वयस्याविनाभावादन्यालम्बनमपि ज्ञानमन्यविषयस्य ज्ञानस्य प्रामाण्यं साधयिष्यति । नहि तौ
रूपस्पर्शौ विनिर्भागेन वर्त्तेते, एकसामप्र्यधीनत्वात् । तत्र पूर्वस्य ज्ञानस्यानर्थेऽप्यर्थरूपेण प्रवृत्तिदर्शनादुत्तरकालभाविनस्तद्विषयाविनाभूतस्पर्शप्राहिणो ज्ञानात्र निश्चयोत्पत्तिरपेक्ष्यते । नन्वेवमपि क्षणिकत्वात्सर्वभावानां पूर्वज्ञानपरिगृहीतरूपाविनाभाविस्पर्शो नैवोत्तरक्ञानप्रवृत्त्या विषयीकृत इति कथं ततो विनिश्चयः । नैष
दोषः । सत्तरेषां रूपादिक्षणानां पूर्वज्ञानगृहीतै रूपादिक्षणौरविशिष्टार्थक्रियावाञ्जायामभित्रयोगक्षेमत्वादैक्यमेव व्यवह्रियते । नह्यर्वाग्दर्शनानां क्षणैर्व्यवहारः । अथवा पूर्वज्ञानपरिच्छित्ररूपाद्यर्थविनाभावादुत्तरज्ञानविषयस्य तत्कारणत्तया सत्यपि
भेतृव्यवहारे ततो निश्चयो न विरुध्यते ॥ ३०७०॥ ३००८॥ ३००८॥ ३००८॥

यदुक्तम्-श्रेत्रधीश्राप्रमाणं स्यादियादि, तत्राह-श्रोत्रबुद्धेरियादि।
श्रोत्रबुद्धेरिप व्यक्ता नेत्रादिमति(तराभिर?)सङ्गतिः।
एकसामग्यधीनं हि रूपशब्दादि वर्त्तते॥ ३०८०॥
परस्पराविनिर्भागात्संतत्याऽन्योन्यकारणम्।
तेषामस्येव सम्बन्धस्तदेवं सुपरिस्फुटम्॥ ३०८१॥
तद्वियामपि तद्वारा धूमेन्धनविकारवत्।
श्रोत्रधीस्तत्प्रमाणं स्याक्तदन्यमतिसङ्गतेः॥ ३०८२॥

इतरामिश्रसुरादिधीमिरसङ्गतिनैंव सिद्धा । तथाहि—वीणादिशब्दस्य तत्सम्बनिधनश्च रूपादेरेकसामम्यधीनत्वात्परस्परामिविभागलक्षणो धूमेन्धनविकारयोरिव
सम्बन्धोऽस्त्येव । प्रवन्धवृत्त्यपेक्षायां च पूर्वपूर्वः कलापोऽन्यस्थोत्तरोत्तरस्य कारणं
भवतीति साक्षाच कार्यकारणभावलक्षणोऽपि सम्बन्धोऽस्त्येव । तत्रश्च तद्घाहिणामपि ज्ञानानां तद्घारकपारम्पर्येण सम्बन्धोऽस्ति । तत्तस्माच्छ्रोत्रधीः प्रमाणं भवत्येव,
तदन्यामिश्रसुरादिमतिमिर्यथोक्तसम्बन्धसद्भावात् । तथाहि दूराद्वीणादिशब्दश्रवणात्तदर्थिनो वेण्वादिशब्दसाधम्योद्धपजातसंश्चस्य पुंसः प्रवृत्तौ वीणारूपदर्शनायः
प्रागुपजातः संशयः किमयं वीणाध्वनिकृत वेणुगीतादिशब्द इति स व्यावर्त्तते ।
यत्र च देशे मृदङ्गादिप्रतिशब्दश्रवणात्प्रवृत्तस्य तदर्थोधिगतिने भवति तत्र विसंवादादप्रामाण्यं प्रत्येति ॥ ३०८० ॥ ३०८१ ॥ ३०८२ ॥

साधनान्तरजन्या तु बुद्धिर्नास्ति द्वयोरपीत्यादावाह—साधनान्तरेत्यादि ।

साधनान्तरजन्या तु बुद्धिरेषा विनिश्चिता। हेत्वन्तरकृतज्ञानसंवादस्तेन वाञ्छ्यते ॥ ३०८३ ॥ एषेति। वीणादिरूपप्राहिणी ॥ ३०८३ ॥

यथा त्वेकेन्द्रियाधीनविज्ञानान्तरसङ्गतिरित्यादावाह—एवमित्यादि ।

एवं नानेन्द्रियाधीनविज्ञानान्तरसङ्गतिः।
प्रत्यक्षे कारणं कृप्ता वेदे त्वेषा न दृश्यते ॥ ३०८४ ॥
एषा न दृश्यत इति । नानेन्द्रियाधीना विज्ञानान्तरसङ्गतिः ॥ ३०८४ ॥
कथमसौ प्रत्यक्षे कारणं कृषेत्याह—तथाहीत्यादि ।

तथाहि सिललज्ञानमाद्यमुत्पद्यतेऽक्षिजम् ।
पानस्तानादिनिर्भासं जिह्नाकायाश्रितं परम् ॥ ३०८५॥
अक्षिजमिति। रूपविषयं चक्षुर्विज्ञानमित्यर्थः। परमिति । उत्तरकालभावि३०८५
एकेनैव हि वाक्येनेत्यादावाह—एकेनापीत्यादि ।

एकेनापि तु वाक्येन देशकालनरादिषु। लभ्यते नार्थसंवादः सर्वस्मिन्संशयोदयात्॥ ३०८६॥ अग्निहोत्राद्भवेत्स्वर्गे इतीत्धं श्रृयते समम्। निश्चयाङ्गवियुक्तं हि ग(शः)ब्दद्दुरमात्रकम्॥ ३०८७॥ अनेनासिद्धतामर्थसंवादस्याह । तथास्यग्निहोत्रात्स्वर्गो भवतीत्यतो वाक्यात्प्रेक्षा-वती निश्चयकारणाभावात्संशयो जायत एवेति न देशकालादौ संवादसिद्धिः ।। ३०८६ ।। ३०८७ ।।

नापि नरान्तरे सर्वत्र संवादो छभ्यत इति दर्शयन्नाह—स्वर्गादावित्यादि । स्वर्गादौ मतभेदश्च विद्राणामपि दृश्यते । लभ्यते नार्थसंवादस्तसादिह नरादिषु ॥ ३०८८ ॥

तथाहि—मनुष्यातिशायिपुरुषविशेषिनकेतः सुमेरुगिरिशिखरादिदेशविशेषोऽ-धिमानुषसुखाधिष्ठानो नानोपकरणसमृद्धः खर्ग इति निरुक्तकारादयो वर्णयन्ति । प्रीतिविशेषो मनुष्याणामेव स्वर्ग इति मीमांसकाः । यागेऽपि विप्रतिपित्तिर्दृश्यते । श्रूयते हि पुराकाले पिष्टमयः पशुर्येनायजन्त यज्वान इति । अन्यैस्तु दुरात्मभि-निष्कृपैः प्राणिविशेष एव पशुरिति वर्णितम् ॥ ३०८८ ॥

तस्मादृढं यदुःपन्नमित्याह—चोदनाजनित इत्यादि ।

चोदनाजनिते ज्ञाने दार्क्यं प्रागपहस्तितम्।

संदिग्धो हि तथाभावस्तद्भाष्ट्यस्यान्यसाम्यतः ॥ ३०८९ ॥ प्राणिति । श्रुतिपरीक्षायाम् । अन्यसाम्यतः इति । अग्निहोत्रात्खर्गो न भवती-त्यादिपौरुषेयवचनसमुद्भृतप्रतीत्या तुल्यत्वात् ॥ ३०८९ ॥

किश्व—वाङ्(मात्र)मेतद्भवताम्—यथा चोदनाजनिता बुद्धिर्देशादिषु न विसं-वदतीति दर्शयति—असर्वदिशिमिरियादि ।

असर्वेदिशिभिविषेः कुत एतद्विनिश्चितम्। चोदनाजनिता बुद्धिः सर्वेसंवादिनीति च॥ ३०९०॥ साध्या न चानुमानेनेसादाबाह—निश्चितेसादि।

> निश्चितोक्तानुमानेन प्रत्यक्षस्यापि मानता। द्युद्धकारणजन्यत्वात्तत्प्रमाणं तदन्यवत्॥ ३०९१॥

अनिष्टापत्तिर्हि प्रसङ्ग उच्यते, न च प्रत्यक्षस्यानुमानतः प्रामाण्यसिद्धिर्नेष्टा, येन प्रसङ्गापादनं स्यात् । यथा चानुमानेन प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं साध्यते तथा पूर्व-मुक्तम् । तदेव स्मारयति—गुद्धकारणजन्यत्वात्प्रमाणमिति । तदन्यविति । सिक्षकृष्टविषयमाहिमत्यक्षवत् ॥ ३०९१ ॥ प्रमाणानां प्रमाणत्वं येन चान्येन साध्यत इत्यादावाह—सर्वस्येत्यादि ।
सर्वस्य च न साध्येयं प्रमाणान्तरतः प्रमा ।
यस्माद्धिकियाज्ञाने भ्रान्तिनीस्तिति साधितम् ॥३०९२॥
यथा चार्थिकियाज्ञाने भ्रान्तिनीस्ति तथा पूर्वं 'उच्यते वस्तुसंवाद' इत्यादिना
प्रसाधितम् । तेनार्थिकियाज्ञानसंवादात्प्रामाण्ये नानवस्था भवति ॥ ३०९२॥
अनुमानेनापि साध्ये न भवत्येवेति दर्शयति—आत्मेत्यादि ।

आत्मकार्याख्यलिङ्गाच निश्चिताच्यभिचारतः। जायमानेऽतुमानेऽपि भ्रान्तिरस्ति न काचन ॥ ३०९३॥

आत्मा च खमावः कार्यं चेति तथोक्तम्, तदाख्या यस्य लिङ्गस्येति विमहः। निश्चितोऽन्यभिचारो यस्य लिङ्गस्य तत्तथोक्तम्। एतदुक्तं भवति—तादात्म्यतदुत्पतिसम्बन्धाभ्यां प्रतिबद्धस्यभावकार्याख्यलिङ्गनिश्चयबलेनोपजायमानमनुमानं विभमकारणाभावात्स्वत एव प्रमाणमिति नानवस्था।। ३०९३।।

अन्येनासाधिता चेदित्यादावाह-क्विदित्यादि ।

कचित्तु विविधभ्रान्तिनिमित्तवलभाविनी । भ्रान्तिकत्सार्यतेऽनेन यसात्तत्र न निश्चयः ॥ ३०९४॥

अभ्यासादेनिश्चयकारणस्याभावात् कचिदाद्ये प्रत्यक्षे श्रान्तिरूपद्यत इति न तस्य सिद्ध्येत्स्वत एव प्रमाणता ॥ ३०९४ ॥

'प्रमाणं प्रह्णात्पूर्वं स्वरूपेण प्रतिष्ठितम्' इत्यादावाह—अव्यक्तेत्यादि । अव्यक्तव्यक्तिकत्वेन व्यक्तोऽर्थो न प्रसिद्ध्यति । परप्रत्यक्षवत्तस्माज्ज्ञानं ज्ञातमितीष्यताम् ॥ ३०९५ ॥

अव्यक्ता व्यक्तिर्यस्यार्थस्य स तथोकः। अवद्यं हि ज्ञानं ज्ञातव्यम्। तद्ञाने सर्वाज्ञानप्रसङ्गात्। तथाद्यर्थाभिव्यक्तिरेव ज्ञानमुच्यते नान्यत्, तस्याश्चाभिव्यक्तेः परोक्षत्वेऽर्थस्यापि परोक्षत्वप्रसङ्गः। यथा परसन्तानवर्त्तिप्रस्यविषयस्यार्थस्याव्यक्तव्यक्तित्वात्। प्रयोगः—यद्यस्याव्यक्तव्यक्तिकं वस्तु तत्तस्य प्रसक्षं न भवति, यथा परसन्तानवर्त्तिनैव प्रसक्षेण विषयीकृतमन्यस्य, अव्यक्तव्यक्तिकं च विवादा-स्पदीभूतं विज्ञानं कस्यचिदिति व्यापकविषद्धोपल्यविषः। नचानैकान्तिको हेतुः, तस्य वस्तुनो व्यक्तयुत्पाद्मन्तरेण प्रसक्षत्वे सर्वेषां प्रसक्षत्वप्रसङ्गात्। नचैवं भवति। तस्माद्विपर्यमः॥ ३०९५॥

यथाचाविदितैरेवेत्रत्राह—स्वयमित्यादि । स्वयं तु जडरूपत्वाचक्षुरादिभिरिन्द्रियैः । गृद्यन्ते विषया नैवं तेषां ज्ञाने तु हेतुता ॥ ३०९६ ॥

विषयवज्ञडरूपत्वाश्वश्चरादीनां न विषयप्रहणं मुख्यतोऽस्ति, केवलं विज्ञानं प्रति हेतुभावमात्रेण तेषां विषयप्रहणं कित्यतमित्यज्ञातैरेव तैर्विषयज्ञानोत्पादकत्या विषया गृह्यन्ते इति स्थात्, नत्वेवं विज्ञानेन विषयस्य किञ्चित्रियते, येनाज्ञात-मिप चक्षुरादिवद्विषयं गृह्यातीति स्थात् । अभिव्यक्तिः क्रियत इति चेत् । न । ज्ञानपर्यायत्वात् । अभिव्यक्तिरुपलविधः परच्छित्तिः संवेदनमित्येवमादयः पर्याया उच्यन्ते, नार्थान्तरम् । न च स्वात्मनः करणं युक्तम् । स्वात्मनि कारित्रविरोधात्। उत्पन्नानुत्पन्नावस्थयोः सदसत्त्वाञ्च। तथाहि—उत्पन्नं वा ज्ञानमात्मानं कुर्याद्वुत्पन्नं वा । न तावदुत्पन्नं, तदात्मनोऽप्येकयोगक्षेमतयोत्पन्नत्वात् । नच यो येन सहैक-योगक्षेमो न भवति स तत्स्वभावो युक्तोऽतिप्रसङ्गात् । नचोत्पन्नस्य स्वभावस्य करणं युक्तमितशयस्याभावात् । करणाविरामप्रसङ्गाञ्च । नाप्यनुत्पन्नमिति पक्षोऽ-सत्त्वात् । नह्यसतो व्यापारो युक्तस्य सर्वसामध्योपाख्याविरहरुक्षणत्वात् । व्यापारे सत्यसत्त्वहानिप्रसङ्गात् । इदमेव हि सत्त्वरुक्षणं यद्येकियाकारित्वम् । तस्मान्न साम्यं दृष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिकेन ॥ ३०९६ ॥

तेनात्र ज्ञायमानत्वमित्यादावाह-तेनात्रेत्यादि ।

तेनात्र ज्ञायमानत्वं प्रामाण्य उपयुज्यते । विषयानुभवो यसादज्ञातो नैव लभ्यते ॥ ३०९७॥

ननु च यदि ज्ञानं स्वसंविदा स्वत एव सिद्धम्, तिई स्वत एव ज्ञानं प्रमाण-मित्याशक्क्याह—एताविदियादि।

> एतावत्तु भवेदत्र ग्रहणेऽपि खसंविदः। भ्रान्तिकारणसङ्गावात्तथात्वे न विनिश्चयः॥ ३०९८॥ तदा चार्थतया भावोऽप्यसान्नैवावसीयते। सादृश्यादुपलम्भेन तद्न्यारोपसम्भवात्॥ ३०९९॥

नद्यनुभूतमित्येव सर्वोत्मना निश्चयो जायते कारणान्तरापेक्षत्वान्निश्चयोत्पत्तेरिति बहुधा प्रतिपादितं, तेन गृहीतमिष ज्ञानस्य स्वसंविदोऽर्थप्रमाणसामर्थ्यं आन्तिकार- णस्याप्रमाणसारूप्यानभ्यासादेः सद्भावाभिश्चयानुत्पत्तेरनिश्चितमित्युच्यते । निश्च-यानुभवयोर्भेदात् । ततश्च समारोपन्यवच्छेदेन परतःप्रामाण्यमिष्टमित्यदोषः । यथोक्तम्—स्वरूपस्य स्वतो गतिः प्रामाण्यं न्यवहारेणेति । तथा त्व इति । प्रा-माण्ये ॥ ३०९८ ॥ ३०९९ ॥

अप्रमाणं पुनः खार्थे इत्यादावाह—आभ्यासिकमित्यादि ।

आभ्यासिकं यथा ज्ञानं प्रमाणं गम्यते खतः।

मिध्याज्ञानं तथा किंचिद्प्रमाणं खतः स्थितम् ॥ ३१०० ॥ अभ्यासे भवमाभ्यासिकम् । यथाऽभ्यासवलात्प्रामाण्यं कचित्खत एव निश्ची-

यते इत्युक्तम् , तथा मिध्यात्वमि कस्यचित्स्वत एवावसीयते । तथा च ट्रयन्त एव तैमिरिकाद्यः केचिद्भ्यासबलात्केशोण्ड्रकादिविज्ञानमुत्पाद्समनन्तरमेव मि-ध्यात्वेन निश्चिन्वन्तः ॥ ३१०० ॥

तदत्राप्यन्यथाभावे धीर्यथा दुष्टकारण इत्यादावाह—वाधकारणेत्यादि ।

बाधकारणदुष्टत्वज्ञानेऽप्युक्ताऽनवस्थितिः।

तावता तस्य मिध्यात्वं यहीतुं तन्न पार्यते ॥ ३१०१ ॥

उक्तेति । तथाहि—'बाधकाभावात्प्रमाणं भवतोच्यते । बाधाभावोऽप्यभावाख्यं प्रमाणान्तरमिष्यतं इत्यादिना । तदिति । तस्मात् ॥ ३१०१ ॥

'उत्पत्त्यवस्थमेवेदं प्रमाणमिति मीयत' इत्यत्राह—उत्पत्त्यवस्थमित्यादि ।

उत्पत्त्यवस्थमेवेदं प्रमाणिमिति मीयते । न तावद्विकल्पत्वाद्गिष्टेश्चात्मसंविदः ॥ ३१०२ ॥ नापि ज्ञानान्तरेणैव तत्कालेऽसन्निधानतः । तस्याप्यव्यक्तभावत्वादिनिष्टापत्तितोऽपि वा ॥ ३१०३ ॥

उत्पत्त्यवस्थायां किमात्मनेव प्रमाणमिति निश्चीयते, आहोस्विद्विज्ञानान्तरेण सहकालभाविना, यद्वोत्तरकालभाविनेति पक्षाः । तत्र न तावदात्मनेव सर्वज्ञानानामात्मनि निर्विकल्पत्वात्प्रमाणमित्येव प्रहणमनुपपत्रम् । नापि परेण संवेदनं ज्ञानस्थेष्टम्, नित्यं बुद्धेः परोक्षत्वाभ्युपगमात् । नापि ज्ञानान्तरेण समानकालभाविना,
युगपद्विज्ञानद्वयानुत्पत्तेः । नापि भित्रकालभाविना, तस्यापि ज्ञानान्तरस्यासिद्धौ
तद्वाद्यस्यासिद्धौ तद्वाह्यस्यापि ज्ञानस्यान्यक्तन्यक्तिकत्वेनासिद्धेस्तस्यापि ज्ञानान्तरेण
सिद्धाविष्यमाणायामनवस्थाप्रसङ्गात् ॥ ३१०२ ॥ ३१०३ ॥

अतो यत्रापि मिध्यात्वमित्यादाबाह—वेदेऽपीत्यादि ।
वेदेपि बाधकं मानमुक्तमेवानुमात्मकम् ।
तदुक्तात्माद्यपोहेन तस्मान्मानं न युज्यते ॥ ३१०४ ॥
पौरुषेयत्वसिद्धेश्च राङ्क्या दुष्टनिमिक्तता ।
वहेरिव स्वतः राक्तिर्मिध्याज्ञानेषु वा भवेत् ॥ ३१०५ ॥
चोदनाप्रभवं ज्ञानमतो दुष्टनिमिक्तकम् ।
राङ्क्यते दृष्टदोषाच राङ्क्यदोषं न भिचते ॥ ३१०६ ॥

नहि साधर्म्यमात्रं बौद्धेवेंदे वाधकं प्रमाणमुच्यते । कि तर्हि ? । तदुक्तस्यात्म-सामान्यादेः पदार्थस्य प्रमाणवाधनात् । एतचात्मपरीक्षादौ प्रतिपादितम् । कि श्व —श्वतिपरीक्षायां वेदानां पौरुषेयत्वस्य साधितत्वात् , सत्यपि वाऽपौरुषेयत्वे दाव-वन्ह्यादिवन्मिध्यात्वकारणतासम्भवात् , अप्रामाण्यमस्य सम्भाव्यत इत्येवमुच्यते, न साधर्म्यमात्रम् । स्मादेतत्—यदि नाम सम्भाव्यते तथापि सम्भावनामात्रात्क-यमप्रामाण्यमस्य सिद्धातीत्याह्—हष्टदोषाद्य दाङ्क्यदोषं न निद्यत इति । शङ्क्या दोषा यस्मिन्वाक्ये तत्तथा । न निद्यत इति । उभयस्यापि प्रामाण्यं (ण्य ?) सद्ध्य-वहारनिषधयोग्यतया (योः ?) तुल्यत्वात् ॥ ३१०४ ॥ ३१०५ ॥ ३१०६ ॥

तसादियादिनोपसंहरति ।

तस्मात्स्वतःप्रमाणत्वं वेदस्यापि न युज्यते । तेन निश्चितनिर्दोषकृताख्यातत्वभिष्यताम् ॥ ३१०७॥

कृतश्चासावाख्यातश्चेति तथोक्तः । आख्यातो व्याख्यातः, निर्देषिः पुरुषैः कृताख्यात इति तृतीयासमासः, तद्भावस्तत्त्वं, निश्चितं च तिन्नदीषकृताख्यातत्वं चेति विमहः । तदेतदिष्यताम्, वेदस्य प्रामाण्यसिद्धय इति सम्बन्धः । तत्रश्चैव-मिष्यमाणे परतःप्रामाण्यं स्यादनिष्यमाणे त्वप्रामाण्यमेवेति भावः ॥ ३१०७॥

निश्चितनिर्वेषकृताख्यातत्वमिष्यतामित्यत्र कुमारिलस्योत्तरमाह—रागेत्यादि ।

रागद्वेषादियुक्ता हि प्रवक्तारो यथा यथा।
तथा तथाहि रक्षन्ति खाध्यायं सुतरां ननु ॥ ३१०८॥
कस्य किं दुर्बलं को वा कस्मान्पूर्वं प्रपाठकः।
कः खरक्षामतां कुर्यात्को भिन्ह्याद्वपदे पदम् ॥ ३१०९॥

इति यस्य हि संरच्धाः सन्ति रन्ध्रगवेषिणः। कथं न नाम निर्दोषं स पठेबेदमादतः ॥ ३११०॥ शुद्धाश्चेदभ्युदासीनाः स्युर्वेदाध्यायिनो नराः। आचक्षीरन्परैरेवं न ते वेदं विनाशितम् ॥ ३१११ ॥ ततः कालेन महता तुपेक्षितविनाशितः। अन्य एव भवेद्वेदः प्रतिकश्चकतां गतः॥ ३११२॥ रागद्वेषादियुक्तांश्च रुन्धद्भिर्वेदनाशिनः। सर्वदा रिक्षतो वेदः खरूपं न प्रहास्यति ॥ ३११३ ॥

कस्याध्येतुः किं स्मृतिमेवाति (मेधादि?) दुर्बेळम्, को वा कुतोऽधीतवान्, को वा स्वरस्योदात्तादेः क्षामतामन्यथात्वं कुर्वति, अपद्मेव वा कः पद्त्वेन भित्त्वा पठेदित्येवं यस्य वेदपाठकस्य रन्ध्रं निरूपयन्तो वेदाध्यायिनो नराः संरब्धाः समा-रव्धवीर्थाः सन्ति, स कथं वेद्पाठको वेदमादरात्र पठेत । ततश्चास्य वेदस्याप्रामा-ण्याशङ्काया अभावात्किमिति निश्चितनिर्दोषकृताख्यातत्वमिष्यतामित्यमिप्राय: । तथाहि-यदि वेदाध्यायिनः ग्रुद्धियोऽपि परैर्विनाश्यमानान्वेदानौदासीन्यमा-लम्बमाना नाचक्षीरंसादा सम्भाव्यतेऽन्य एवायं वेदः प्रतिच्छायतां यात इति । यावता तैर्विशुद्धधीभिर्वेदविनाशिनो नरान्रागादिपरीतचेतसो रुन्धद्भिर्निवारयद्भिः सदैवायं संरक्षितो वेद इति स कथमात्मखरूपं जह्यात् ॥ ३१०८ ॥ ३१०९ ॥ ॥ ३११० ॥ ३१११ ॥ ३११२ ॥ ३११३ ॥

स्यादेतदादापि सर्वदा रक्षितस्तैर्वेदसाथापि महाप्रख्ये समुच्छित्रस्थास्य पश्चाद-न्यथात्वमि सम्भान्यत इत्याशङ्कवाह—इष्यत इत्यादि ।

इष्यते च जगत्सर्वं न कदाचिदनीदशम्। न महाप्रलयो नाम ज्ञायते पारमार्थिकः ॥ ३११४ ॥ नैतदेवमित्यादिना प्रतिविधत्ते।

> नैतदेवं भवेनाम होवं पाठस्य तुल्यता। तद्र्थतत्त्वबोधस्तु न विनाऽत्यक्षद्र्शनम् ॥ ३११५ ॥

एवं हि किल केवलपाठमात्रस्य तुल्यत्वं प्रतिपादितम् । नत्वथवि(शोधि?)गमो-पायः, तत्रश्च तदर्थमवश्यं निश्चितनिर्दोषकृताख्यातत्वमस्येष्टव्यमेव ॥ ३११५ ॥ 902

नचापि पाठमात्रस्यादर्शनमात्रेणासर्वविदा सर्वदेशादौ तौल्यं निश्चेतुं शक्यत इति दर्शयति—सर्वे चेत्यादि ।

> सर्वे च यस्य पुरुषा देशकालौ तथाऽखिलौ। करामलकवद्व्यक्तं वर्त्तन्तेऽध्यक्षचेतसि ॥ ३११६॥ स पाठस्यापि तुल्यस्वं बोद्धं शक्तोऽन्यथा पुनः। देशकालनरावस्थाभेदेन विमतिः कथम्॥ ३११७॥

अत्रैवोपपत्तिमाह—अन्यथेत्यादि । यदि पाठस्य तुल्यत्वं भवेत्तदा किचिदे-शादौ पाठं प्रति पुंसां विमिति:-संशयो न प्राप्नोति ॥ ३११६ ॥ ३११७ ॥

इष्यते च जगत्सर्वमित्यादावाह—जगत्सदेदशमित्यादि।

जगत्सदेदशं चेति न प्रमाणमिहापि वः। न युक्ताऽदृष्टिमात्रेण संवर्त्तस्यापि नास्तिता॥ ३११८॥

ईष्टशमेव सर्वदा जगदिस्तत्र न किंचित्साधकं प्रमाणमिस्त । यश्च बौद्धैः संवर्त्त-कल्पो नर(नाश?)कासम्भवात्प्रतिभाजनक्षय इति वर्ण्यते । यश्च स्मृतिकारैरुच्यते—"आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमस्रक्षणम् । अप्रवर्त्त्यमिविज्ञेयं सुपुप्तमिव सर्वतः ॥" इति तदेतदस्य द्विविधस्यापि संवर्त्तस्य न किश्चिद्वाधकं प्रमाणमिस्त, येन सर्वदा जगदीदशमेव सिद्धोत् । नचादर्शनमात्रेण वस्तृनां नास्तिता सिद्धाति, सस्यपि वस्तुनि
कचिददर्शनात्, वस्त्वभावेन दर्शनमात्रस्य व्याध्यसिद्धेः ॥ ३११८ ॥

किंच—वेदस्य स्वतः प्रामाण्यात्रित्यं स्वार्थस्वरूपविषयनिश्चयोत्पत्तेः संमोहाभा-वात्, नित्यत्वाच स्वभावान्यथात्वस्य कर्तुमशक्यत्वात्, उभयथापि न विनाशः सम्भवति भवन्मतेनेत्यतो वेदाध्यायिभिरस्य निष्फलमेव रक्षा क्रियत इत्येतद्दर्शयति —स्वत इत्यादि ।

> खतःप्रामाण्यपक्षे तु निश्चयं कुरुते खतः। वेदः खार्थखरूपे च तन्न मोहादिसम्भवः॥ ३११९॥ अतश्चाज्ञानसंदेहविपर्यासापदे स्थिते। नोपदेशमपेक्षेत द्विजपोतोऽपि कश्चन॥ ३१२०॥ यथाचाज्ञातमूलस्य न विनाशोऽपि सम्भवी। को वा विनाशो निलस्य भवेद्वज्ञातिशायिनः॥ ३१२१॥

### अभिन्यत्त्यन्यथात्वं चेन्नित्ये सा नन्वपाकृता । अतो रक्षामपि प्राज्ञा निष्फलामस्य कुर्वते ॥ ३१२२ ॥

द्विजपोतः—ब्राह्मणशिशुः । एवं तावत्स्वतः प्रामाण्याद्विनाशोऽस्य न सम्भव-तीति प्रतिपादितम् । इदानीं निखत्वादिष न सम्भवतीत्येतद्दर्शयितुं पृच्छिति—को वैसादि । अभिव्यक्तयन्यथात्वं चेदिति । विनाश इति सम्बन्धः । सेति । अभि-व्यक्तिः । अस्येति वेदस्य ॥ ३११९ ॥ ३१२० ॥ ३१२१ ॥ ३१२२ ॥

अतीन्द्रियेत्यादिनोपसंहरति ।

# अतीन्द्रियार्थेदक्तस्माद्विधृतान्तस्तमश्चयः । वेदार्थप्रविभागज्ञः कर्क्ता चाभ्युपगम्यताम् ॥ ३१२३ ॥ इति स्वतःप्रामाण्यवाद्परीक्षा ।

अन्तस्तमः—क्षिष्टाकिष्टमज्ञानम्, तस्य चयः—संहतिः, स विध्तो येन स तथोक्तः । प्रविभागज्ञः—ज्याख्याता । कर्त्तिति । वेदस्येति शेषः । तदेवं प्रतिज्ञान्तार्थस्य सर्वथा प्रमाणवाधितत्वम्, हेतोश्च तद्भावभावित्वादिस्येतस्यानैकान्तिकत्वं साधितम् । सपक्षसिद्ध्यर्थं च प्रमाणं 'यः संदेहविपर्यासविषये'रिस्यादिना प्रदर्शित-मिति क्षेपार्थः ।

यत्तु पक्षचतुष्टयमुपन्यस्य पक्षत्रये दोषाभिधानं कृतम्, तत्रापि न काचिद्वौ-द्धस्य कृ(क्ष?)तिः, निह बौद्धैरेषां चतुर्णामेकतमोऽपि पक्षोऽभीष्टोऽनियमपक्षस्येष्ट त्वात् । तथाहि—उभयमप्येतिकिश्चित्स्वतः किश्चित्परत इति पूर्वेमुपवर्णितम् । अतएव पक्षचतुष्टयोपन्यासोऽप्ययुक्तः । पश्चमस्याप्यनियमपक्षस्य सम्भवात् ।

अपरे त्वन्यथा प्रतिज्ञार्थं वर्णयन्ति—बोधात्मकत्वं नाम प्रामाण्यम्, तच ज्ञानानां स्वाभाविकमेव, न गुणकृतं, गुणाभावेऽपि विपर्थयज्ञाने बोधात्मकत्वसम्भवात्। अतः स्वतःप्रामाण्यमित्युच्यते । गुणैस्तु दोषनिराकरणमेव क्रियत इत्यतस्तिर्भाताय प्रामाण्यं गुणानपेक्षते नात्मप्रतिल्म्भायेति । तदेतदसम्यक् । यतो
न बोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यं युक्तम् । विपर्थयज्ञानेऽपि सम्भवात् । बोधविशेषः
प्रामाण्यमिति चेत्, न तर्हि वक्तव्यम्—तच ज्ञानानां स्वाभाविकमेव न गुणकृतम्, गुणाभावेऽपि विपर्थयज्ञाने सद्भावादिति । तथाहि—यदि बोधविशेषः प्रामाण्यमिष्टं स्यात्तदा तस्यैव गुणकृतत्वे व्यभिचारोपदर्शनं युक्तं नान्यस्य । नच विप-

र्ययक्षानेऽपि सद्भावादित्यनेन बोधविशेषस्य गुणकृतत्वे व्यमिचारो दर्शितः । किं तर्हि १ - बोधसामान्यस्य । नच परेण बोधसामान्यं गुणकृतमिष्यते । किं तर्हि १ । बोधविशेषः । नच तस्य गुणकृतत्वे व्यभिचारः शक्यते प्रतिपाद्यितुम् । नचाष्य-स्मामिगुणकृतत्वेन परतःप्रामाण्यमिष्टम् , यतस्ति प्रषेषेन भवद्भिः स्वतो व्यवस्था-प्यते । किं तर्हि १ । अनुभूतोऽप्यसौ बोधविशेषः कचिद्धान्तिनिमित्तसद्भावाद्यथानु-भवं न निश्चयमुत्पाद्यतीति । अतस्तिश्चयोत्पत्तेः परत इति व्यवस्थाप्यते । किं चाप्रामाण्येऽपि शक्यमेवं कल्पयितुम् । बोधात्मकत्वं नामाप्रामाण्यम् , तच्च क्षानानां स्वाभाविकं न दोषकृतम् , दोषाभावेऽपि सम्यग्ङ्याने सम्भवादित्यतः स्वतोऽप्रामा-ण्यमुच्यते, दोषैस्तु गुणनिराकरणमेव कियत इत्यतस्तिश्चराकरणायाप्रामाण्यं दोषा-नपेक्षते नात्मप्रतिस्तम्भायेति । तस्माद्यत्किचिदेतत् ।

उवेयकस्त्वाह (?)—न बोधात्मकत्वं नाम ज्ञानानां प्रामाण्यम्, किं तर्हि ?, अर्थाविसंवादित्वम् । तथाहि-सत्यपि बोधात्मकत्वे यत्रार्थाविसंवादित्वं नास्ति तत्राप्रामाण्यम्, यथा शुक्तिकायां रजतज्ञानस्य। विनापि बोध(बोधात्मश)कत्वं यत्रा-र्थाविसंवादित्वमस्ति तत्र प्रामाण्यं यथाप्रौ धूमस्य, तस्माद्नवयव्यतिरेकाभ्यामविसं-बादित्वमेव प्रामाण्यं सिद्धम् । तच ज्ञानमात्मीयादेव हेतोरूपजायते । न सामध्य-न्तरादित्यतः स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमित्युच्यते । स्वशब्दस्थात्मीयवचनत्वात् । स्वतः-आत्मीयाद्वेतोरित्यर्थः । नहि स्वतोऽसती शक्तिरित्यादिना पश्चादर्द्धेन साम-ध्यन्तराद्भावनिषेधे हेतुरुक्तः। नहि स्वतोऽसती कर्तुमन्येन विज्ञानसामध्यन्तराति-रिक्तेन शक्यत इत्यर्थः । स्यादेतत्—विज्ञानहेतवोऽपि प्रमाणाप्रमाणसाधारणाः, तत्कथं विज्ञानहेतुमात्रप्रतिबद्धं प्रामाण्यं स्थात् , तस्मात्सामध्यन्तरजन्यमेव प्रामाण्यं नतु ज्ञानहेतुमात्रजन्यम् । तच सामम्यन्तरं गुणसहितमेव, इन्द्रियादिगुणाश्चास्य कारणमिति । शाब्दे चाप्तप्रणीतत्वमेव कारणगुणत्वेन व्यवहाराश्रिश्चितम् । वेदे च त( दस )द्भावाद्पामाण्यं प्रसक्तमिति । नैष दोषः । सामप्यन्तरजन्यत्वासिद्धत्वात् । निह विधिमुखेन गुणानां प्रामाण्याख्यकार्योत्पत्तौ व्यापारः प्रतीतः संभवति । इन्द्रियादिस्वरूपमेव ह्यन्यनिरपेक्षमर्थाविसंवादिज्ञानोत्पादकम् । अञ्जनादीनां त वीषापगमे व्यापारो न गुणाधाने । अथापि स्यादिन्द्रियादिस्वरूपमप्रामाण्येऽप्यस्तीति सर्वत्र प्रामाण्योत्पत्तिप्रसङ्कोऽविकलकारणत्वात् । नैतद्स्ति । दोषसमवधाने त सामप्यन्तराद्विलक्षणकार्योत्पत्तिभीविष्यति । स्यादेतत्-विपर्ययः कस्मान्न विज्ञा-

वते—इन्द्रियादिस्वरूपमेवान्यनिरपेक्षं व्यमिचारिज्ञानीत्पादकं, गुणसमवधाने तु सामम्यन्तरमर्थाविसंवादिज्ञानीत्पादकमिति । सत्यमेवमेतत्, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तु विक्वानोत्पादकमेव त्रैक्त्यमनुमानादी प्रामाण्योत्पादकं दृष्टमिति प्रत्यक्षेऽपि च सम्भवात्तरेवोत्पादकं कल्प्यते । विपर्ययज्ञानरूपं तु कार्यमिन्द्रियादिस्वरूपादनुत्पश्च-मानं सामम्यन्तरं कल्पयतीत्यनवद्यमिति । तदेतत्सर्वं नानवद्यम् । तथाहि---यत्तावदुक्तमर्थाविसंवादित्वमेव ज्ञानस्य प्रामाण्यं तचात्मीयादेव हेतोस्तस्योपजायत इति, अत्र सिद्धसाध्यता, यत इध्यत एवास्माभिः प्रमाणमविसंवादिविज्ञानमिति वचनाद्श्यीविसंवादित्वं ज्ञानस्य प्रामाण्यम् , किन्तु ज्ञानमिति विशेषेणोपादानाद्ध-मादेरज्ञानस्वभावस्य मुख्यतः प्रामाण्यं नेष्टमित्यर्थाविसंवादित्वमात्रं प्रामाण्यमसि-द्धम् । ज्ञानस्यैव हेयोपादेयवस्तुनि प्रवृत्तौ प्राधान्यात् । तथाहि —सत्यप्यविनाभा-विनि धूमादौ न तावत्पुरुषस्यार्थे प्रवृत्तिर्भवति यावद्विज्ञानोत्पादो न भवति, तस्मा-त्प्रवृत्तौ ज्ञानस्याव्यवहितं कारकत्वमिति तदेव प्रमाणम् । यदाह—''धीप्रमाणता । प्रवृत्तेस्तत्प्रधानत्वाद्धेयोपादेयवस्तुनि" इति, यज्ञाविसंवादित्वं ज्ञानस्यार्थप्रापणशक्ति-लक्षणं तत्त्वर्थप्रापणमेव, प्रतिबन्धादिसंभवात् । शक्तिश्च पदार्थानामात्मभूतैवेति कस्तस्या अर्थान्तरादुत्पत्तिमिच्छेरोन सा निपिध्येत । नहि तन्निष्पत्तावनिष्पन्नो धर्मस्तत्स्वभावो युक्तोऽतिप्रसङ्गात् । सा च प्रमाणस्यात्मभृताऽपि सती भ्रान्तिका-रणसद्भावादनधिगततत्कार्येरवमातुं न पार्यत इति परतोऽर्थिकियाज्ञानाख्यात्कार्यं निश्चीयते । अतो निश्चयापेक्ष्या परतः प्रामाण्यमित्युच्यते नोत्पत्त्यपेक्ष्या । तेन कारणान्तरादुत्पादप्रतिषेघवैयर्थ्यं विवादाभावात् । निश्चयस्तु शक्तीनां परतो भव-द्धिरपीष्यत एव । यथोक्तम्--''शक्तयः सर्वभावानां कार्यार्थापत्तिसाधनाः" इति । यश्च-''नहि खतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यत'' इस्रेष सामध्यन्तराद्धावनिषेधाय हेत्रहपवर्ण्यतेऽसावप्रमाणेऽपि समान इति तद्पि खत एव प्रसज्येत । नवा स हेतुर्व्यमिचारात् । यज्ञोक्तम् । नहि विधिमुखेन गुणानामप्रामाण्योत्पत्तौ व्यापारः प्रतीतः सम्भवतीति, एतद्प्यन्वयवचनमनुन्मीलितार्थं न ज्ञायते । कोऽयं विधि-मुखेन व्यापारो नामेति । यदि ताबदिदं चेदं करिष्यामीति कार्योत्पादाय बुद्धिपूर्वी प्रवृत्तिः, सा नेन्द्रियादिष्वपि संभवति । नहि भावानां प्रेक्षापूर्वकारिताऽस्ति, सर्व-भावानां क्षणिकत्वेन समीहाव्यापारयोरसम्भवात् । ततश्चेन्द्रियादेरपि विधिमुखेन व्यापारासम्भवात्कारणत्वं न स्थात । अथेन्द्रियादि विनापि क्रियाख्यव्यापारसमा-

वेशं सत्तामात्रेण कार्योत्पत्तौ व्याप्रियत इति कारणमिष्यते, तदेतद्वणेष्विप समा-नम् । निह सर्वकारणानां कार्योत्पत्तौ नियतः स्वसत्तासन्निधानव्यतिरेकेणान्यो व्या-पारः प्रतीतः संभवति । अथ गुणसित्रधाने दोषनिवृत्तौ सत्यां प्रामाण्यमुपजायत इति दोषनिवत्त्या व्यवहृतत्वात्साक्षाद्विधिमुखेन गुणानां व्यापारो न सम्भवतीत्यु-च्यते, तदेतदोषेष्वपि समानम् । तथाहि-दोषसन्निधानेऽपि गुणनिष्टत्तौ सत्याम-प्रामाण्यमुपजायत इति दोषाणामपि विधिमुखेनाप्रामाण्योत्पत्तौ व्यापारो न स्यात् । ततश्चाप्रामाण्यमपि स्वतः प्रसज्येत, अविशेषात् । नहि दोषा गुणान्निराकृत्य साक्षा-द्रप्रामाण्ये व्याप्रियमाणाः समालक्ष्यन्ते । तस्मात्तद्भावाभावानुविधानव्यतिरेकेण नान्यः कार्यकारणभावः सम्भवतीति दोषवद्गणानामपि कारणत्वं समानम् । यश्ची-क्तम्-इन्द्रियादिरूपमेवान्यनिरपेक्षमथीविसंवादिज्ञानीत्पादकमिति, तद्प्ययुक्तम् । अविकलकारणत्वेन सर्वज्ञानानां प्रामाण्यप्रसङ्गात्। बोधरूपतावत् । यथा बोधरूपता ज्ञानानां समनन्तरप्रत्ययप्रतिबद्धा सती दोषादिसमवधानेऽप्यविकलकारणत्या सर्वत्र ज्ञाने भवति तथाऽर्थाविसंवादित्वमपि स्यात् । स्यादेतत्—दोषैरप्रामाण्यस्योत्पादे सामान्यमविकलकारणमपि नोपजायते, प्रामाण्येतरयोरेकत्र ज्ञाने विरुद्धयोरयो गात , वोधरूपता त निष्प्रतिद्वन्द्वा सर्वत्र भवत्येवेति । यद्येवं न तर्हीन्द्रिय(स्व)रू-पमेवान्यनिरपेक्षं कारणं सिद्धाति, सत्यपि तस्मिन्नविकले प्रामाण्याख्यकार्यानु-त्पत्तेः । नह्यन्यनिरपेश्रस्य कदाचिद्जनकत्वं युक्तम् । नापि यद्यस्मिन्सत्यपि न भवति तत्तनमात्रकारणं युक्तमतिप्रसङ्गात् । किंचेदं तावश्व भवान्वक्तमहिति-यदा-विकलकारणं प्रामाण्यं किमिति दोषसन्निधानेऽपि नोत्पद्यत इति । स्वविकद्धकार-णस्य दोषस्य सन्निहितत्वादिति चेत् । अप्रामाण्येऽपि तुल्यम् । तस्यापि तदानीं खविरुद्धकारणमिन्द्रियादिसन्निहितमित्युत्पत्तिमीभूत् । किंच-यदि नाम विरुद्ध-कारणादोषाद्भिभ्यतः प्रामाण्यस्यानुत्पत्तुमिच्छा स्यात्, स्वकारणं त्वप्रतिहतसामध्यै सत्तदानीं किमिति तदुपेक्षेत । एवं हि तेनात्मनोऽप्रतिहतशक्तिता प्रकटिता स्था-दादि खकार्यमुत्पत्तमनिच्छद्पि हठादुत्पादयेत् । दोषैकपहतशक्तित्वादिन्द्रियं प्रा-माण्यं न जनयेत्, विज्ञानमपि नैव जनयेदसामर्थ्यात् । अन्यथा विज्ञानहेतमात्र-जन्यं प्रामाण्यं न सिद्ध्येत्, तदुत्पत्तावष्यनुत्पत्तेः। यो हि यदुत्पत्तावपि नियमेन नोत्पद्यते नासौ तेन सहैककारणः, यथा कोद्रवाङ्करोत्पत्तावप्यनुत्पद्यमानः शाल्य-हुर:। नोत्पद्यते च विज्ञानोत्पत्तावपि प्रामाण्यं नियमेनेति व्यापकानुपलम्भः।

नापि तत्स्वभावमखण्डयन्नात्मभूतां शक्ति कश्चिदुपहन्तुं शक्नुयात् । ततश्चैवमपि शक्यते पठितुम-स्वतः सर्वोपलब्धीनां प्रामाण्यमिति गृह्यताम् । नहि स्वतः सती शक्तिर्हेन्तुमन्येन पार्यते ॥ इति । स्यादेतत्—नेन्द्रियादिमात्रं नामाण्यकारणमिष्टम् । किं तर्हि ?। विशिष्टमेव यद्दोपरहितम्, तेन यथोक्तदोषाप्रसङ्ग इति । यद्येवम्, सामध्यन्तरमेव गुणसहितमिन्द्रियादिप्रामाण्यकारणमिति प्राप्तम् , गुणसहितस्यैव दोषरहितत्वसम्भवात् । ततश्च न वक्तव्यं सामप्र्यन्तरज्ञन्यत्वासिद्धेरिति । दोषाप-गमे गुणानां व्यापारो न प्रामाण्योत्पत्ताविति चेत्। तन्न । अपगमस्यावस्तुत्वान्न तत्र कस्यचिद्वयापारो युक्तः । नह्यवस्तुनि शशविषाणादावनुत्पाद्यस्यभावे कस्यचि-द्व्यापारः सम्भवति । यश्चोक्तम्—विज्ञानोत्पादकमेव त्रैरूप्यमनुमानादौ प्रामाण्यो-स्पादकं दृष्टमिति, एतद्व्यसिद्धम् । नहि त्रैरूप्यमेव केवलमनुमानस्योत्पादकम् , किं तर्हि ?, प्रतिपत्तिर्गता (प्रतिपत्तगता ?) अप्यमूढस्मृतसंस्कारा गुणाः । तथाहि--सत्यपि त्रैह्रप्ये प्रश्रष्टसम्बन्धरमृतिसंस्कारस्याप्रतीतसम्बन्धस्य च प्रतिपत्ति(तु?)-र्नोपजायतेऽअनुमानमित्यतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां विज्ञानोत्पादकमेव प्रामाण्योत्पाद-कमिसेतद्सिद्धम् । अतो विपर्ययो दुर्निवार एव व्यवस्थितः । यश्रोक्तम्-विपर्थ-यज्ञानरूपं कार्यमिन्द्रियादिस्वरूपान्नोत्पद्यत इति, तद्यतिसाहसम् । इन्द्रियानपे-क्षस्यापि विपर्ययज्ञानस्योत्पत्तिप्रसङ्गात् । नहि यो यतः स्वभावात्रोत्पद्यते, तद्पेक्षा युक्ताऽतिप्रसङ्गान् । नचेन्द्रियनिरपेक्षं तैमिरिकादिद्विचन्द्रादिज्ञानमुत्प-द्यते । किंच-यद्यर्थाविसंवादित्वं प्रामाण्यमुपवर्ण्यते तदा चोदनाजनिताया बुद्धेः कथमर्थाविसंवादित्वमवगतम् । येन तत्र भवतामवीग्दर्शिनां प्रामाण्यव्यवहारः स्यात् । नह्यविदिततःकार्येस्तच्छक्तिरवधारियतुं शक्यते, अतिप्रसङ्गात् । ततश्च यसीव वेदस्य प्रामाण्यस्थिरीकरणप्रलाशया सर्वमंतद्वाग्जालमुपरचितं तसीव तन्न प्रसिद्धमिति केवलं तन्द्रलार्थिना तुषकण्डनमेतत्कृतमिललमतिप्रसङ्गेन ।

## इति स्वतःप्रामाण्यपरीक्षा।

अनल्पकल्पासक्क्षेयसात्मीभृतमहादयः। यः प्रतीत्यसमुत्पादं जगाद वदतां वरः। तं सर्वेक्षं प्रणम्यायं कियते तत्त्वसङ्घदः ॥ इत्यनेन यत्सर्वक्षोपदिष्टत्वं प्रतीत्यसमु-त्पादस्य विशेषणमुक्तं तत्समर्थनार्थं प्रस्तावमात्रं रचयत्राह—एवमित्यादि।

एवं सर्वप्रमाणानां प्रमाणत्वे खतोऽस्थिते । अतीन्द्रियार्थवित्सत्त्वसिद्धये न प्रयत्यते ॥ ३१२४ ॥ एवमनन्तरोक्तेन न्यायेन यदा सर्वेषामेव प्रमाणानां न स्वत एव प्रामाण्यमिति स्थितम् । अतोऽयक्षेनैवातीन्द्रियार्थदर्शी पुरुषः सिद्ध इति न तत्सिद्धये पृथकप्रय• क्रान्तरमास्थीयते ॥ ३१२४ ॥

स्वादेतत्—कथं यत्नमन्तरेण सिद्धातीयाह—वेदस्यापीयादि ।
वेदस्यापि प्रमाणत्वं यस्मात्पुरुषतः स्थितम् ।
तस्य चातीन्द्रियज्ञत्वे ततस्तस्मिन्प्रमाणता ॥ ३१२५ ॥
अन्यथाज्ञानसंदेहविपर्यासानुषङ्गिणि ।
पुंसि कर्त्तरि नैवास्य प्रामाण्यं स्यान्तदन्यवत् ॥ ३१२६ ॥
स्वर्गयागादिसम्बन्धो ज्ञात्वा तस्येन भाषितः ।
विस्पष्टातीन्द्रियज्ञानः सोऽभ्युपेयः परैरपि ॥ ३१२७ ॥

तस्य चेति । पुरुषस्य । तत इति । पुरुषात्कर्तुः । तस्मित्रिति । वेदे । प्रमा-णते खेतद्पेक्षा ऽधिकरणसप्तमी । प्रमाणते ति । अविपरीतातीन्द्रियार्थप्रतिपाद्कत्वम् । एतच परमतापेक्षयाऽभिहितम् । एतदुक्तं भवति-यदि भवद्भिरवश्यं वेदस्य प्रामा-ण्यमभ्युपेयते तदाऽस्य पुरुषादिव कर्तुः शामाण्यं युक्तम् , न स्वत इति, एतच पूर्वे प्रतिपादितम् । स च बेद्स्य कर्त्ता यद्यतीन्द्रियद्यम्भवति तदाऽस्य ततः कर्तुरपि प्रमाणता युक्ता, अन्यथा हि विपरीतसंशयज्ञानादियुक्ते कर्त्तरि सत्युन्मत्तादिवाक्य-वद्वेदोऽप्रमाणतामेवाश्र्वीत । तस्माद्योऽसौ वेदकत्ती पूर्व श्रुतिपरीक्षायां प्रसा-धितः, परैरपि मीमांसकैरतीन्द्रियार्थद्शी सामध्यीद्ङ्गीकर्त्तव्य इति तत्प्रतिक्षेपो न कार्यः । तथाहि सर्वेषामेव पुंसां रागादिदोषतिमिरोपहतबुद्धिलोचनतया नातीन्द्र-यार्थदर्शित्वमस्तीयवगम्य तत्प्रतीतेष्वागमेष्वप्रतिष्ठितप्रामाण्यप्रयाशो धर्माधर्माव-गमार्थी नरस्तीरादर्शीव शकुनिर्वेदमेव किल प्रमाणियज्यतीति मन्यमानैर्यद्वा गुण-द्रविणदारिद्योपहता (त?)विमोक्षतया जैमिनीयैरतीन्द्रियार्थटक्प्रतिक्षिप्यते—सर्व एव हि पुरुषा रागादिभिरविद्यया च तदुपशमोपायवैकल्याद्विष्ठतास्तस्मान्नास्त्यती-न्द्रियार्थद्शीं कश्चिदिति चोदनालक्षण एवार्थी धर्मी नेन्द्रियादिलक्षणः, चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विश्रकृष्टमित्येवंजातीयकमर्थं शक्तोत्य-वगमयितुं नान्यत्किचनेन्द्रियमिति । प्रमाणयन्ति चात्र । यः प्रमाणपञ्चकविरह-स्वभावाभावप्रमाणविषयीकृतविष्रहः स विदुषामभावन्यवहारगोचरतामेवावतरति, यथा गगननिलनम्, अभावप्रमाणविषयीकृतविष्रहश्च सर्वदर्शी पुरुष इति स्वभाव-हेतुः । व्यवहारयोग्यतायाः साध्यत्वात् । अभावस्त्वभावप्रमाणत एव सिद्धः ॥ ३१२५ ॥ ३१२६ ॥ ३१२७ ॥

नतु चैतावदेव सर्वं प्रमेयं वस्तु, यदुत पश्चविषया रूपादयः, तांश्च जानन्तो नरा लोकेऽतिप्रतीता एवेति । ततश्च प्रतीतिवाधा प्रतिज्ञाया इत्येतदाशङ्कषाह—धर्मज्ञत्वनिषेध इत्यादि ।

धर्मज्ञत्वनिषेधश्चेत्केवलोऽत्रोपयुज्यते। सर्वमन्यद्विजानानः पुरुषः केन वार्यते॥ ३१२८॥

अत्र हि वेदप्रामाण्यसिद्धौ धर्मात्मविश्वपरिज्ञातृत्वनिषेधमात्रं विवक्षितम्, नतु सर्वशब्दाभिधेयमात्रपरिज्ञातृत्वनिषेधः, तेन धर्माधर्मव्यतिरिक्ताशेषपदार्थपरिज्ञाना-पेक्षया यः कस्मिश्चित्पुंसि सर्वज्ञव्यवहारो लोकस्य सम्भवति न तस्य प्रतिषेधोऽ-स्माभिः क्रियते, अतो न प्रतीतिवाधा सम्भवतीति भावः ॥ ३१२८॥

किंच-यदि भवद्भिरिप बौद्धैर्धमीधर्मज्ञव्यितरेकेणान्यस्मिन्पुंसि सर्वज्ञत्वं प्रस-ज्यते तदा सिद्धसाध्यतेति दर्शयत्राह-सर्वशब्दश्चेत्यादि ।

सर्वशब्दश्च सर्वत्र प्रकृतापेक्ष इष्यते।

ततः प्रकृतसर्वज्ञे सति किं नोऽवहीयते॥ ३१२९॥

किंच तत्प्रकृतं(?) सर्वमित्युच्यत इति दर्शयति — अर्थे चेत्यादि ।

अर्थे चासम्भवात्कार्ये किंचिच्छन्देऽपि कल्प्यते।

तत्र यः सर्वेशव्दज्ञः स सर्वज्ञोऽस्त नामतः ॥ ३१३० ॥

यथाहि—व्याकरणेऽप्तिर्हिगित्यादिना छक्षणेन प्रत्ययागमादि कार्यं विधीयमान-मर्थे न सम्भवतीति सामध्यीदर्थवाचिनि शब्देऽवगम्यत इति वैयाकरणैर्वण्यंते तद्व-द्यदि भवद्भिरिप सर्वस्य केनचित्परिज्ञातुमशक्यत्वादिति कृत्वा स (स्व ?)सिद्धा-न्तपरिपठितस्य सर्वज्ञशब्दस्य यत्सर्वपदं तस्य स्वरूपप्रधानतामाश्रित्य सर्वशब्दं यो वेत्ति स सर्वज्ञ इत्येवं वर्ण्यते, तदास्तु—भवतु, नामतः—संज्ञामात्रात्, निह यथेष्टं नाम कुर्वाणस्य कस्यचित्कचित्प्रतिरोद्धा स्वतन्त्रेच्छामात्रप्रभवत्वान्नाम्न इति भावः ॥ ३१३०॥

> अथापि मकृतं किश्चित्तैलोदकपृतादिष(य?)त्। तेन सर्वेण सर्वज्ञस्तथाऽप्यस्तु न वार्यते ॥ ३१३१॥

अथापि धर्माधर्माभ्यां यदन्यत्तैलोदकष्टतादि सर्वत्वेन विवक्षितम्, तेन सर्वेण विषयीकृतेन सता सर्वेश इतीष्यते, तथापि सिद्धसाध्यता ॥ ३१३१ ॥

किश्व—सामान्याकारतः विश्वस्य जगतः सङ्क्षेपपरिज्ञानाद्वा सर्वज्ञ इष्टः, आहो-स्विद्विशेषाकारेण विस्तरपरिज्ञानात्, तत्राचे पक्षे सिद्धसाध्यतेति दशेयति—भावा-भावेत्यादि ।

> भावाभावस्वरूपं वा जगत्सर्वे यदोच्यते। तत्संक्षेपेण सर्वज्ञः पुरुषः केन नेष्यते॥ ३१३२॥ एवं ज्ञेयप्रमेयत्वसंक्षेपेणापि सर्वताम्। आश्रिस्य यदि सर्वज्ञः कस्तं वारियतुं क्षमः॥ ३१३३॥

सर्वमेव हि जगदितरेतराभावादिस्वभावत्वादभावस्वभावं, विधिरूपतया व्यव-स्थितत्वात् भावस्वभाविति यदेतद्स्याभिभीवाभावस्वभावत्वं सर्वजगद्भ्यापी सामा-न्यधमीं वर्णितः, तेन रूपेण सर्वजगत्परिज्ञानाद्यदि सर्वज्ञः प्रसाध्यते, तथापीष्ट-मेव, न ह्येतावता धर्मज्ञत्वं प्रसिद्ध्यति कस्यचित् । तत्सङ्क्षेपेणेति । तदेव भावा-भावरूपत्वं जगतः सङ्क्षेपः, सङ्किप्यतेऽनेनेति कृत्वा । एवं प्रमेयत्वादिभिः सामा-न्यधर्मैः परिज्ञानेऽपि सिद्धसाध्यता ॥ ३१३२ ॥ ३१३३ ॥

> पदार्था यैश्व यावन्तः सर्वत्वेनावधारिताः। तज्ज्ञत्वेनापि सर्वज्ञाः सर्वे तद्रन्थवेदिनः॥ ३१३४॥

अथापि स्याचैः स्वस्मिन्स्वस्मिन् शास्त्रे यावन्तः पदार्थाः सर्वत्वेनावधार्ये नि-र्दिष्टाः—यथा बौद्धैः पश्च स्कन्धाः, वैशेषिकैः पट् पदार्थाः, नैयायिकैः प्रमाणप्रमे-यादयः षोडशः, साङ्क्ष्यैः प्रकृतिमहदादयः पश्चिविशतिरित्येवमादि, तत्परिज्ञानात्स-वैवित्प्रसाध्यत इति । एवं सत्यतिप्रसङ्गः, तद्वन्थार्थवेदिनोऽन्ये येऽध्येतारः ते सर्वज्ञाः प्राप्नवन्ति ॥ ३१३४ ॥

> तथा षद्भिः प्रमाणैर्घः षट्ममेयविवेकवान् । सोऽपि संक्षिप्तसर्वज्ञः कस्य नाम न संमतः ॥ ३१३५॥

अथापि स्याद्यो हि प्रत्यक्षानुमानशब्दोपमानार्थापत्त्यभावाख्यैः षङ्किः प्रमाणैर्यथा-स्वमेषां विषयषट्टं विवेकेन परिजानाति स सर्वज्ञ इति, अत्रापि सिद्धसाध्यता। तथाहि—प्रत्यक्षं रूपादिविषयपश्चकनियतत्वान धर्माधर्मविषयम्। अनुमानमपि प्रत्य- क्षगृहीतिकिङ्गसम्बन्धिकि विषयत्वात्र तिद्विषयम्, धर्मादेरतीन्द्रियत्वेन केनिक्तसम्बन्धस्य गृहीतुमशक्यत्वात् । शाब्दं यद्यपि सर्वे परोक्षाविषयं, तथापि न तेन ज्ञानेनातीन्द्रियार्थदर्शा भिवतुमहेति, तस्य ज्ञानस्य परोक्षार्थविषयत्वेनाप्रत्यक्षत्वात् । नचाप्रत्यक्षज्ञानात्सङ्गी पुरुषः साक्षाहर्शी युज्यते । उपमानमपि सादृश्यतदुपाधिविषयत्वात्र धर्माधर्मोदिविषयम्, यथोक्तम्—"तस्माद्यत्स्मर्यते तत्स्यात्सादृश्येन विशेषिः तम् । प्रमेयमुपमानस्य सादृश्यं वा तदाश्रितम् ॥" इति । अर्थापत्तिरपि दृष्टश्चतार्थान्यथानुपपत्तिपरिकल्प्यार्थान्तरविषया, नासौ धर्मादिगोचरा, निहं कश्चिदृष्टः श्चतो वार्थोऽस्ति यो धर्मोदिना विना नोपपन्नः । भवतु वा धर्मोदिविषयत्वमर्थापत्तेः, तथाऽपि तस्या अप्रत्यक्षस्वभावत्वात्र तत्सङ्गी धर्मोदिसाक्षादृशी सिद्ध्यति । अभावस्य तु प्रमेयाभावविषयत्वादेवायुक्तं धर्मोदिविषयत्वम् ॥ ३१३५ ॥

एवं तावत्सङ्क्षिप्रसर्वज्ञप्रसाधने सिद्धसाध्यतेति प्रतिपादितम्, इदानीं विस्तरेणा-शेषजगत्परिज्ञानात्सर्वज्ञत्वसाधने दोषमाह—विशेषेणेत्यादि ।

#### विशेषेण तु सर्वार्थसाक्षात्प्रत्यक्षद्शिनम् । यः कल्पयति तस्यासौ मुधा मिथ्या च कल्पना ॥३१३६॥

मुघेति । निष्फला । पुरुषार्थसिद्धावनुपयोगात् । मिथ्येति । असम्भावनीयार्थ-विषयत्वाद्वितथा ॥ ३१३६ ॥

तदेवासम्भावनीयविषयत्वमस्या दर्शयति-एकस्यैवेत्यादि ।

एकस्यैव दारीरस्य यावन्तः परमाणवः ।

केशरोमाणि यावन्ति कस्तानि ज्ञातुमहिति ॥ ३१३७ ॥ एकशरीरान्तर्गताशेषपरमाणुप्रविभागपरिज्ञानमेव तावत्खलु पुंसामसम्भाव्यम् ,

किमुताशेषजगद्गतसूक्ष्मादिविशेषपरिज्ञानं भविष्यति ॥ ३१३७ ॥

मुधात्वं कल्पनाया द्शियन्नाह-समस्तावयवे लादि ।

समस्तावयवव्यक्तिविस्तरज्ञानसाधनम् । काकदन्तपरीक्षाविकयमाणमनर्थकम् ॥ ३१३८॥

अवयवाश्च पाण्याद्यः, व्यक्तयश्च धवखदिरपलाशाद्य इत्यवयवव्यक्तयः, समस्ताश्च ता अवयवव्यक्तयश्चेति विमहः, तासामणुकेशपत्रादिलक्षणं विस्तरं जाना-तीति तथोक्तम्। "कृत्यत्युटो बहुल"मिति कर्त्तरि त्युट्। तस्य साधनं प्रतिपादितम्। तदनर्थकम् असम्भवित्वेन धर्माधर्माविषयत्वेन तु पुरुषार्थं प्रत्यतुपयोगित्वादिति भाषः ॥ ३१३८ ॥

पतदेव दृष्टान्तेनोपपादयमाह—यथेयादि ।

यथा च चक्षुषा सर्वान्भावान्वेत्तीति निष्फलम् । सर्वप्रत्यक्षदर्शित्वप्रतिज्ञाऽप्यफला तथा ॥ ३१३९ ॥

एतेन सिद्धसाध्यत्वं प्रतीतिवाधितत्वं च प्रतिज्ञाया यथायोगमुक्तं भवति ३१३९ यत्र तु विवादो यत्साधने च पुरुषार्थोपयोगित्वं तद्दर्शयति—स्वधर्मेत्यादि ।

खधर्माधर्ममात्रज्ञसाधनप्रतिषेधयोः।
तत्प्रणीतागमग्राह्यहेयत्वे हि प्रसिद्ध्यतः॥ ३१४०॥
तत्र सर्वजगत्स्रक्ष्मभेदज्ञत्वप्रसाधने।
अस्थाने क्रिश्यते लोकः संरम्भाद्यन्थवाद्योः॥ ३१४१॥

स्वकीयश्चासौ धर्माधर्ममात्रज्ञश्चेति तथोक्तः, तस्य साधनप्रतिपेधाविति विप्रहः । सप्तमीयम् । तत्प्रणीतस्यागमस्य प्राह्मत्वहेयत्वे हि प्रसिद्ध्यत इति यथाक्रमं सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति—यदि साधनवादी स्वकीयशास्तारं धर्माधर्मज्ञं साधयति तदा तस्य साधने कृते सति तत्प्रणीतागमस्य प्राह्मता सिद्ध्यति । दूषणवादी च यदि पराभ्युपगतं स्वधर्माधर्ममात्रज्ञं प्रतिषेधति तदा तस्य निषेधे कृते सति दूषि-तधर्माधर्मज्ञप्रणीतस्यागमस्य हेयत्वं प्रसिद्ध्यति । यत्पुनर्धर्माधर्मविषयां चित्रा(न्ता?)-मपहाय स्वपरप्रसिद्धस्य सर्वज्ञस्य सकलजगद्भतः सूक्ष्मादिभेदज्ञत्वाज्ञत्वसाधनाय साक्ष्मवौद्धादिमिर्गन्थरचनायां वादे वा संरम्भः क्रियते स केवलमेषां संक्षेशफल एव । सर्वजगत्सूक्ष्मभेदज्ञत्वप्रसाधन इति निमित्तसप्तमी । प्रन्थवादयोरित्यत्र तु संरम्भापेक्षाऽऽधारसप्तमी ।। ३१४० ।। ३१४१ ।।

स्यादेतद्यदि न कश्चिद्धमीदिपरिज्ञाताऽस्ति नरस्तदा लोके कथं पुण्यापुण्यावग-तिर्भव(ती)त्याशङ्कायामाह—सर्वप्रमातृसम्बद्धेत्यादि ।

> सर्वप्रमातृसम्बद्धप्रत्यक्षादिनिवारणात् । केवलागमगम्यत्वं लप्स्यते पुण्यपापयोः ॥ ३१४२ ॥ एतावतैव मीमांसापक्षे सिद्धेऽपि यः पुनः । सर्वज्ञवारणे यहस्तत्कृतं मृतमारणम् ॥ ३१४३ ॥

#### येऽपि विच्छिन्नमूलत्वाद्धर्मज्ञत्वे हते सति । सर्वज्ञान्युरुषानाहुस्तैः कृतं तुषकण्डनम् ॥ ३१४४ ॥

केवलागमगम्यत्विमिति । आगममात्रगम्यत्विमित्यर्थः । यद्यागमशब्दः सामान्यवचनस्तथाप्यर्थाद्पौरुषेयागमनिष्ठ एव द्रष्टव्यः । एतावतैवेति । धर्मज्ञत्वनिषेधमात्रेण "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म" इत्यस्मिन्मीमांसापक्षे सिद्धेऽपि योऽस्मामिवेक्ष्यमाणो भूयः सर्वज्ञपुरुपनिषेधाय यतः क्रियते सोऽभिमतफलसिद्धेर्जातत्वात्प्राप्तफलस्य मृतमारणवित्रप्तलः, यश्च बौद्धादीनां धर्मज्ञेऽभावप्रमाणेन हते सति सर्वज्ञसाधनाय यतः सोऽपि समीहितफलाभावात्तुषकण्डनं तन्दुलार्थिनः केवलमायासमात्रफल एव । यथा तुपान्तर्गततन्दुलपरित्यागेन तन्दुलार्थिनः केवलं तुषकण्डनमेवं वौद्धादौ स्वतःप्रधानभूतधर्मज्ञपरित्यागेनानुपयुज्यमानाशेषजगद्भतस्वम्मादिभेदज्ञसाधनमित्येतत्तुषकण्डनसाधर्म्यम् । विच्छिन्नमूलत्वादिति । विच्छिन्नं मूलं प्रधानं
धर्मात्मकवस्तुपरिज्ञानं येषां ते तथोक्ताः । तद्भावस्तत्त्वम् ॥ ३१४२ ॥ ३१४३ ॥
॥ ३१४४॥

न केवलमेषां वौद्धादीनां सर्वज्ञं साधयतामभीष्टफलासिद्धिरिपत्वनिष्टापित्तर-पीति दर्शयति—साक्षादित्यादि ।

#### साक्षात्प्रत्यक्षद्रित्वायस्याद्युचिरसाद्यः। खसंवेद्याः प्रसज्यन्ते को नु तं कल्पयिष्यति॥ ३१४५॥

स्यादेतत्सुगतादीनां सकलपदार्थराशितत्त्वोपदेशादनुमितः सर्वज्ञभाव इत्यनुमा-नवाधितत्वं प्रतिज्ञाया हेतोश्चासिद्धत्वमित्याशङ्क्याह—नचेत्यादि ।

#### नच वेदोपवेदाङ्गप्रत्यङ्गाद्यर्थबोधनम् । बुद्धादेर्देर्यते वाक्यं स सर्वज्ञः कथं सुधा ॥ ३१४६ ॥

वेदाः—ऋग्यजुःसामसंज्ञकाः, उपवेदाः—आयुर्वेदधनुर्वेदादयः, अङ्गानि—वेदानां षट्, शिक्षा करपो व्याकरणं छन्दो निकक्तं ज्योतिपमिति, प्रसङ्गानि—तद्वयवा धात्वादयः, आदिशब्देन तत्परिकरस्य भाष्यादेः परिप्रहः । एषामर्थोऽभिधे-यस्तस्य बोधनम्—प्रतिपादकं वचनं तत्त्रथाभूतं वाक्यं बुद्धादेनं दृश्यते, यद्वेदाशु-पदिष्टमर्थं प्रतिपादयतीत्यर्थः । नहि कस्यचिद्खिळपदार्थराशिप्रतिपादकशास्त्रप्रणयनं दृश्यते, सर्वशास्त्राणां भिन्नाभिधेयत्वदर्शनात् ॥ ३१४६ ॥

अथापि स्वात्कियन्मात्रपदार्थोपदेशदर्शनात् बुद्धादेरन्योऽपि स्वप्रन्थानुपदिष्टोऽथों विज्ञातत्वेनानुमीयते परिज्ञानशक्तिदर्शनात्, ततश्च तदवस्य एव दोष इत्याह—स्व-प्रन्थेष्वित्यादि ।

खग्रन्थेष्वनिषद्धोऽपि खज्ञातोऽर्थो यदीष्यते।

सर्वज्ञाः कवयः सर्वे स्युः स्वकाव्यनिबन्धनात् ॥ ३१४७॥ यद प्रन्थेषु अनिबद्धोऽपि—अनुपदिष्टोऽपि योऽर्थः स तैर्विज्ञात इष्यतेऽनुमान-बळात्तदा स्वोत्प्रेक्षितकथाप्रबन्धकारिणोऽपि कवयः परिज्ञानशक्तिदर्शनात्सर्वज्ञाः कल्प्याः स्युः, अविशेषादियनैकान्तिकता हेतोः ॥ ३१४७॥

स्यादेतद्वुद्धादीनामतीन्द्रियपदार्थोपदेशो दृश्यते न तु कवीनाम्, तेन तेषामे-वाशेषातीन्द्रियार्थपरिज्ञानमनुमीयते नान्येषाम्, अन्यथा द्वि यस्याशेषातीन्द्रियार्थ-पदार्थपरिज्ञानसामर्थ्यं नास्ति, तस्य कियन्मात्रातीन्द्रियार्थपरिज्ञानमपि न स्यादिवशे-षात् । तेनातीन्द्रियार्थपरिज्ञानुत्वे सतीति सविशेषणत्वाद्धेतोर्न कविभिव्येभिचार इत्याशक्क्याह—सर्वज्ञेष्वित्यादि ।

सर्वज्ञेषु च भूयस्तु विरुद्धार्थोपदेशिषु । तुल्यहेतुषु सर्वेषु को नामैकोऽवधार्यताम् ॥ ३१४८ ॥

बहुतरेषु सुगतकपिल्लकणभक्षाक्षपादादिषु तद्भक्तैः सर्वज्ञत्वेनोपकत्पितेषु साध्येषु कतम एकोऽत्र सर्वज्ञत्वेनावधार्यतां निश्चीयताम्, सर्वेषामतीन्द्रियार्थोपदेष्टुत्वस्य सर्वज्ञनिश्चयहेतोस्तुल्यत्वात् । नच सर्व एव सर्वज्ञा इत्यवधारियतुं युक्तम्,
सर्वेषां परस्परविरुद्धार्थोपदेष्टृत्वात् । नहि परस्परहितोपदेष्टारः सर्व एव तत्त्वद्श्चिनो युक्ता वस्तृनामेकरूपत्वेन परस्परविरुद्धानेकस्वभावसंसर्गाभावात् ॥ ३१४८॥

सुगत एकोऽवधार्यत इति चेदाह—सुगतो यदीत्यादि ।

सुगतो यदि सर्वज्ञः किपलो नेति का प्रमा।
अथोभाविप सर्वज्ञौ मतभेदस्तयोः कथम् ॥ ३१४९॥
द्वाविप तिर्हे सर्वज्ञौ भवेतामिति चेदाह—अथोभवापीयादि ॥ ३१४९॥
अथापि स्थात्—यस्य वचनं सत्यार्धमुपलब्धमेकदा तस्यैवाविपरीताशेषपदार्थतस्वपरिज्ञानमनुमीयत इत्याह—गिणितेत्यादि ।

गणिताचेकदेशे तु सर्वेषां सत्यवादिता। जिनबुद्धादिसत्त्वानां विशेषो नावधार्यते॥ ३१५०॥ सर्वेषां हि जिनबुद्धादीनां देहिनां गणिताचेकदेशेषु कचिद्विसंवादि वची दृश्यत एव । नद्यनल्पं प्ररूपताम् (प्रजल्पतां?) न किंचित्सत्यार्थं भवेत् , यथोक्तम्— ''नहोकं नास्ति सत्यार्थं पुरुषे बहुभाषिणि" इति । ततश्च तुल्यहेतुतः सर्वेषामेव विशेषाऽनवधारणात्सर्वज्ञता प्राप्नोति, नचैतद्युक्तम् , परस्परविरुद्धार्थीपदेशादिति पूर्वमुक्तत्वात् ॥ ३१५० ॥

अथापि स्यायस्य वचनं सर्वत्र प्रमाणैर्निवार्यमाणं व्याहर्तुं न पायेते स एव सर्वज्ञो भविष्यतीत्याह—येनैवेत्यादि ।

> येनैव हेतुनैकस्य सर्वज्ञत्वं प्रसाध्यते । स्वपक्षप्रीतिमात्रेण सोऽन्यस्याप्युपतिष्ठते ॥ ३१५१ ॥ दृषणानि ससंरम्भाः सर्वज्ञजिनसाधने । शाक्या यान्येव जल्पन्ति जैनास्तान्येव युञ्जते ॥ ३१५२ ॥ तत्रानवस्थितैस्तेषां भिन्नैः साधनदृषणैः । प्रतिविम्बोद्यग्रस्तैर्निर्णयः क्रियते कथम् ॥ ३१५३ ॥

यो हि हेतुः सुगतसर्वज्ञ(ता)साधनायोपादीयते सुगतसुतैः । यथा साक्षाद्विदिन्तसकलार्थतत्त्वः सुगतः, अश्वताननुमिताविपरीतार्थोपदेष्टृत्वात्, यथा प्रत्यक्षावगत-सिललादिस्तदुपदेष्टेति । अयमेव दिगम्बराणां जिनसर्वज्ञ(ता)साधनाय हेतुरुपति- छते । ततश्च तदवस्य एव संदेहः । तथा जिनसर्वज्ञ(ता)साधनाय दिगम्बरैः साधने छते यानि दूषणानि शाक्यैरुपादीयन्ते—तदुपदिष्टानां स्याद्वादादीनामयोगान्नासौ सर्वज्ञ इति, तानि शाक्यैः सुगतसर्वज्ञसाधने छते जैना अप्युपाददते—नासौ सर्वज्ञस्तदुपदिष्टानां क्षणभङ्गादीनामयोगादिति । ततश्च यथा विम्बसन्निधानानन्तरं प्रतिविम्बोदय एवमेषां साधनदूषणानन्तरं परस्परप्रत्यनीकभूतानि साधनदूषणान्यु- पतिष्ठन्त इति तत्कथमेमिः साधनदूषणैरनवस्थितैः प्रतिविम्बोदयेनैव प्रस्तैर्निर्णयः कियते कस्यचित्सर्वज्ञत्वेन ॥ ३१५१ ॥ ३१५२ ॥ ३१५३ ॥

स्यादेतत्—यस्य न केनचित्परमार्थतो दूषणं शक्यते कर्तुम्, स एव सर्वज्ञत्वेन विज्ञास्यत इत्याह—एवमित्यादि ।

> एवं सर्वज्ञकल्पेषु निहतेषु परस्परम् । अल्पद्योषीकृतान्सर्वान्वेदवादी हनिष्यति ॥ ३१५४ ॥

आत्मानमुत्कर्षयन्नाह—यथा नकुलेत्यादि ।

यथा नकुलद्न्ताग्रस्ष्टा या काचिदौषधिः। सर्वे सर्पविषं हन्ति ऋीडद्भिरपि योजिता॥ ३१५५॥ वेदवादिमुखस्यैवं युक्तिलोंकिकवैदिकी। या काचिदपि ज्ञाक्यादिसर्पज्ञानविषापहा॥ ३१५६॥

का पुनरसौ या काचिगुक्तिरिसाह—यस्येसादि ।

यस्य ज्ञेयप्रमेयत्ववस्तुसत्त्वादिलक्षणाः। निहन्तुं हेतवः ज्ञाक्ताः को नु तं कल्पयिष्यति॥ ३१५७॥ एकेनैव प्रमाणेन सर्वज्ञो येन कल्प्यते। नृनं स चक्षुषा सर्वान् रसादीन्प्रतिपद्यते॥ ३१५८॥

यस्य हि ज्ञेयत्वादयः सपक्षविपक्षसाधारणत्वेनाप्रतीताः सन्तो वाधका भवन्ति, मोऽत्यन्तासम्भवीति न प्रेक्षावताऽभ्युपेयः । तथाहि-शक्यमिदं वक्तं सुगतोऽस-र्वज्ञो ज्ञेयत्वप्रमेयत्वयस्तुत्वसत्ववकृत्वपुरुपत्वादिभ्यो रथ्यापुरुपवदिति । नचाप्ये-तेऽनैकान्तिका भवन्ति । तथाहि--सर्वपदार्थज्ञानात्सर्वज्ञ इण्यते, तच सकलवस्तु-परिज्ञानं कदाचिदिन्द्रियज्ञानेन वा भवेत्, मनोज्ञानेन वा । न तावदिन्द्रियज्ञानेन, तस्य प्रतिनियतार्थविषयत्वाद्युक्तमशेषार्थविषयत्वम् , तथाहि — चक्षुरादिज्ञानानि प्रतिनियतविषयप्रहणस्त्रभावान्येव स्वकारणैरिन्द्रियैर्नियामकैर्जनतानि, ततश्चानति-क्रान्तस्वविषयमर्थादानि लोकेऽतिप्रतीतानीति न युक्तमेतैरशेपार्थप्रहणम् । अन्यथा ह्मनेकेन्द्रियवैयर्ध्यप्रसङ्गः स्यात् । ततश्चेकेनैव ज्ञानेन सर्वधर्मान् भिन्नेन्द्रियशाह्या-निष रसरूपादीन जानातीत्येवं येन बौद्धेन कल्प्यते, 'एकेन सर्वं जानाति सर्वमे-केन परयती'ति वचनात्रृनं स वादी बौद्धश्रक्षुपा करणभूतेन तहारप्रवृत्तेन ज्ञानेन सर्वधर्मान् रसादीनवगच्छतीति प्राप्तम् । न चैतच्छक्यते वक्तम् । माभूदेकेन शा-नेन युगपदशेषार्थस्य ग्रहणम् , अनेकेन भविष्यतीति । यतो युगपदनेकविज्ञानास-म्भवात् । सम्भवेऽपि न सर्वपदार्थयहणमस्ति, परचित्तस्थेन्द्रियज्ञानाविषयत्वात् , अगोचरप्राप्तस्य च दूरसूक्ष्मव्यवहितादेरर्थस्य तेन प्रहीतुमश्रक्यत्वात् ॥ ३१५७ ॥ 11 3846 11

स्यादेतत्—यदि नाम चक्षुरादिशानानां विजातीयार्थमहणमिदानीं न दृश्यते ।

तथाऽपि कालान्तरे कदाचिद्विजातीयार्थेषहणमभूत्कस्यचिदिति सम्भाव्यत इत्याह— यजातीयेरित्यादि ।

# यज्ञातीयैः प्रमाणैस्तु यज्ञातीयार्थद्दीनम् । दृष्टं सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभृत् ॥ ३१५९॥

हेतुप्रतिबद्धो हि भावानां स्वभावप्रतिनियमो नाकस्मिकः, अन्यथा सर्वस्य सर्व-स्वभावत्वप्रसङ्गः, ततश्च तथाविधहेतुप्रतिबद्धात्मसास्थ कथमन्यथात्वं कदाचि-दिष सम्भाव्यम्, निह धूमकेतुप्रतिबद्धात्मसंस्थितेरन्यतो धूमस्योद्भवः सम्भाव्यतः इति भावः । निष मनोज्ञानेनेति पक्षः । तथाहि—यद्यपि तत्सर्वार्थविषयम्, तथापि न तस्य स्वातक्येणार्थप्रहणव्यापारोऽस्ति, अन्धबिधराद्यभावप्रसङ्गात् । पार-सक्ये चेन्द्रियज्ञानपरिगृहीतार्थविषयत्वाद्र्रसूक्ष्मव्यवहितपरिचत्तादेर्थस्थेन्द्रियज्ञानं (ना?)विषयीकृतस्य तेन परिच्छेदो न प्राप्नोति ॥ ३१५९॥

स्यादेतत्—प्रज्ञादीनामभ्यासात्प्रतिपुरुषं तारतम्यभेददर्शनादत्यन्तप्रकर्षोऽपि स-म्भाव्यत इत्यत्राह्—येऽपीत्यादि ।

येऽपि सातिशया दष्टाः प्रज्ञामेधायलैर्नराः।
स्तोकस्तोकान्तरत्वेन नत्वतीन्द्रियदर्शनात्॥ ३१६०॥
प्राज्ञोऽपि हि नरः सूक्ष्मानधीन्द्रष्टुं क्षमोऽपि सन्।
स्वजातीरनतिकामन्नतिशेते परान्नरान्॥ ३१६१॥

नहि कस्यचिदभ्यासेऽप्यतीन्द्रियार्थद्शित्वमुपलब्धम् । तथाहि—नरोऽतिप्राक्रोऽपि निपुणबुद्धिगम्यतया सूक्ष्मानर्थानुपलब्धुं समर्थोऽपि स्वजातीः—मनुष्यजातिभाविनीः प्रकृतीरिद्वव्यचक्षुद्वादिलक्षणा अनित्वर्तमान एताभ्यां नरानितशयानो
दृश्यते नतु दिव्यचक्षुद्वादिना युक्तः कश्चिदृश्यते इति यावत् । ततश्च—'स पश्यति
दिव्येन चक्षुषा सुविद्यद्वेनातिकान्तमानुष्यकेन सत्वानसुगतिमपि गच्छतो दुर्गतिमिष गच्छतं इत्यादि यद्वौद्वैरुपघोष्यते तत्किल नोपपद्यत इति भावः ॥३१६०॥
॥ ३१६१॥

भवतु नामाभ्यासादिमिरतिशयः सर्वासां बुद्धीनाम्, तथाऽप्येता अविस्नितिश्वतः स्वविषयसीमान एव सत्योऽतिशेरत इति विस्तरेण प्रतिपादयश्राह—श्रोत्रगम्ये-िव्ययादि । श्रोत्रगम्येषु शब्देषु तृरसृक्ष्मोपलब्धिभः। पुरुषातिशयो दृष्टो न रूपाग्यपलम्भनात्॥ ३१६२॥ चक्षुषाऽपि च तृरस्यसृक्ष्मरूपप्रकाशनम्। क्रियतेऽतिशयप्रास्या नतु शब्दादिदर्शनम्॥ ३१६३॥

दूरसूक्ष्मेपूपछन्धयो—झानानि, तामिरितीत्थं भूतछक्षणे तृतीया, किचरूरसूक्ष्मो-पछिन्धित इति यावत्, ततो हेतौ पश्चमी विधायाद्यादिस्वात्तसिर्विधेयः । नतु शब्दादिदर्शनम्—चक्षुषा क्रियत इति सम्बन्धः ॥ ३१६२ ॥ ३१६३ ॥

एतावतेन्द्रियधियां स्वविषयमयीदानतिकमो दर्शितः, साम्प्रतं मनोविज्ञानस्या-भ्यस्यमानविषयानतिकमेणैवातिशयो दृश्यते इति प्रतिपादयति—एवमित्यादि ।

एवं शास्त्रविचारेषु दृश्यतेऽतिशयो महान्।
नतु शास्त्रान्तरज्ञानं त(सा)न्मात्रेणैव लभ्यते ॥ ३१६४॥
एतदेव स्पष्टयन्नाह—ज्ञात्वेयादि।

ज्ञात्वा व्याकरणं दृरं बुद्धिः शब्दापशब्दयोः।
प्रकृष्यते न नक्षत्रतिथिग्रहणनिर्णये॥ ३१६५॥
ज्योतिर्विच प्रकृष्टोऽपि चन्द्राकेग्रहणादिकम् (वित्?)
न भवत्यादिशब्दानां साधुत्वं ज्ञातुमहिति॥ ३१६६॥
तथा वेदेतिहासादिज्ञानातिशयवानपि।

🕶 न सर्गदेवताऽपूर्वप्रसक्षीकरणक्षमः ॥ ३१६७॥

ज्योतिर्वेत्तीति ज्योतिर्वित् । वेदेतिहासादिषु ज्ञानानि तेषामतिशयः स विद्यते यस्मेति विम्रहः । अपूर्वशब्देन धर्माधर्मा बुच्यते ॥ ३१६५ ॥ ३१६६ ॥ ३१६७ ॥ किंच—स्वविषयमर्यादातिक्रमेणाप्यतिशयो भवन्नात्यन्तप्रकर्षनिष्ठां गच्छति, अपि तु कियनमात्रविशेषाविधरेव दश्यत इत्येतदर्शयन्नाह-दशहस्तान्तर्मित्यादि ।

दशहस्तान्तरं व्योन्नो यो नामोत्ष्ठत्य गच्छति । न योजनमसौ गन्तुं शक्तोऽभ्यासशतैरिष ॥ ३१६८ ॥

तथाहि यदि नाम केचिदुपचितऋष्मवपुषो हस्तमात्रव्योमोत्व्ववासमर्थाः पश्चा-दभ्यासक्रमेण समासादितगात्रलाघवा दशहस्तान्तरगगनविलक्षिनो जाताः, तथापि न ते योजनमेकमपि खगपथमुत्पतितुं समर्थाः प्रयत्नशतेनापि भवन्ति ॥ ३१६८॥ तस्मादिलादिनोपसंहरति—

# तसादितशयज्ञानैरतिदूरगतैरपि।

किश्रिदेवाधिकं ज्ञातुं राक्यते न त्वतीन्द्रियम् ॥ ३१६९ ॥

भतिशयेन प्रकर्षेण ज्ञानानि अतिशयज्ञानानि । तृतीयेपि(ति?) योगविभागात्स-मासः । तैरिति करणतृतीया ॥ ३१६९ ॥

एतदेव स्पष्टीकुर्वन्नाह-एके सादि।

एकापवरकस्थस्य प्रत्यक्षं यत्प्रवर्त्तते। दाक्तिस्तत्रैव तस्य स्यात्रैवापवरकान्तरे॥ ३१७०॥ ये चार्था दुरविच्छिन्ना देशपर्वतसागरैः। वर्षद्वीपान्तरेयं वा कस्तान्पश्येदिहैव सन्॥ ३१७१॥

वर्षम्-लोकविशेषः । यथा भारतलोको भारतवर्षमित्युच्यते॥३१७०॥३१७१॥ अन्यैरप्यत्रास्माकं स्वहस्तो दत्त इति दर्शयन्नाह—नलेखादि ।

नलर्तुपर्णयोश्चासावश्वाक्षहृद्यज्ञयोः । संवाहे गच्छतोर्वाक्यमृतुपर्णेन भाषितम् ॥ ३१७२ ॥ सर्वः सर्वे न जानाति सर्वज्ञो नोपपद्यते । नैकत्र परिनिष्ठाऽस्ति ज्ञानस्य पुरुषे कचित् ॥ ३१७३ ॥

संवाह इति । रथे । तथाहि किल श्रूयते—नलो नाम राजा बभूव । स किलाश्रहृद्यानिमञ्चतया सकलमेव राज्यं द्यूतेन हारयामास । तस्य च राज्ञी दमयन्ती
नाम बभूव । सोऽपहृतसकलराज्यस्तया देव्या केवलया सार्द्धमरण्यमुपजगाम ।
तत्रागतस्यापि तत्र देववशात्त्रया राज्ञा सह वियोगोऽभून् । सोऽतीव समुपजातप्रियाविरहशोकाश्रदुर्दिनवदनश्चिन्ताजलिधमवगाहमानोऽतिशयसञ्जातशरिरकशिमा
परिभ्रमन्नितस्ततः कथमपि सङ्क्षपादृतुपर्णस्य राज्ञोऽनुजीविष्टृत्तिमास्थायाविदितस्थिवोऽभूत् । साच तस्य राज्ञी कथं कथमपि पितृगृहमनुप्राप्ता बभूव । तस्याश्च पिता
तत्स्वामिनस्तत्रागमनाय सर्वदेशेषु दमयन्त्याः स्वयंवरमुद्भोषयामास । श्रुतमृतुपर्णेन
राज्ञा—यथा किल दमयन्तीस्वयंवरेति, स श्रुत्वा नलेन सारिथना तत्र गन्तुमिनप्रतस्थे । ऋतुपर्णेश्चाक्षहृदयज्ञो नाश्चहृदयवेदी । नलस्त्वश्चहृदयज्ञो नाश्चहृदयामिजः।
परिज्ञातमृतुपर्णेन यथाऽयमश्चहृदयज्ञ इति । स ज्ञात्वा तेनाभ्यधायि, भोः कथय
मेऽश्वहृद्यमिति । नलोऽप्यमिहितवान्—कथयामि यदि मम त्वमप्यक्षहृद्यं कथय-

सीति । तत इदमृतुपर्णेन कीर्त्तितम्—सर्वः सर्वं न जानातीत्यादि । ततो नलेन राज्ञाऽस्मृहृद्यमृतुपर्णतो विदित्वा पुनरपि तद्राष्यं जित्वा प्रत्यानीतमिति वार्ताः ॥ ३१७२ ॥ ३१७३ ॥

किंच—सर्वज्ञेन सताऽवश्यमतीतानागतं वस्तु ज्ञातन्यम्, अन्यथा हि प्रत्युत्प-जमात्रपरिज्ञाने प्रदेशज्ञः स्यात्र सर्वज्ञः, न चानागतादिपरिज्ञानं सम्भवतीति दर्श-यनाह—अनागत इत्यादि ।

#### अनागतेन दृष्टं च प्रत्यक्षस्य मनागि । सामध्ये नानुमानादिजन्म लिङ्कादिभिर्विना ॥ ३१७४॥

प्रसक्षस्य वस्तुसामर्थ्यंबलेनोत्पत्तेरनागतस्य चावस्तुत्वान्न तत्र प्रत्यक्षव्यापारः । नाप्यनुमानस्य, लिङ्गाभावात् । नद्यनागतवस्तुसम्बद्धं कचिद्विदितं लिङ्गमस्ति, अनागतस्याभावात् । आदिशब्देन दृष्टान्तपरिमहः । अनागतमहणमुपलक्षणम्, अतीतस्यापि महणं द्रष्टव्यम् । यतस्तत्राप्यवस्तुतया न प्रत्यक्षव्यापारोऽस्ति । तस्मा-त्सिद्धा प्रमेयत्वादेर्हेतुगणस्य व्याप्तिः । अत एव पूर्वोक्तस्याभावप्रमाणविषयीकृतवि-महत्वादिसेतस्य हेतोव्याप्तिरुक्ता भवति ॥ ३१७४॥

तदेवं हेतूनां व्याप्तिं प्रशाव्यो(साध्यो?)पसंहरन्नाह—तस्मादित्यादि ।

तस्मादतीन्द्रियाथीनां साक्षाद्रष्टा न विद्यते । वचनेन तु नित्येन यः पद्यति स पद्यति ॥ ३१७५॥

स्यादेतत्—न निलेनैव वचनेन सर्वः पदयति । तथाहि—कनककाइयपमुनि-मभृतिप्रणीताद्वाक्याच्छाक्यमुनिः पदयति, ततोऽप्यन्य, इति । अत्राह्—एत-दिसादि ।

> एतदक्षममाणो यः पौरुषेयागमान्तरात्। अतीन्द्रियार्थविज्ञानं बुद्धादेरपि मन्यते ॥ ३१७६॥ तस्य तेनैव तुल्यत्वात्त्वद्वाक्यस्याप्रमाणता। पुरुषस्य च वक्तच्या पूर्वोक्तैरेव हेतुभिः॥ ३१७७॥

एतत्—अनन्तरोक्तम्—'वचनेन तु नित्येन यः पदयति स पदयती'ति, अस-हमानो य एवं मन्यते बौद्धादिने नित्येन वचनेन सर्व पदयति, किन्तु पुरुषान्तर-कृतेन, तद्यथा कनककादयपादिप्रणीतेनागमेन शाक्यमुनिरिति, तस्यैवंवादिनस्त- द्वाक्यस्थाप्रमाणता वक्तव्या—तस्य पुरुषान्तरस्य वाक्यं तद्वाक्यम्, तेनैव दृष्टामि-मतपुरुषवाक्येन तुस्यत्वात्कारणात् । पुरुषस्य चागमकर्तुरप्रमाणता वक्तव्येति स-म्बन्धः । कथं ?, पूर्वोक्तैक्षेयप्रमेयत्वादिमिहेंतुमिः ॥ ३१७६ ॥ ३१७७ ॥

नतु चानादिर्बुद्धपरम्परा तत्प्रणीतोऽपि सिद्धान्तोऽनादिरेव । ततश्च वेदाभि-युक्तपरम्परावद्देदवचानयोरप्यनादित्वाददोषत्वमेवेत्यत्राह—कर्तृकृत्रिमवाक्याना-मित्यादि ।

कर्तृकृत्रिमवाक्यानामुच्यते या त्वनादिता । अप्रमाणद्वयाधारा न सा प्रामाण्यसाधनी ॥ ३१७८ ॥ एतदेव दर्शयत्राह—न शौद्धोदनिवाक्यानामिखादि ।

> न शौद्धोदनिवाक्यानां पारतच्यात्प्रमाणता। अपद्यतः खयं धर्मे तथा शौद्धोदनेरपि॥ ३१७९॥

यथा शौद्धोदनेस्तद्वाक्यस्य चाप्रामाण्यं तथान्येषां कनककाश्यपादीनां तद्वचसां चेति ॥ ३१७९ ॥

> ईट्यां पुद्गलानां च कल्प्यमानाऽप्यनादिता। अप्रामाण्यपदस्थत्वान्न तस्मादितिरिच्यते॥ ३१८०॥

ततश्चेदृशां पुद्गलानां तद्वाक्यानां चानादिता कित्पताऽपि सती (न) तस्माद्पा-माण्याद्तिरिच्यते दूरीभवति । अप्रामाण्यपद एव स्थितत्वात् ॥ ३१८० ॥

> अतोऽनादित्वसामान्यं बुद्धानामभिधीयते। मीमांसकायमानैस्तैर्यद्वेदाध्यायिनामिव॥ ३१८१॥ तद्ज्ञानविद्योषत्वान्न तेषां याति तुल्यताम्। प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्यातामेवं स्वनादिनी॥ ३१८२॥

तत्र यदि नामानादित्वमात्रेण बुद्धादेर्वेदाध्यायिभिः सह साम्यमुपवर्णितम्, तथाऽपि नानादित्वात्प्रामाण्यं सिद्धाति । प्रामाण्याप्रामाण्ययोरनादित्वाविरोधात् । केवळं वेदाध्यायिनां बुद्धादीनां च प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे यथाक्रममनादिनी स्याताम् । नतु द्वयोरनादित्वात्प्रमाणत्वमेव वाऽप्रमाणत्वमेव वा सिद्ध्यतीति समुदायार्थः ॥ ३१८१ ॥ ३१८२ ॥

पतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टीकुर्वन्नाह-य इत्यादि ।

ये प्रमाणतदाभासगुणदोषा ह्यनादयः।
न तेऽनादित्वमात्रेण सर्वे गच्छन्ति तुस्यताम् ॥ ३१८३॥
सुवर्णे व्यवहाराङ्गमनाचन्तं यथास्थितम्।
मायासुवर्णमप्येवमिति किं तेन तत्समम्॥ ३१८४॥

प्रमाणतदाभासयोर्गुणदोषा इति विप्रहः ॥ ३१८३ ॥ ३१८४ ॥

इदानीमभावप्रमाणविषयीकृतविष्रह् (त्व)स्यासिद्धतापरिहारेण सर्वेज्ञस्याभाव(वं?)-प्रसाधयन्वेदस्य ततो विशेषमाह — सर्वज्ञत्वमित्यादि ।

सर्वज्ञत्वं च बुद्धादेर्या च वेदस्य नित्यता।

तुल्ये जल्पन्ति ये तेभ्यो विशोषः कथ्यतेऽधुना ॥ ३१८५॥

तुस्ये जल्पन्तीति । सम्यक्प्रतिपत्तिहेतुत्वेन द्वयोरिप साम्यान्नित्यवेदद्वारेण चातीन्द्रियार्थप्रतीतिः सर्वज्ञवचनद्वारेण चेति न कश्चिद्विशेष इति य एवं जल्पन्ति तेभ्य एवंवादिभ्यो वेदस्य विशेषः कथ्यते ॥ ३१८५ ॥

तथाहि—सर्वदर्शा प्रत्यक्षानुमानशाब्दोपमानार्थापत्तीनां मध्ये नैकेनापि प्रमाणेन सिद्धः । तत्कथमभावप्रमाणप्रासीकृतमूर्त्तेरसतस्तस्य प्रमाणभूतेनागोपालाङ्गनादि-प्रतीतेन वेदेन सान्यं भविष्यतीति मन्यमानः सर्वज्ञ इत्यादिना प्रत्यक्षादिप्रमाण-पश्चकप्रसिद्धतामस्य निराकरोति ।

# सर्वज्ञो दृइयते तावन्नेदानीमसादादिभिः। दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिङ्गं वा योऽनुमापयेत्॥ ३१८६॥

न तावत्प्रत्यक्षेणास्मदादिभिर्वाग्दर्शनैः सर्वज्ञो दृश्यते, तथाह्यवाग्दर्शिनः प्रत्यक्षं त्रिविधम्, इन्द्रियज्ञानं मानसं सर्वचित्तचैत्तानामात्मसंवेदनं चेति तदेतित्रिविधमपि न सर्वज्ञमवगमयितुमलम्, अतद्विषयत्वात्, इन्द्रियज्ञानं हि रूपादिविषयपश्चक-नियतमतो न तेन परसन्तानसमवायिनो बुद्धिधमी विषयीक्रियन्ते । नापि मान-सेन, तस्य इन्द्रियज्ञानपरिगृहीतविषयानन्तरविषयमाहित्वेनेन्द्रियज्ञानवत्प्रतिनियत-रूपादिविषयत्वात् । नापि स्वसंवेदनेन, तस्य स्वसन्तानवर्त्तवर्त्तमानचित्तचैत्तविषय-यत्वाद्षो न तेन परसन्तानवर्त्तिनः स्वसन्तानिकाश्चानागताश्चेतोधमीः शक्यन्ते वेदियतुम् । योगिज्ञानस्यैव च साध्यत्वान्न तेन महणाम्रहणचिन्ताऽवतरति । नाप्य-नुमानेन, तद्धि त्रिविधलिक्नसमाश्रयमिष्यते सौगतैः । तत्र विधिसाधनस्यात्राधि-

काराज्ञानुपलिब्धस्ताविद्दाधिकियते । नापि कार्यम्, प्रत्यक्षानुपलम्भ(प्रत्यक्षोप-लम्भ ?)साधनत्वात्कार्यकारणभावस्य विप्रकर्षिणा सर्वक्षेन सह कस्यचित्कार्यकारणभावासिद्धेः । स्वभावोऽपि हेतुर्न सर्वदर्शिनः सत्तां साधयति, तद्दप्रत्यक्षत्वे स्वभावस्य तद्व्यतिरेकिणो प्रहीतुमशक्यत्वात्तस्माहृष्टः प्रसिद्धो लिङ्गभूत एकदेशः पक्षध्मः स न सम्भवति, निरूप्यमाणो यः सर्वज्ञमनुमापयेत् । किंच—सर्वज्ञसत्ताः साधने सर्वो हेतुस्वयी दोषजाति नातिवर्त्तते, असिद्धि विरुद्धत्वमनैकान्तिकत्वं च । तथाहि हेतुरुच्यमानो भावधमों वाऽभिधीयेत, अभावधमों वा, यद्धोभयधमः, इति पक्षत्रयम् । तत्र सर्वज्ञे धीर्मणि न भावधमेः प्रतिवादिप्रसिद्धः सम्भवति, तस्यैव धीर्मणः साध्यत्वेन(ना?)सिद्धत्वात् । सिद्धौ वा अविवादप्रसङ्गात् । योहि भावधमें तत्रेच्छति स कथं वादी तं वादं नेच्छेत् । निराश्रयस्य धर्ममात्रस्य प्रहीतुमशक्य-त्वात् । नाप्यभावधमों हेतुः सर्वज्ञसिद्धये युक्तः, तस्य भावविपरीतसाधकत्वेन विरुद्धत्वात् , नाप्यभयधर्मस्तस्यानैकान्तिकत्वात् । कथं हि नाम भावाभावधर्मो भावधर्मसिद्धावभावाख्यविपक्षवृत्तिव्यवच्छेदलभ्यं भावाद्व्य(व्य?)भिचारित्तलक्षणं हेतुत्वमनुभवेत् । तस्मात्रिप्रकारोऽप्येकदेशो लिङ्गभूतो नास्त्यनुमापक इति नानुमानतः सर्वज्ञस्य सिद्धः ॥ ३१८६ ॥

शब्दाद्पि न सर्वज्ञावसायोऽस्तीति द्शेयति—नचागमविधिरिखादि ।

#### नचागमविधिः कश्चिन्नित्यसर्वज्ञबोधकः । कृत्रिमेण च सत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ ३१८७॥

शब्दादसिन्नकृष्टेऽथें यज्ञायते ज्ञानं तच्छाद्दम्, तच्च द्विविधं नित्यशब्दजनितं पौरुषेयध्वनिहेतुकं च । तत्र तथाविधस्य सर्वज्ञप्रतिपादकस्यागमस्य नित्यस्थाभावान्न तावदाद्यं सम्भवति । यघोपनिषदादौ पठ्यते—"यः सत्यवाक् सत्यसङ्कल्पः सत्य-कामः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः" इत्येवमादि, सोऽप्यर्थवादो द्रष्टव्यः । वच्च पौरुषेयं वचनगुच्यते—स भगवांस्तथागतोहेन सम्यक् सम्बुद्ध इति, तस्या-प्रमाणत्वात्कथं तेनासत्येन स प्रत्याय्येत ॥ ३१८७॥

स्यादेतन्न यतःकुतश्चिद्वचनात्सर्वज्ञोऽस्माभिः प्रतीयते । किं तर्हि १ । तेनैव भग-वतोक्तेन । संवैज्ञोऽहं सर्वदर्शी, नास्ति तथागतस्य किंचिदज्ञातमित्यादि । अतस्तद्व-चनादेव प्रतीयत इत्याह—अधेत्यादि । अथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रतीयते । प्रकल्प्येत कथं सिद्धिरन्योन्याश्रययोस्तयोः ॥ ३१८८ ॥

एवं सतीतरेतराश्रयदोषः प्राप्नोति ॥ ३१८८ ॥

कथमिलाह - सर्वज्ञोक्तयेलादि ।

सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता। कथं तदुभयं सिद्ध्येत्सिद्धान्मूलान्तराहते॥ ३१८९॥

तथाहि न तावत्तद्वचनस्य प्रामाण्यं निश्चीयते यावत्सर्वज्ञोक्तमेतदित्येवं नावग-म्येत । तस्य च सर्वज्ञस्यावगतिस्तत एव वचनादिति व्यक्तमितरेतराश्रयत्वम् । सि-द्धानमूलान्तरादृत इति । निश्चितात्कारणान्तराद्विनेत्यर्थः ॥ ३१८९ ॥

अथापि स्याच्छ्रावका(क?)च्छारिपुत्रादेर्वचनात्सर्वज्ञोऽवसीयते, यतस्तेनोक्तम्— सर्वज्ञोऽयं शाक्यकुलनन्दन इति, अत्राह्—असर्वज्ञप्रणीतात्त्रियलादि ।

असर्वज्ञप्रणीतासु वचनान्मूलवर्जितात् ।

सर्वज्ञमवगच्छन्तः स्ववाक्यार्तिक न जाय(न ?)ते ॥३१९०॥ नहानासादितप्रमाणभावस्यान्यवाक्यस्य स्ववचनात्कश्चिद्विशेषोऽस्ति, येन बौद्धाः स्ववचनादेव सर्वज्ञं न प्रतिपद्यन्ते, अन्यवचनात्प्रतियन्तीति न किंचित्कारणमुत्प- इयामोऽन्यत्र जाङ्यात् ॥ ३१९०॥

अथ मतमपरिमितास्तथागता अभूवन्, भविष्यन्तश्च, ततश्चेकस्य तद्न्यवचेना-स्सर्वज्ञताऽनसीयते । अन्यस्याप्यन्यवचनादित्यत्राह—सर्वज्ञा बहुव इत्यादि ।

> सर्वज्ञा बहवः कल्प्याश्चैकसर्वज्ञसिद्धये। य एवैकोऽप्यसर्वज्ञः स सर्वज्ञं न बुद्ध्यते॥ ३१९१॥

एकसर्वज्ञसिद्धये सर्वज्ञपरम्परामनुसरतः सकलपुरुषायुषसंक्षयेऽपि नार्वाग्दर्श-नस्य सर्वज्ञनिश्चयोत्पत्तिसम्भव इति सर्वज्ञाः करूयाः प्रसज्येरन् ॥ ३१९१ ॥

अपि च-आस्तां ताबदिदं यदिदानींतनाः सर्वज्ञमसिन्निहितं बोद्धमस(म)र्था इति, अपि तु तःकालसिन्निहिता अपि तं ज्ञातुं न शकुवन्त्येवासर्विविदृइयेतद्दर्शयनाह् --सर्वज्ञोऽयमित्यादि ।

सर्वज्ञोऽयमिति होवं तत्कालैरपि बोकृभिः। तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानग्र्न्यैज्ञीतुं न शक्यते॥ ३१९२॥

## सर्वज्ञो नावबुद्ध येनैव स्यान्न तं प्रति । तद्वाक्यानां प्रमाणत्वं मृलाज्ञानेऽन्यवाक्यवत् ॥ ३१९३ ॥

तस्य सर्वज्ञ(स्य)ज्ञानं तज्ज्ञानम्, तदेव ज्ञेयं परिच्छेद्यं यस्य विज्ञानस्य तत्त्रया, तच तद्विज्ञानं चेति तथोक्तम्, तेन शून्याः—रिहताः । अथवा तज्ज्ञानस्य यद्विज्ञेयं तेन शून्याः, असर्वज्ञा इत्यथः । निह शरीरमात्रदर्शनात्सर्वज्ञ इत्येवमवसातुं पार्यते । विशिष्टज्ञानसम्बन्धप्रहणानन्तरीयकत्वादस्यावसायस्य । तच विशिष्टं ज्ञानं सकलपदार्थविषयं साधकम् । सकलपदार्थविषयता तस्य तद्वाद्यविषयप्रहणमन्तरेणा-वसातुं न शक्यते । निह दण्डिप्रत्ययो दण्डप्रहणमन्तरेण भवति । प्रयोगः—यस्य यद्वहणोपाधिरवप्रहस्तस्य तदुपाधिप्रहणाभावे प्रहणं न भवति , तद्यथा दण्डप्रहणो-पाधिदण्ड (ण्डि?) प्रहणं न दण्डि(ण्डि?)क्रपा(क्रपोपाध्ये?)प्रहे भवति, नास्ति च सर्वज्ञज्ञानप्रहणस्य ज्ञेयप्रहणोपाधिर्ज्ञेयरूपोपाधिप्रहणमर्वाग्दर्शनामिति व्यापकानुपलविधः । उपाधिप्रहणेनोपाधिमद्वहणस्य व्याप्तत्वात् । तस्य चेहामावः । ततश्च तदानीं सिन्निहितेनाप्यसर्वविद्या येनैव सर्वज्ञो नावधार्यते, तं प्रति सर्वज्ञवाक्यानामिष सतामनिश्चितत्वादप्रामाण्यमेव, मूलस्य प्रामाण्यनिश्चयकारणस्य सर्वज्ञज्ञाननिश्चयस्याभावात् । अन्यवाक्यचिति । रथ्यापुरुषवाक्यस्थेव ॥ ३१९२ ॥ ३१९३ ॥

अथ मतम्—अशेषशिष्यजनधर्मस्यानेकविधचित्तचरितादिपरिज्ञानाददेशनादिप्रा-तिहार्येण विनेयजनमनांस्यावर्जयन्नसावात्मनः सर्वज्ञतामयन्नेन तेभ्यः प्रतिपाद्यती-सत्राह्—सर्वशिष्येरपीत्यादि ।

> सर्वशिष्यैरिप ज्ञातानधीनसंवादयन्नि । न सर्वज्ञो भवेदन्यलोकज्ञातार्थवर्जनात् ॥ ३१९४॥ नच सर्वनरज्ञातज्ञेयसंवादसम्भवः। कालत्रयत्रिलोकस्थैनेरैने च समागमः॥ ३१९५॥

यन्नाम तत्कालसन्निहितकियन्मात्रजनपरिज्ञातानर्थान्परिज्ञातवांस्तथाऽपि न स-र्वज्ञो भवति, तत्कालासन्निहितान्यलोकपरिज्ञातस्यार्थस्यापरिज्ञानात् । नह्येकदेशपरि-ज्ञानेन सकलको भवत्यतिप्रसङ्गात् । नापि तत्कालसन्निहिताशेषजनपरिज्ञातार्थसंवादः सम्भवति । दूरस्थानामनर्थिनां च संवादाभावात् । स्थादेतत्—यदा सर्व एव जना-स्तथागतं युगपदुपेय यद्यस्त्रश्रयन्ति तदा स भगवांस्तदेव व्याकरोतीत्यतोऽस्येव सर्वनरक्षातक्षेयसंवाद इत्यत्राह—कालत्रयत्रिलोकस्थैरिति। नक्षतीतानागतवर्त्तमा-नकालवर्त्तिनां नृणां समागमः कचिद्पि सम्भवी, नापि स्वर्गपातालमर्त्यात्मकलोक-त्रयस्थानाम्। यद्या—लोकत्रमं कामरूपारूपधातुत्रयात्मकं बोद्धव्यम्।। ३१९४॥ ।। ३१९५॥

स्यादेतम्—यदि समस्तलोकपरिज्ञातार्थपरिज्ञानसामर्थ्यं तस्य न स्यात्तदा किय-नमात्रपरिज्ञातार्थसंवादोऽपि कथं स्यात्, भवति च, तेन मन्यामहे—अस्त्येवास्य सकलपदार्थपरिज्ञानसामर्थ्यमिति, अत्राह—किंचिज्ञोपीत्यादि ।

> किंचिज्ज्ञोपि हि शकोति स्तोकान्भ्रमयितुं नरान् । सर्वज्ञं येन गृह्णीयुस्ते भक्तिभ्रान्तचेतसः ॥ ३१९६ ॥ भुक्तचिन्तितमुष्टिस्यद्रव्यसंवादनक्षमाः । केचित्कुहकविज्ञानैर्द्धर्मादिज्ञानवर्जिताः ॥ ३१९७ ॥ तथा मायेन्द्रजालादिकुशलाः केचिद्ज्ञकम् । भ्रामयन्ति जनं येन सर्वज्ञाः प्रतिभान्ति ते ॥ ३१९८ ॥

नहि किंचिन्मात्रातीन्द्रियपदार्थपरिज्ञानमात्रेण धर्माधर्मादिपरिज्ञानं तस्य सिद्रश्वति, कुहकज्ञानिभिर्मायेन्द्रजालादिकुशलैश्चानेकान्तात् । तथाहि—मन्नौषधादिप्रयोगेण यथा भुक्तम्—अन्नव्यज्ञनादि, यथा चिन्तितं च मनसा वस्तु, मुष्टिस्यं च
द्रव्यं संवादयन्त्येव । न चैतावता ते धर्मादिविदो भवन्ति । यथा केचिदिन्द्रजालकुशला विचित्रोद्यानविमानाप्सरोगणदेवपुत्रादिकमाकाशे द्शेयन्तीत्यनेकान्तः
॥ ३१९६ ॥ ३१९७ ॥ ३१९८ ॥

ननु चेतिहासपुराणेषु ब्रह्मादिः सर्वज्ञः कीर्त्तितः, तथाहि ब्रह्मणो ज्ञानमप्रतिर्घं वैराग्यं चेति तत्र पठ्यते, तत्कथमागमात्मर्वज्ञो न सिद्ध इत्यत्राह—इतिहासेत्यादि ।

> इतिहासपुराणेषु ब्रह्मादियोंऽपि सर्ववित्। ज्ञानमप्रतिष्ठं यस्य वैराग्यं चेति कीर्तितम्॥ ३१९९॥ गौणत्वेनैव वक्तव्यः सोऽपि मञ्जार्थवादवत्। यद्वा प्रकृतधर्मादिज्ञाना(प्रति) घतोच्यते॥ ३२००॥ धर्मार्थकाममोक्षेषु प्रकृतेषु चतुर्ष्विप। ज्ञानमप्रतिष्ठं तस्य न तत्सर्वार्थगोचरम्॥ ३२०१॥

यथा मचेष्वर्थवादिनिर्देशो भवति तथेतिहासादिष्विष ब्रह्मादेः सर्वक्रत्वमर्थवादा-द्वोद्धन्यम् । अन्यार्थो हि शब्दोऽन्यमर्थं वन्तीति कृत्वाऽर्थवाद उच्यते । अथवा प्रकृतेषु धर्मार्थकाममोक्षेषु ज्ञानस्याप्रतिघत्वादस्य ब्रह्मादेज्ञीनार्थोऽप्रतिघता निर्दिष्ठा । नतु सर्वार्थेष्वप्रतिचातात् ॥ ३१९९ ॥ ३२०० ॥ ३२०१ ॥

नतु च यदि तस्य धर्मादेरन्यत्र वस्तुविज्ञानं प्रतिह्नयेत तत्कथमप्रतिषमित्युच्ये-तेत्यत्राह—न हीत्यादि ।

> न स्वप्रतिघतामात्रात्सर्वगोचरतोच्यते । स्वार्थेष्वप्यप्रतीघाताङ्गवत्यप्रतिघं हि तत् ॥ ३२०२ ॥

यद्येवं यदि स्वार्थाप्रतिघाताद्प्रतिघमुच्यते तदा सर्वेषामेव पुंसां ज्ञानं स्वार्थाप्र-तिघातीति तत्को विशेषो ब्रह्मादेर्येन तस्यैवाप्रतिघं ज्ञानमुच्यते नान्येषामित्यत्राह— एतच्चेत्यादि ।

> एतच फलद्ज्ञानं यावद्धर्मा( दि )गोचरम् । नतु वृक्षादिभिज्ञातैः सर्वैः किंचित्प्रयोजनम् ॥ ३२०३ ॥ यावदौपयिकज्ञानं नचैतत्प्रतिहन्यते । तेनाप्रतिघविज्ञानव्यपदेशोऽस्य लभ्यते ॥ ३२०४ ॥

एतदाचष्टे—पुरुषार्थोपयोगिषु धर्मादिषु तस्वैव ब्रह्मणो ज्ञानमप्रतिषं प्रवर्तते नान्येषामित्येतद्विशेषख्यापनाय ब्रह्मादेरेव स्वार्थाप्रतिघत्वादप्रतिधाति ज्ञानमुक्तं नान्येषाम् । औपयिकज्ञानमिति । औपयिक—पुरुषार्थोपयोगिनि धर्मादौ ज्ञानमौप-यिकज्ञानम् । यावदिति । नि(र)विशेषम् । औपयिकज्ञानविशेषणं चैतत्।।३२०३॥।। ३२०४॥

यहेति पक्षान्तरमाह ।

यद्वाऽऽत्मन्येव तज्ज्ञानं ध्यानाभ्यासप्रवर्तितम्। तस्यैवाप्रतिघातेन ज्ञानाप्रतिघतोच्यते ॥ ३२०५ ॥ आत्मनीति । पुरुषे । तस्यैवेति । आत्मविषयस्य ज्ञानस्य ॥ ३२०५ ॥ नतु चेश्वरस्य ज्ञानादयो दशाव्यया गुणाः पठ्यन्ते, तत्कथमसावव्ययज्ञानयोग् गात्सर्वज्ञो न भवतीत्याह—ज्ञानमित्यादि ।

ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यमिति योऽपि द्शाव्ययः। शंकरः अ्र्यते सोऽपि ज्ञानवानात्मवित्तया॥ ३२०६॥ क्रानम्—तस्वावनोधः, वैराग्यम्—विषयवैमुख्यम्, ऐश्वर्यमष्टविधम्—अणिमा क्रिष्मा महिमा प्राप्तिः प्राकान्यमीशित्वं वशित्वं यत्रकामावसायिता चेति, एते दश क्रानाद्योऽव्यया अनुयायिनो यस्यासौ दशाव्ययः । तत्राणिमा—यदणुशरीरो भूत्वा सुखं लोकं सञ्चरति सर्वभूतैरहश्यः । लघिमा—यो लघुत्वाद्वायुवद्विचरति । महिमा—यत्पूजितः सर्वलोकेषु वन्दितोऽर्चितश्च महद्भ्योऽपि महत्तमो भवति । प्राप्ताः—यद्यन्मनसा चिन्तयति तत्तत्प्राप्तोति । प्राकाम्यम्—यत्प्रचुरकामो भवति विषयान्मोक्तं शक्तोतीत्यर्थः । ईशित्वम्—यत्रैलोक्यस्य प्रभुभवति । वशित्वम्—यद्भूतानि स्थावरजङ्गमानि वशं नयति, तस्येन्द्रश्च भवति । यत्रकामावसायिता—यत् व्राद्वाप्राजापत्यदैवगान्धर्वयाक्ष्य राक्षस्यपेत्रपैशाचेषु मानुष्येषु तैर्यग्योन्येषु च स्थान्तान्तरेषु यत्र यत्र कामयते तत्र तत्रावसति । आत्मवित्तयेति । आत्मवेदितया स क्रानवान्न तु निरवशेषपदार्थपरिज्ञानवत्तयेथर्थः ॥ ३२०६ ॥

कस्मात्पुनरेकदेशपरिज्ञानेऽपि स एव शङ्करो ज्ञानवानुच्यते नान्य इत्याह— एतदेव हीत्यादि ।

> एतदेव हि तज्ज्ञानं यद्विशुद्धात्मदर्शनम् । अशुद्धे तन्निमित्ते च यत्तदज्ञानमुच्यते ॥ ३२०७॥

विशुद्धश्रासावात्मा चेति तथोक्तः, तस्य दर्शनमिति समासः । तिन्निमित्त इति । तस्य शुद्धात्मदर्शनस्य निमित्तं तिन्निमित्तम्, किं तत् ?, आत्मैव । तस्मिन् शुद्धे तिन्नि-मित्ते आत्मिनि सति यदात्मदर्शनमिवशुद्धं प्रवर्त्तते तद्ज्ञानमुच्यते, कुत्सितत्वात् ॥ ३२०७ ॥

नतु यदि ध्यानाभ्यासाद्रह्मादेर्विशुद्धज्ञानसम्भवोऽभ्युपगम्यते तदा कः प्रद्वेषो बुद्धादिषु, येन तेपामपि ज्ञानमप्रतिघं विशुद्धं च नेष्यते, इत्याशक्क्य पक्षान्तरोपद्-शेनेन ब्रह्मादीनां विशेषं दर्शयन्नाह—अथापीत्यादि ।

अथापि वेद्देहत्वाद्वह्यविष्णुमहेश्वराः । सर्वज्ञानमयाद्वेदात्सर्वज्ञा मानुषस्य किम् ॥ ३२०८ ॥ कच बुद्धादयो मर्त्याः कच देवोत्तमत्रयम् । येन तत्स्पर्द्वया तेऽपि सर्वज्ञा इति मोहदक् ॥ ३२०९ ॥ सात्मीभूतवेदत्वाद्वेददेहा उच्यन्ते । सर्वपदार्थज्ञानकारणत्वात्सर्वज्ञानमयो वेदः । पतदुक्तं भवति । निह ब्रह्मादीनां स्वातक्येण धर्मादिषु ज्ञानसप्रतिषं प्रवर्तते । किं तिर्हि । वेदद्वारेण । न चैवं बुद्धादीनां भवद्भिरिष्यते । तेषां स्वयं तु (स्वायत्त १) ज्ञानत्वात् । किञ्च—ब्रह्मादीनां ध्यानाभ्यासाद्विशुद्धज्ञानसम्भवो युज्यत एव, तेषां देवत्वेन सर्वजनोत्कृष्टत्वात् । वेदे पठितत्वाच । मनुष्यस्य तु न कदाचिदीदृशं साम्भर्थं सम्भाव्यं तस्य तद्विपरीतत्वात् । तस्मान्मनुष्या अपि सर्वज्ञा इति मोहदृश् । मोहदृश्नमेतद्भवताम् ॥ ३२०८ ॥ ३२०९ ॥

स्यादेतद्यदि ब्रह्माद्यो वेदे पष्ट्यन्ते तदा कथमनित्याभिधेयसम्बन्धाद्वेदस्याप्यनि-त्यत्वं न प्रसज्येत । अथ वेदानां नित्यत्वमिष्यते तदा ब्रह्मादीनां नित्यवेदाभिधेयत्वं विरुध्यते तेषामनित्यत्वात् । अथ तद्विरुद्धं तदा बुद्धादीनामपि तदिभिधेयत्वाविरोध इत्येतदाशङ्क्ष्याह—नित्येऽपीत्यादि ।

> नित्येऽपि चागमे वेदे ब्रह्मादित्रयकीर्त्तनम्। तन्नित्यत्वाच वेदानां नित्यत्वं न विहन्यते॥ ३२१०॥

तिन्नत्यत्वादिति । तेषां ब्रह्मादीनां निस्तत्वात् ॥ ३२१० ॥ ते हीसादिना-एतदेव स्पष्टीकरोति ।

ते हि नित्यैर्गुणैर्नित्यं कर्मिभश्च समन्विताः। नित्यवेदाभिधायित्वसम्भवात्र विरोधिनः॥ ३२११॥ अनित्यस्य तु बुद्धादेर्ने नित्यागमगम्यता। नित्यत्वे चागमस्येष्टे वृथा सर्वज्ञकल्पना॥ ३२१२॥

न नित्यागमगम्यतेति । शब्दार्थसम्बन्धस्यानित्यत्वप्रसङ्गात् । नित्यस्य चाग-मस्य परैरनभ्युपगमात् । अभ्युपगमे वा सर्वज्ञकल्पनाया वैयर्थ्यप्रसङ्गात् ॥३२११॥ ॥ ३२१२ ॥

एतदेव दर्शयति—सर्वज्ञज्ञापनात्तस्येति ।

सर्वज्ञज्ञापनात्तस्य वरं धर्मावबोधनम् । वेदबोधितसर्वज्ञज्ञानाद्धर्मात्तिरोहितात् ॥ ३२१३॥ अतिरोहितधर्मादिज्ञानमेव विशेष्यते । एवमागमगम्यत्वं न सर्वज्ञस्य सम्यते ॥ ३२१४॥

नित्यस्थागमस्य सर्वेश्वज्ञापनात्सकाशाद्वरं धर्माववोधनमेवेष्टम् । कथं तद्वरिमत्याह

— वेदबोधितेत्यादि । वेदाश्रयेण हि धर्मज्ञानं भवदितिरोहितं भवित आ(अन्यथा?) लोकस्थितेरिवशेषेण सर्वेषामेव सम्भवात् । तिरोहितस्तु वेदबोधितसर्वज्ञज्ञातो धर्म- स्तस्य निर्वाणं(ग)तस्याप्रकटत्वात् । अनिर्वाणावस्थायामप्यनिच्छया तदुपदेशामा- बात् । उपदेशेऽपि सर्वत्र सर्वेदा सर्वेषां श्रवणाभावात् ॥ ३२१३ ॥ ३२१४ ॥

नाप्युपमानप्रमाणसमिधगम्यः सर्वज्ञ इति दर्शयति—सर्वज्ञसदृशः इत्यादि । सर्वज्ञसदृशः कश्चिद्यदि दृश्येत सम्प्रति । तदा गम्येत सर्वज्ञसङ्गाव उपमावलात् ॥ ३२१५॥

खपमानं हि सादश्यतदुपाधिविषयत्वात्सदशपदार्थप्रहणानन्तरीयकमसिन्नकृष्टार्थ-गोचरम्, यथा—गवयप्रहणद्वारेण गोः स्मरणम्, नच सर्वज्ञसदशः कश्चित्प्रतीतः सम्भवतीत्यतः सदशपदार्थप्रहणाभावात्र प्रवर्त्तते । प्रयोगः—यस्य सदशप्रहणं नास्ति, न स उपमानगम्यः, यथा वन्ध्यासुतः, नास्ति च सदशप्रहणं सर्वज्ञस्थेति व्यापकातुपलिधः ॥ ३२१५॥

किंच-उपमानाम्म केवलं सर्वज्ञाधिगमोऽसम्भवी, अपि तु सर्वेषामेव पुंसामुप-मानादसर्वज्ञत्वमेव युक्तं प्रत्येतुमित्यादर्शयति-नरानित्यादि ।

> नरान्दृष्ट्वा त्वसर्वज्ञान्सर्वानेवाधुनातनान् । साद्यस्योपमानेन शेषासर्वज्ञनिश्चयः॥ ३२१६॥

नचाष्यर्थापत्त्या सर्वज्ञः सिद्धातीत्येतत्प्रतिपिपाद्यिषुः परमतं तावदाशङ्कते— जपदेशो हीत्यादि ।

> उपदेशो हि बुद्धादेधमीधमीदिगोचरः। अन्यथा नोपपयेत सर्वज्ञो यदि नो भवेत्॥ ३२१७॥ प्रत्यक्षादौ निषिद्धेऽपि सर्वज्ञप्रतिपादके। अधीपत्त्यैव सर्वज्ञमित्थं यः प्रतिपद्यते॥ ३२१८॥

योऽयं बुद्धादेर्धर्मानुपदेशः सोऽन्यथा नोपपद्यते, यदि धर्माद्यस्तेन साक्षान विदिता भवेयुः, तस्माद्यद्यपि प्रत्यक्षादि सर्वज्ञप्रतिपादकं निषिद्धम्, तथाऽप्यर्था-पत्त्या सर्वदर्शी पुमान्सिद्ध इत्येवं यः प्रतिपद्यते—सोऽयुक्तं प्रतिपद्यते, वक्ष्यमाणा-क्रयायादिति भावः ॥ ३२१७ ॥ ३२१८ ॥

यहा-अनुमानमेवेदं नार्थापत्तिस्रेरूप्यसम्भवादिति दर्शयति यहेतादि ।

यद्वा सामान्यतो दष्टं प्रवृत्तमिह साधनम् । सर्वज्ञस्योच्यतेऽन्यत्र ज्ञानपूर्वत्वद्शीनात् ॥ ३२१९ ॥ यः कश्चिदुपदेशो हि स सर्वो ज्ञानपूर्वकः । यथाऽभयादिशक्तीनामुपदेशस्तथाविधः ॥ ३२२० ॥ धर्माधर्मापदेशोऽयमुपदेशस्त्र तत्कृतः । तदीयज्ञानपूर्वत्वं तस्मादस्यानुमीयते ॥ ३२२१ ॥

सामान्यतो दृष्टमिखनेन विशेषतो दृष्टस्यासम्भवमाह । ययोरेव हि लिङ्गलिः क्रिनोः प्रत्यक्षेण सम्बन्धो दृष्टः स एव लिङ्गी तेनैव लिङ्गेन कालान्तरे संशयव्यव- क्लेदाय यदाऽनुमीयते तदा विशेषतो दृष्टमनुमानमुच्यते । नच सर्वज्ञेन सह धर्मा- सुपदेशस्य कवित्सम्बन्धो गृहीत इत्यतः सामान्यतो दृष्टमेवैतत् । तथाहि—सामान्येनोपदेशस्यान्यत्र स्वसन्ताने ज्ञानपूर्वकत्वं दृष्टम्, अतो यथा देवदत्तस्य गतिपूर्विकां देशान्तरप्राप्तिमुपलभ्याऽऽदित्यस्य देशान्तरप्राप्त्या गतिरनुमीयते, एवं बुद्धादेरिष भगवतो धर्माशुपदेशात्तव्ज्ञानमनुमास्यते । प्रयोगः—यः कश्चिदुपदेशः स वक्तृज्ञान- पूर्वकः, यथा हरीतक्यादिशत्तयुपदेशः, उपदेशश्चायं बुद्धादीनां धर्माशुपदेश इति स्वभावहेतुः ॥ ३२१९ ॥ ३२२० ॥ ३२२१ ॥

अत्रोत्तरमाह-अन्यथाऽपीयादि ।

अन्यथाऽप्युपपन्नत्वान्नार्थापत्तिरियं क्षमा । अत्रएवानुमाऽप्येषा न साध्वी व्यवतिष्ठते ॥ ३२२२ ॥ उपदेशो हि बुद्धादेरन्यथाऽप्युपपचते । स्वप्नादिदृष्ट(ष्टं?)व्यामोहा(त्)वेदाबादि(चावि?)तथ(थं?)श्रुतात्

अन्यथाऽपि हि व्यामोहादिनोपदेशस्य सम्भवादुभयोरप्यनुमानार्थापत्त्योरनैकानितकत्वम् । कथमन्यथापि सम्भवतीत्याह स्वमादीत्यादि । यथोक्तं शाबरे भाष्ये
— 'उपदेशो हि व्यामोहादपि भवति, असति व्यामोहे वेदादपि भवती'ति । तत्र
व्यामोहाद्भवन्दष्टो यथा स्वप्नोपलब्धस्यार्थस्य, वेदादृष्टो यथा मन्वादीनाम् ॥३२२२॥
॥ ३२२३॥

ये तु सुगतादयो वेदानभिज्ञास्तेषां व्यामोहात्परवश्वनार्थं वोपदेशः सम्भाव्यत इस्रोतत्प्रतिपादयति—ये हीत्यादि । ये हि ताबद्वेदज्ञास्तेषां वेदाद्सम्भवः । उपदेशकृतो, यस्तैर्व्यामोहादेव केवलात् ॥ ३२२४ ॥ शिष्यव्यामोहनार्थे वा व्यामोहाद्वाऽतदाश्रयात् । लोके दुष्टोपदेष्टृणामुपदेशः प्रवर्त्तते ॥ ३२२५ ॥

अतदाश्रयादिति । अवेदाश्रयात् ॥ ३२२४ ॥ ३२२५ ॥ कथमिद्मवगतम्—न वेदाश्रयोऽसावुपदेश इत्याह्—यद्यसावित्यादि ।

यद्यसौ वेदमूलः स्याद्वेदवादिभ्य एव तु । उपदेशं प्रयच्छेयुर्घथा मन्वादयस्तथा ॥ ३२२६ ॥ यतस्तु मूर्वशद्वेभ्यः कृतं तैरुपदेशनम् । ज्ञायते तेन दुष्टं तत्सांवृतं कृटकमेवत् ॥ ३२२७ ॥

यदि हि बुद्धादीनां धर्माशुपदेशो वेदमूलः स्थात्तदा ब्राह्मणेभ्य एव विद्वस्थो मन्वादिवदुपदिशेयुः, नच तैर्ब्राह्मणेभ्य एवोपदिष्टम्, किन्तु वठरश्द्रेभ्य एव, अतो-ऽवगम्यते, सांवृतम्—अलीकम्, तत्—उपदेशनम्, यथा कूटदीनारादिकर्मेति ॥ ३२२६ ॥ ३२२७ ॥

ये तु मन्वादयस्तेषां वेदज्ञत्वाद्वेदमूल एव धर्माद्युपदेशो नतु स्वातश्र्येणेति दर्श-यति—ये त्विलादि ।

> ये तु मन्वादयः सिद्धाः प्राधान्येन त्रयीविदाम् । त्रयीविदाश्रितग्रन्थास्ते वेदप्रभवोक्तयः ॥ ३२२८॥

ऋग्यजुःसामाख्यास्त्रयो वेदास्त्रयी भण्यते, तां विदन्तीति त्रयीविदो ब्राह्मणा उच्यन्ते । त्रयीविद्भिराश्रितो धर्मशास्त्रादिमन्थो थेपां ते तथोक्ताः । तद्गन्थाश्रय-णा(णे?)कारणमाह—ते वेदप्रभवोक्तय इति । वेदप्रभवा उक्तयो थेषां ते तथोक्ताः ।। ३२२८ ॥

एतद्पि कथमवसितमिलाह—नाद्दधेलादि ।

नादृष्ट्वा वेदवाक्यानि शिष्येभ्यश्चाप्रदृश्ये वा। ग्रन्थप्रणयनं तेषामर्पणं चोपपचते ॥ ३२२९॥

अर्पणिति बोधनम्। एवं पञ्चिभरिष प्रमाणैर्न सर्वज्ञः सिद्धतिति पारिशेष्याद-भावेनैव गम्यत इति सिद्धोऽभावप्रमाणविषयीकृतविष्रहत्वादित्ययं हेतुः । नाप्यनै- कान्तिक इति पूर्वे प्रतिपादितम्, निमित्तान्तराभावाद्याभावन्यवहारस्येति भावः
॥ ३२२९॥

येऽपि मन्यन्ते—नास्माभिः शृङ्गश्राहिकया सर्वज्ञः प्रसाध्यते, किं तर्हि ?, सामान्येन सम्भवमात्रं प्रसाध्यते—अस्ति कोऽपि सर्वज्ञः, कचिद्वा सर्वज्ञत्वमस्ति, प्रज्ञान्दीनां प्रकर्षदर्शनादिति, तान्प्रतीदमाह—नर इद्यादि ।

नरः कोऽप्यस्ति सर्वज्ञस्तत्सर्वज्ञत्त्रिमित्यपि । साधनं यत्प्रयुज्येत प्रतिज्ञान्युनमेव तत् ॥ ३२३० ॥ सिसाधियपितो योऽर्थः सोऽनया नाभिधीयते । यक्तृच्यते न तत्सिद्धौ किश्चिदस्ति प्रयोजनम् ॥ ३२३१ ॥

हेतोस्तावत्पूर्वमनैकान्तिकत्वं प्रतिपादितमित्यतः पक्षदोषमेव तावत्प्रतिपादयति । अन्यस्मिन्साधयितुमिष्टे यदन्यत्प्रतिज्ञायते तत्प्रतिज्ञान्यूनं पक्षदोपः । इह च स्वस्य शास्तुः सर्वज्ञत्वं साधयितुमिष्टं न सामान्येन । तथाहि—न व्यमनितया सर्वज्ञो-ऽन्विद्यते प्रेक्षावता, किं तर्हि ?, तद्वचनाद्धमीधमी ज्ञात्वा प्रवर्त्तिद्ये निवर्त्तिद्ये वेति प्रयृत्तिनिवृत्तिकामतया, नच सामान्येन सिद्धेनापि तेन प्रवृत्ति प्रति पुरुषस्य कश्चिदुपयोगोऽस्ति, विशेषपरिज्ञानमन्तरेण तद्वचनानिश्चयान्, तस्मात्स एव विशेषः प्रवृत्तिकामेन साधनीय इति सामान्यप्रतिज्ञानं प्रतिज्ञान्यूनमेव । सिसाधियिषितो योऽर्थ इति । साधियतुमिष्टो योऽर्थः । स इति । विशेषः, स्वशास्ता । अनयेति । प्रतिज्ञया । यत्तूच्यत इति । विशेषासंस्पर्शेन कोऽप्यस्ति नरः सर्वज्ञः कचिद्वास्ति सर्वज्ञत्वमिति, तेन सिद्धेनापि न किञ्चत्प्रयोजनम् ॥ ३२३० ॥ ३२३१ ॥

कथमिलाह—यदीयेलादि ।

यदीयागमसत्यत्वसिद्ध्यै सर्वज्ञतोच्यते । न सा सर्वज्ञसामान्यसिद्धिमात्रेण लभ्यते ॥ ३२३२॥

स(से?)ति । य(त?)दीयागमसत्यत्वसिद्धिः ॥ ३२३२ ॥ कस्मान्न छभ्यत इत्यत्राह—यावदित्यादि ।

याबहुद्धो न सर्वज्ञस्तावत्तद्वचनं मृषा । यत्र कचन सर्वज्ञे सिद्धे तत्सत्यता कुतः ॥ ३२३३ ॥ तथाहि याबहुद्धस्य सर्वज्ञत्वं न सिद्धाति तावत्तद्वचनस्यापि न सत्यत्वनिश्च- योऽस्ति, न च सामान्येन सर्वज्ञसिद्धौ बुद्धवचनस्य सत्यत्वं सिद्ध्येत्, प्रतिबन्धा-भावात्।। ३२३३॥

एतदेव दर्शयति—अन्यसिन्नियादि । अन्यसिन्नहि सर्वज्ञे वचसोऽन्यस्य सत्यता । सामानाधिकरण्ये हि तयोरङ्गाङ्गिता भवेत् ॥ ३२३४॥

कदा नाम तयोः प्रतिबन्धो न भवती(प्रतिबन्धो भवती ?) त्याह—सामानाधि-करण्ये हीत्यादि । सामानाधिकरण्यम्—एकपुरुषाश्रितत्वम् । तयोरिति । सर्वेज्ञ-त्व(सत्य)वचनयोः । अङ्गाङ्किता । हेतुफलता । एतदुक्तं भवति—एकाश्रयत्वे सति सत्यस्य वचसः सर्वज्ञत्वं कारणं भवेत् , नान्यथाऽतिप्रसङ्गात् ॥ ३२३४ ॥

यद्यम(प?)रै: सर्वज्ञसिद्धये साधनमुपरचितं तद्य्येतेनैव प्रतिच्यूडमिति दर्शयितु-माह्- यत्सर्वमित्यादि ।

यत्सर्वं नाम लोकेऽस्मिन्प्रत्यक्षं तद्धि कस्यचित्।
प्रमेयज्ञेयवस्तुत्वैदिधिरूपरसादिवत् ॥ ३२३५ ॥
ज्ञानमात्रेऽपि निर्दिष्टे पक्षन्यूनत्वमापतेत्।
सर्वज्ञ इति योऽभीष्टो नेत्थं स प्रतिपादितः॥ ३२३६ ॥
यदि बुद्धातिरिक्तोऽन्यः कश्चित्सर्वज्ञतां गतः।
बुद्धवाक्यप्रमाणत्वे तज्ज्ञानं कोपयुज्यते ॥ ३२३७ ॥

यत्प्रमेयत्ववस्तुत्वादियोगि तत्कस्यचित्प्रत्यक्षं, यथा दिधरूपरसादिकं, सर्वं च पदार्थजातं प्रमेयादिस्वभाविसति स्वभावहेतुः । अत्रापि पूर्ववत्प्रतिज्ञान्यूनत्वं हेतो-श्चानैकान्तिकत्वं वक्तव्यम् । तस्मान्न विशेषेण नापि सामान्येन सर्वज्ञत्वस्य सिद्धिः सम्भवति । अतो नास्ति सर्वज्ञ इति सिद्धम् । तद्भावात्तद्वचनस्याभाव इति न तद्व-चनात्प्रवृत्तिः सम्भवति कस्यचित् ॥ ३२३६ ॥ ३२३६ ॥ ३२३७ ॥

अथवा सम्भवतु नाम सर्वेज्ञः पुरुषस्तथाऽपि सर्वेज्ञप्रणीतं वचनं न सम्भवत्येव, यतः प्रवृत्तिर्भविष्यति भवतामित्येतत्प्रतिपादयन्नाह—दश्रभूमीत्यादि ।

> दशभूमिगतश्चासौ सर्वरागादिसंक्षये। शुद्धस्फटिकतुल्येन सर्वं ज्ञानेन बुद्धाते॥ ३२३८॥ ध्यानापन्नश्च सर्वीर्थविषयां धारणां दधत्। तथा व्यासश्च सर्वीर्थैः शक्तो नैवोपदेशने॥ ३२३९॥

तथाहि किल दशभूमिप्रतिष्ठितोऽशेषरागादिमलकलङ्कापगमाच्छुद्धस्फटिकतुल्येन ज्ञानेन सकलं ज्ञेयमवच्छेद्यत इत्येवं भवद्भिर्वण्येते । ततश्चास्यां तावदवश्यायां धा-रणां चित्तस्यैकाप्र्यतां द्धद्र्थवोध एव व्यापृतत्वान्नासौ शक्नोति धर्ममुपदेष्टुं न हीयतो व्यापारान्कश्चित्कर्तुं समर्थः ॥ ३२३८ ॥ ३२३९ ॥

न्युत्थाय देशयति चेदिलाह—यदा चेलादि ।

यदा चोपिद्दशेदेकं किंचित्सामान्यवक्तृवत्। एकदेशज्ञगीतं तन्न स्यात्सर्वज्ञभाषितम्॥ ३२४०॥

नह्यवितको वचनप्रवृत्तिरस्तीति सविकल्पचेतोऽवस्थितेनैवानेन धर्मो देशनीयः, ततस्रास्यामवस्थायां बालपण्डितयोरिवशेषादसर्वज्ञ एवासाविति तद्भाषितमसर्वज्ञ-भाषितमेव स्थात्।। ३२४० ॥

स्यादेतत्—नैवासावुपदिशति कि श्वित्, सर्वदा निर्विकल्पसमाधिस्यितत्वात्, किन्तु तदाधिपत्येन विचित्रधर्मदेशनाप्रतिभासा विज्ञप्तयो भव्यानां भवन्ति । यथो-क्तम्—यस्यां रात्रौ तथागतोऽभिसम्बुद्धो यस्यां च परिनिवृतः, अत्रान्तरे तथागतेन एकमप्यक्षरं नोदाहृतं न प्रव्याहृतम्, तत्कस्य हेतोः ?, सततसमाहितो हि तथागतः, अपि तु ये अक्षरकतदेशना वैनेयिकास्ते तथागतस्य मुखादुष्णीषादृणीयाः शब्दं निःसरतं शृण्वन्तीत्यादि, तत्राह—तस्मिन् ध्यानसमापन्न इत्यादि ।

तिस्मन्ध्यानसमापन्ने चिन्तारत्नवदास्थिते।
निश्चरन्ति यथाकामं कुट्यादिभ्योऽपि देशनाः॥ ३२४१॥
ताभिर्जिज्ञासितानर्थान्सर्वान् जानन्ति मानवाः।
हितानि च यथाभन्यं क्षिप्रमासादयन्ति ते॥ ३२४२॥
इत्यादिकीर्त्त्यमानं तु अद्द्धानेषु शोभते।
वयमश्रद्दधानास्तु ये युक्तीः प्रार्थयामहे॥ ३२४३॥

चिन्तारक्रम्—चिन्तामणिः । अयमत्र समुदायार्थः—ये श्रद्धालवस्तान्प्रतीद्मप्र-माणकमुपवर्ण्यमानं शोभेत । ये तु पुनरस्मद्विधाः प्रमाणोपपन्नार्थमाहितया युक्तिमेव प्रार्थयन्ते ते कथमेतदुच्यमानमप्रमाणकं गृहीष्यन्ति ॥ ३२४१॥३२४२॥३२४३॥

किश्व—भवतु नामैवं कल्पना, तथापि कुट्यादिनिर्गतासु देशनासु सर्वज्ञाधि-पत्यप्रभवत्वं संदिग्धमेवेति न तत्र प्रमाणत्वेन प्रेक्षावतां विश्वासो युक्त इति दर्श-यति—कुट्यादिनिःस्व(सृ?)तानामित्यादि । कुळादिनिःख(सृ?)तानां च न स्यादासोपदिष्टता । विश्वासश्च न तासु स्यात्केनेमाः कीर्तिता इति ॥ ३२४४ ॥ किंनु बुद्धप्रणीताः स्युः किंनु ब्राह्मणवश्चकैः । क्रीडद्भिरुपदिष्टाः स्युर्दूरस्थप्रतिशब्दकैः ॥ ३२४५ ॥ किंवा श्चुद्रपिशाचाचैरदष्टेरेव कीर्त्तिताः । तस्यान्न तास्र विश्वासः कर्त्तव्यः प्राज्ञमानिभिः ॥ ३२४६ ॥

सर्व सुबोधम् ॥ ३२४४ ॥ ३२४५ ॥ ३२४६ ॥

एतावत्कुमारिलेनोक्तं पूर्वपक्षीकृतम्, साम्प्रतं सामटयज्ञटयोर्मतेन पुनरिप सर्व-ज्ञदूषणमाह—इदं चेट्यादि ।

> एवं सर्वज्ञता पुंसां खातक्येण निरास्पदा। इदं च चिन्त्यते भूयः सर्वेदर्शी कथं मतः ॥ ३२४७ ॥ युगपत्परिपाट्या वा सर्वं चैकस्वभावतः। जानन्यथाप्रधानं वा दाक्तया वेष्येत सर्ववित्॥ ३२४८॥ युगपच्छुच्यञ्ज्यादिखभावानां विरोधिनाम् । ज्ञानं नैकिधया दृष्टं भिन्ना वा गतयः कचित्॥ ३२४९॥ भृतं भवद्भविष्यच वस्त्वनन्तं ऋमेण कः। प्रत्येकं राक्रयाद्वोद्धं वत्सराणां रातैरिष ॥ ३२५० ॥ स्वभावेनाविभक्तेन यः सर्वमवबुध्यते। खलक्षणानि भावानां सर्वेषां न स बुध्यते ॥ ३२५१ ॥ बोद्धा सामान्यरूपस्य सर्वज्ञेनापि तेन किम । अन्याकारेण बोधेन नैव वस्त्ववगम्यते ॥ ३२५२ ॥ तदेकाकारविज्ञानं सम्यङ्मिध्याऽपि वा भवेत्। सम्यक्ते दृष्टबाधैवं प्रसक्तं सर्वमद्वयम् ॥ ३२५३॥ ततश्च शिष्यसर्वज्ञधर्माधर्मतदुक्तयः। न स्युर्वी भिन्नरूपत्वे खभावानवधारणात् ॥ ३२५४ ॥ मुवात्वे त्वेकबोधस्य भ्रान्तः प्राप्नोति सर्ववित्। न अद्धेयं वचस्तस्य तदोन्मसादिवाक्यवत् ॥ ३२५५ ॥

सहेतु सकलं कर्म ज्ञानेनालौकिकेन यः।
समाधिजेन जानाति स सर्वज्ञो यदीष्यते॥ ३२५६॥
प्रत्यक्षमनुमानं वा शाब्दं वा तदतत्कृतम्।
प्रमाणमस्य सद्भावे नास्तीति नास्ति तादृशः॥ ३२५७॥
युगपत्परिपाद्या वा कथं कार्योद्विनाऽनुमा।
सामर्थ्यमपि नैवास्ति समर्थे सर्वमेव वा॥ ३२५८॥
सर्वे सर्वाववोधे च क्षेत्रज्ञाः प्रभविष्णवः।
उपायविफलत्वान्तु वृध्यन्ते निखिलं न ते॥ ३२५९॥
लब्धासाधारणोपायोऽशेषपुंसां विलक्षणः।
तत्रैकः सर्ववित्कश्चिदित्येवं निष्प्रमाणकम्॥ ३२६०॥
इत्थं यदा न सर्वज्ञः कश्चिद्प्युपपद्यते।
न धर्माधिगमे हेतुः पौरुषेयं तदा वद्यः॥ ३२६१॥
इति मीमांसकाः प्राद्धः स्वतन्त्रश्चितिलालसाः।
विस्तरेण च वेदानां साधिता पौरुषेयता॥ ३२६२॥

किं युगपदशेषपदार्थपरिज्ञानात्सर्विवत्, आहोस्वित्परिपाट्या—क्रमेण, यद्वा सर्वस्य जगत एकेन—नित्यादिना रूपेण ज्ञानात्, यथा प्रधानावगमाद्वा—यदेव हि पुरुपार्थोपयोगि कर्मफछादि तस्यैव ज्ञानात्, यद्वा सर्वपदार्थपरिज्ञानसामध्ये-योगात् सर्वविद्वच्यते—यथाग्निः सर्व क्रमयोगपद्याभ्यामभुक्षानोऽपि सर्वभुगिति । तत्र प्रथमे पक्षे कल्पनाद्वयम्, एकया वा धिया युगपदशेषं जानीयादनेकया वा । न तावदेकया, परस्परविरुद्धानां शुच्यशुच्यादीनामर्थानां युगपदेकज्ञानेन प्रहणादर्शनात् । स्यादेतद्विरुद्धानेकपदार्थविपया वह्वयो युद्धयस्य सकृद्धत्तंन्त इत्याह—भिन्ना वा गतय इति । न दृष्टा इति विभक्तिविपरिणामेन सम्बन्धः । निह युगपद्धि-न्नगतयो दृष्टा एकविज्ञानसन्ततयः सत्वा इति सिं

९ इत आरभ्य-३२६२ कारिकाच्यास्यानं यावत् प्रन्थो भूयान् विगलितः । आदर्शपुस्तक एव च प्रच्युतिचिद्धमात्रं विरचितम् ।

# तस्मादतीन्द्रियार्थानां साक्षाद्रष्टैव विद्यते । नतु नित्येन वचसा कश्चित्पदयत्यसम्भवात्॥ ३२६३॥

तेन साक्षादेवातीन्द्रियार्थानां द्रष्टा विद्यते, नतु नित्यवचनद्वारेण, तस्य नित्यस्य वचसोऽसम्भवात्। द्रष्टैवेत्यवधारणं भिन्नक्रमं साक्षादित्यस्थानन्तरं द्रष्टव्यम् ॥३२६३॥ भवतु नाम नित्यस्य वचसः सम्भवस्तथापि न तस्यातीन्द्रियार्थप्रतिपत्तिं प्रति कारणभावो युक्त इत्येतत्प्रतिपादयन्नाह्—नित्यस्येत्यादि ।

## नित्यस्य वचसः शक्तिर्न स्रतो वापि नान्यतः। स्वार्थज्ञाने समुत्पाचे कमाक्रमविरोधतः॥ ३२६४॥

तत्र खार्थः स्वकीयमभिधेयम् । यद्वा-स्वः-आत्मा, शब्दस्य स्वभावः, अर्थः -अमिधेयः, खश्चार्थश्च खार्थी, तयोज्ञीनम् , तस्मिन्समुत्पाद्ये । तत्समुत्पादनाय नित्यस्य वचसः शक्तिः स्वतो वा भवेत्रिसर्गसिद्धा, अन्यतो वा सहकारिकारणात् । तत्र न तायत्स्वतः, क्रतः, क्रमाक्रमाभ्यां कार्योत्पादनं प्रति नित्यस्य विरोधात । निह क्रमयौगपद्याभ्यामन्यः प्रकारः सन्भवति, येनार्थक्रिया भवेत् । अन्योन्यव्यव-च्छेदस्थितलक्षणत्वाद्नयोः । तेन क्रमयौगपद्याभ्यामेवार्थिकिया व्याप्ता । नच नि-त्यस्य वचसः क्रमेण स्वार्थज्ञानोत्पाद्कत्वं युक्तम् । प्रथमकार्योत्पाद्ववस्थायामुत्तर-कालभाविज्ञानकार्योत्पादकस्वभावाप्रच्युतेस्तनमात्रभावीनि कार्याणि युगपदेव स्य:। नापि क्रमेण युक्तम् , उत्तरकालमपि प्रथमकार्योत्पादावस्थावत्कार्यकरणसमर्थाविक-लखभावानुवृत्तेरजनकत्वविरोधात् । प्रयोगः-यो यद्व्यापकधर्मरहितः स तद्व्या-प्रधमेविकलः, यथा वृक्षत्वधर्मशून्यो घटादिस्तद्भ्याप्तशिशपात्वधर्मविकलः. अर्थ-क्रियासामर्थ्यधर्मव्यापकक्रमाक्रमधर्मरहितं च नित्यं वेदाख्यं वचनमित्यर्थतो व्याप-कानुपढिधः, अतो न स्रतो नित्यवचसः शक्तिसम्भवः । नाप्यन्यतः सहकारिका-रणात् । तेन शक्तेस्तत्स्वभावाव्यतिरिक्तायास्तत्स्वभाववत्कर्तुमशक्यत्वात् । अधीन्त-रत्वेऽपि सम्बन्धासिद्धेरिति बहुधा चर्चितमेतत् । तस्माद्तीन्द्रियार्थपरिज्ञानस्य नित्यवचनाश्रयत्वमनुमानबाधितत्वाद्युक्तम् ॥ ३२६४ ॥

यद्योक्तमभावप्रमाणविषयीकृतविषद्वात्रास्ति धर्मज्ञ इति, तत्र धर्मज्ञाभावप्र-

तिज्ञाया अर्थापत्तिप्रमाणबाधितत्वं हेतोश्चासिद्धत्वं पराभ्युपगमेनैव प्रतिपादयसाह —स्वर्गयागादयस्तस्मादित्यादि ।

खर्गयागाद्यस्तस्मात्स्वतो ज्ञात्वा प्रकाशिताः।
वेदकारस्तवाप्यस्ति तादशोऽतीन्द्रियार्थदक् ॥ ३२६५ ॥
प्रधानपुरुषार्थज्ञः सर्वधर्मज्ञ एव वा।
तस्यानुपगमे न स्याद्वेदप्रामाण्यमन्यथा॥ ३२६६ ॥
तेनार्थापत्तिल्ब्धेन धर्मज्ञोपगमेन तु।
बाध्यते तन्निषेधोऽयं विस्तरेण कृतस्त्वया॥ ३२६७॥

स्वत इति । स्वातत्रयेण । वेदानपेक्षेण ज्ञानेनेत्यर्थः । ताह्य इति । याहशो भवद्भिः प्रतिक्षिप्यते । अर्थापत्तिल्ड्घेनेति । वेदप्रामाण्याभ्युपगमसामर्थेल- इपेन । अत्रप्वाभावप्रमाणविषयीकृतविष्रहत्वमप्यसिद्धम्, अर्थापत्त्या विषयीकृत- त्वात् ॥ ३२६५ ॥ ३२६६ ॥ ३२६७ ॥

यस सर्वशब्दस्य प्रकृतार्थो(र्था?)पेक्षित्वं बहुधा विकल्प्य दूषणमुक्तम्, तन्नावत-रत्येव । अस्य पश्चस्यानभ्युपगमात् । नह्यस्माभिर्धमीदिव्यतिरिक्तविवक्षिताशेषार्था-भिज्ञतया सर्वज्ञोऽभ्युपगम्यते, येन तत्र दूषणमासञ्येत । किं तर्हि ? । यस्य सक-लक्षेशज्ञेयावरणमल्व्यपगतेन चेतसा सकलमेव धर्मादिकं ज्ञेयमवभासते स सर्व-ज्ञोऽभीष्टः । तत्र च भवता न किश्विद्धाधकं प्रमाणमभ्यधायि। यचोक्तम्-'एकस्यैव शरीरस्य यावन्तः परमाणवः' इत्यादि, तत्केवलं प्रतिज्ञामात्रमप्रमाणकमुक्तम् । नच प्रतिज्ञामात्रादुपपत्तिशून्यादर्थसिद्धिः सम्भवति । सर्वस्य सर्वार्थसिद्धिप्रसङ्गादिले-तत्सर्वमागूर्योह—किञ्चेत्यादि ।

> किश्वाकारणमेवेद्मुक्तमाज्ञा (मज्ञ?) प्रभावि(षि?)तम् । केद्यरोमाणि यावन्ति कस्तानि ज्ञातुमर्हति ॥ ३२६८॥ यस्मान्निर्मलनिष्कम्पज्ञानदीपेन कश्चन ।

चोतिताखिलवस्तः स्यादित्यत्रोक्तं न बाधकम् ॥३२६९॥

अकारणिमति । न विद्यते कारणमुपपत्तिस्त्रिरूपिलङ्गाख्यानं यस्य तत्त्रथोक्तम् । क्रेशक्रेयावरणमल्जविविक्तत्वाक्रिमेलं मारतीर्थिकपरिहाण(?)समीरणाकम्प्यत्वादक-म्प्यं यदेव ज्ञानं तदेव दीपः । प्रकाशसाम्यात् । द्योतितं विषयीकृतमिललं धर्मा-

दिकं बस्तु येन स तथोक्तः। सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः। अत्रोक्तं न बाध-किमिति । प्रमाणमिति शेपः । न केवलं नोक्तम्, नाप्यत्र किश्विद्वाधकमस्तीति भावः। तथाहि—न तावत्प्रत्यक्षं बाधकम्, तस्यातद्विषयत्वात् । यदेव हि वस्तु प्रत्यक्षेण यथा विषयीक्रियते तत्र प्रत्यक्षप्रसिद्धे विपरीतो धर्मोऽभ्युपगम्यमानः प्रत्यक्षेण बाध्यते। यथा शब्दे धर्मिणि अश्रावणत्वं श्रावणत्वेन । न तु यत्र प्रत्यक्ष-स्याप्रयुत्तिः। नच परसन्तानवर्तीनि चेतांसि सर्वाणि प्रत्यक्षतोऽसर्वज्ञेन विषयीकि-यन्ते केनचित्। येन तत्र सर्वज्ञत्वं प्रतिज्ञायमानं प्रत्यक्षेण बाध्येत। सर्वेपामेवार्वा-यद्गित्वात्। विषयीकरणे वा स एव सर्वज्ञ इत्यप्रतिक्षेपः।

स्यादेतत-न वयं प्रसक्षं प्रवर्त्तमानमभावं साधयतीति बृमः। किं तर्हि ?। निवर्त्तमानम् । तथाहि-यत्र वस्तुनि प्रत्यक्षस्य निवृत्तिस्तस्याभावोऽवसीयते, यथा शराविषाणस्य । यत्र प्रवृत्तिस्तस्य भावः, यथा—(अ)स्यादेः । न च सर्वज्ञविषयं कदाचित्प्रत्यक्षं प्रवृत्तमित्यतस्त्रिवृत्तेस्तद्भावोऽवसीयत इति । तदेतदसम्बद्धम् । निह प्रवत्त(प्रत्यक्ष?)निवृत्तेर्यो भवति निश्चयः स प्रत्यक्षाद्भवति । अभावभावयोरे-कत्रविरोधान् । नच प्रस्रक्षनिवृत्तिर्वस्तु(स्त्व?)भावेन व्याप्ता, येनासौ वस्त्वभावस्ततो निश्चीयते । सत्यपि वस्तुनि व्यवहितादौ प्रत्यक्षस्य निवृत्तिदर्शनात् । स्यादेतत-न प्रत्यक्षनिवृत्तेः सकाशात्स्याद्भावनिश्चय इति वृमः । किं तर्हि ?। निवृत्तं प्रत्यक्ष-मभावं साधयतीति । तदेत्च्छन्दान्यत्वं केवछं भवतोच्यते । नत्वर्थभेदः । न च शब्दान्यत्वमात्रादर्थान्यत्वं युक्तमतिप्रसङ्गात् । तथाहि --- निवृत्तिर्वस्तुसत्तानिपेध उ-.च्यते । निवृत्तशब्देनापि परमार्थतः स एवाभिधीयते । केवलमेको भेदान्तरप्रतिक्षेपेण तन्मात्रजिज्ञासायां तमाह, अपरस्त्वप्रतिक्षेपेणेति विशेषः । परमार्थतस्तु द्वाभ्यामस-त्त्वमेव वस्तुनः प्रतिपाद्यते । नवाऽसतो हेतुभावः सम्भवी, सर्वसामध्यविरहरुक्षण-त्वात्तस्य । तस्माद्यस्य यदुत्पादकं प्रकाशकं वा तत्तस्योत्पादने प्रकाशने च सन्निहि-तसत्ताकमेव भवति, नतु नियृत्तस्वभावं, यथा वीजमङ्करस्य दीपो वा रूपस्य । नहि तौ निवृत्तावङ्करघटरूपातृत्पादनप्रकाशने समर्थौ भवतः । अपि च---निवृत्तं प्रस-क्षमभावं साधयतीति कोऽत्रार्थोऽभिमतः । यदि तावद्वर्त्तमानाद्ध्वनो निवृत्तमित्य-थेसदा सामर्थ्यादतीतानागतावस्थमिलेवमुक्तं स्यात् । नचातीतानागतवस्तु विद्यत इति पूर्वं प्रतिपादितम् । तत्कथमसतो व्यापारः सिद्ध्येत् । अथ वर्त्तमानमपि सद्य-द्यत्र विषये नोत्पद्यते तत्ततो निष्टत्तमित्युच्यते। एवमपि नातो वस्त्वभावसिद्धिर्व्य- मिचारात् । निह चक्कुविंक्षानं गन्धरसादिविषये नोत्पद्यतः इत्येतावता ततस्तद्भावः सिद्ध्येत् । तस्मान प्रत्यक्षतः कस्यचिद्भावसिद्धिः । यद्येषं कथमनुपलम्भाख्यात्रत्यक्षात् घटाद्यभावसिद्धिः प्रदेशान्तरे भवद्भिवेण्येते । नैतद्सति । निह तन्नाभाविषयीकरणात्प्रत्यक्षमभावं साधयतीत्युच्यते । किं तर्हि ?, एकज्ञानसंसर्गयोग्ययोरर्थयोरन्यतरस्यैव या सिद्धिः साऽपरस्याभावसिद्धिरिति कृत्वा । यतस्तयोः सतोनैंकरूपनियता प्रतिपत्तिः सम्भवति । योग्यताया अविशेषात् । न चैवं सर्वज्ञत्वस्य
केनचित्सार्द्धमेकज्ञानसंसर्गिता निश्चिता, यस्य केवलस्योपलम्भात्तदभावं व्यवस्थामः ।
तस्य सर्वदैवात्यन्तपरोक्षत्वात् ।

एवं तावत्प्रयक्षं सर्वविदो(न)बाधकं सम्भवति । नाप्यनुमानं सर्वज्ञाभावं साध-यति । तस्य विधिविषयत्वाभ्युपगमात् । यतोऽभावमेव प्रमाणमभावविषयमुपव-र्ण्यते नान्यत् । अतएवार्थापत्त्यादीनां त्रयाणामपि बा(नसा?)धकत्वम् । अथापि स्यात्—नास्माभिः प्रसञ्यह्रपेण सर्वज्ञाभावः प्रसाध्यते, किं तर्हि ?, सर्वनरान्य-क्षीकृत्य पर्युदासवृत्त्या तेष्वसर्वज्ञत्वं साध्यते, तेनानुमानादीनां व्यापारो भवत्ये-षति । भवत्वेवम् , तथाप्यनुमानं तावन्न सम्भवति, सर्वनरेष्वसर्वज्ञत्वाव्यभिचा-रिलिङ्गाप्रसिद्धेः । यद्पि च प्रमेयत्ववकृत्वादिकमुक्तं तद्पि व्यभिचारीति पश्चात्प्र-तिपाद्यिष्यते । नाप्यर्थापत्तिरसर्वज्ञं साधयति । प्रत्यक्षानुमानव्यतिरेकेणान्येषां प्रमाणत्वासिद्धेः । सत्यपि वा प्रमाणान्तरत्वे नार्थोपत्तिस्तावदसर्वज्ञसाधने पर्याप्ता, यतो दृष्टः श्रुतो वाऽधोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यदृष्टपरिकल्पनाऽधोपत्तिः । नचासर्वज्ञ-त्वमन्तरेण सर्वनरेषु कश्चिद्शें दृष्टादिनींपपद्यते, यतस्तद्शीपत्त्या कल्प्येत । नाप्य-पमानं क्षमम् , तथाहि---स्मर्यमाणमेव वस्तु पुरोवर्त्तिपदार्थसाहदयोपाघि साह-इयमात्रं वा पुरोवर्त्तिना स्मर्यमाणवस्तुगतमुपमानेन प्रतीयते । यथानुभूतगोद्रशनस्य पुंसोऽरण्यगतस्य गवयदर्शनात्पूर्वानुभूते गवि तत्साधम्येज्ञानम् । यथोक्तम्---''तस्माद्यत्स्मर्यते तत्स्यात्सादृश्येन विशेषितम् । प्रभेयमुपमानस्य सादृश्यं वा तद्-न्वितम् ॥" इति । तस्मात्स्मर्यमाण एव धर्मी उपमानस्य विषयः, अनुभूतमेव च वस्तु स्मरणेन विषयीक्रियते, नान्यत् । नच सर्वनरसन्तानवर्त्तीनि चेतांसि केन-चित् सर्वविदाऽनुभूतानि, यतः सारणेन विषयीक्रियेरन् । नचानुभूयमानस्य वस्तुनः सर्वनरैरसर्वज्ञत्वसाधारणधर्मनिम्चयोऽस्ति, यद्वशाद्सर्वज्ञत्वं सर्वनरेषूपमीयेत। यद्वि सत्त्वादिकं कचिद्सर्वके दृष्टं तदिप नासर्वक्रत्वसाधारणं सिद्धम् । सर्वक्रस्यापि

सत्त्वाद्यविरोधात्। नहि गवये सत्त्वादिधर्भदर्शनाद्धटादीनामि गवयसादृत्रयमु-पमीयते। भवतु नाम सर्वनराणां सत्त्वादिना साधर्म्यमसर्वज्ञत्वं तु न सिद्ध्यति। एतेनैव तत्प्रत्युक्तम्, यदुक्तं—नरान् दृष्ट्वेत्यादि।

नापि शब्दाख्यं प्रमाणं सर्वविदो बाधकमस्ति । यत्तावत्पौरुषेयं तद्प्रमाणमेव स्वयं मीमांसकैरतीन्द्रियार्थविषयेऽभ्युपगम्यते, यञ्चापौरुषेयं तद्प्यप्रमाणमिति निवे-दितम् । नचापि किंचिद्वैदिकं वचनं सर्वनरासर्वज्ञत्वप्रत्यायकमुपलभ्यते । नच तत्रा-नुपदेशादर्थान्तराभावः सिद्ध्यति, सर्ववस्तूनां शास्त्रोपदेशेऽनिधकृतत्वात् । अन्यथा हि भवन्मानृतिवाहादीनामप्यभावप्रसङ्गः स्यात् , तत्रापाठात् । नचैकदेशे कचित्पा-ठादर्शनात्सर्वत्रापाठनिश्चयो युक्तः, अनेकशाखाशताऽन्तर्हितश्रवणादन्यत्रापि पाठस्य सम्भाव्यमानत्वात् । शास्त्रान्तरे स्फुटतरमेव सर्वज्ञः प्रध्यत इति पश्चात्प्रतिपाद-यिष्यामः ।

नाष्यभावप्रमाणविषयीकृतत्वात्सर्वविदोऽसत्त्वसिद्धिः । तथाहि—यदि प्रमाणनिवृत्तिमात्रं प्रसज्य छक्षणमभावप्रमाणं वर्ण्यते तदा नासौ कस्यचित्प्रतिपत्तिर्नापि
प्रतिपत्तिहेतुरिति न तेन विषयीकरणं युक्तमवस्तुत्वान् । अतो नासौ प्रमाणाम् ।
अथ पर्युदासावृत्त्या प्रमाणाख्याद्भावादन्यो भाव एवाभिप्रेतः, एवमपि प्रमाणाद्ध्यावृत्त्यात्मतया न प्रामाण्यं सिद्ध्येत् । निहं ब्राह्मणादन्यो ब्राह्मण एव युक्तः । स्यादेतत्—न सर्वप्रमाणव्यावृत्तोऽसौ वर्ण्यते । किं तिर्हे ? । विवक्षितप्रमाणपञ्चकव्यतिरेकेणान्यः प्रत्यथविशेष एव । यद्येवं किमाकारोऽसाविति वाच्यम् । यस्मात्प्रमाणपञ्चकागोचरस्तस्मादसौ सर्वज्ञो नास्तीत्येवमाकार इति चेत् । यद्येवमाकारो
न तिर्हे प्रमाणम् , व्यभिचारात् । निहं प्रमाणपञ्चकस्या(ख?)स्वभावाकारणभृतस्य
निवृत्तावप्रतिवद्धं सर्वज्ञादिवस्तु निवर्त्तते, येनायं प्रत्ययः सत्यत्वमञ्जवीत । तस्मान्न
किश्वद्वाधकं प्रमाणं सर्व(ज्ञ)स्यास्तीति भावः ॥ ३२६८ ॥ ३२६९ ॥

स्यादेतत्—अनुपलम्भो यो युष्माभिरुपवर्णितोऽनुमानत्वेन स एव सर्वज्ञस्य षाधको भविष्यति, किमत्रास्माकमन्येन प्रमाणेनेति । सत्यमेतदनुपलम्भः प्रमाणम् । किंत्विदमिष्ट सम्प्रधार्यम् । किं स्वोपलम्भनिष्टत्तिस्त्वया सर्वज्ञाभावसिद्धयेऽनुपलम्भोऽभिप्रेतः १, आहोस्तित्सर्वपुरुषोपलम्भनिष्टत्तिर्वा १, अनुपलम्भोऽपि किं निर्विशेषणोऽभीष्ट उपलब्धिलक्ष्मणप्राप्तस्येत्येतस्य विशेषणस्यानाश्रयणात् १, आहोस्तित्सवि-

होषण इति । तत्र न तावत्रिर्विशेषणश्चा(स्त्वा?)नुपलम्भः प्रमाणं सर्वज्ञाभावसिद्धये युक्त इति दर्शयत्राह—नचाप्यदृष्टिमात्रेणेत्यादि ।

# नचाप्यदृष्टिमात्रेण तदसत्ताविनिश्चयः। हेतुव्यापकतायोगादृपलम्भस्य वस्तुषु॥ ३२७०॥

मात्रप्रहणमुपलिव्धलक्षणप्राप्तस्थेतेविद्वशेषणिनरासार्थम् । तदसत्ताविनिश्चयः इति । सर्वज्ञासत्ताविनिश्चयः । कस्मात् ?, वस्तुषु—वस्तुविषये उपलम्भस्य हेतुत्व-व्यापकत्वायोगात् । नह्यर्वाग्दर्शनस्योपलम्भो वस्तूनां व्यापको वृक्षत्विमव शिशपा-वस्य, सत्यपि वस्तुनि देशादिविष्ठकर्पेणानुपलम्भसम्भवात् । नापि कारणमिष्रिरिव धूमस्य, वस्तूनामेवोपलम्भं प्रति कारणत्वाभावात् । नचाकारणाव्यापकभूतस्यान्यस्य निवृत्तावन्यस्य निवृत्तिर्युक्ता, अतिष्रसङ्गात् । या च कार्यानुपलव्धिसक्ता(ता?)न सा कारणमात्रस्याभावं गमयति । किं तर्हि ? । अप्रतिबद्धसामध्यस्येव । न चार्वाग्दर्शिनो(नः उ?)पलम्भं प्रति वस्तूनामप्रतिबद्धसामध्यमस्ति । येन स निवर्त्तमानो वस्तूनामभावं साधयेत् ॥ ३२७० ॥

कारणव्यापकयोर्निवृत्तावि कथमन्यस्य निवृत्तिरिति चेदत्राह-कारणेत्यादि ।

कारणव्यापकाभावे निवृत्तिश्चेह युज्यते । हेतुमद्व्याप्तयोस्तस्मादुत्पत्तेरेकभावतः ॥ ३२७१ ॥ कृशानुपादपाभावे धूमाम्रादिनिवृत्तिवत् । अन्यथाऽहेतुतैव स्यान्नानात्वं च प्रसज्यते ॥ ३२७२ ॥

हेतुर्विद्यते यस्य तद्धेतुमत्, कार्यमित्यर्थः। हेतुमच व्याप्तं चेति विमहः। तयोहेतु-मद्भ्याप्तयोर्निवृत्तिर्युज्यत इति पूर्वेण सम्बन्धः। अत्र कारणं तस्मादुत्पत्तेरेकभावत इति । हेतुनिवृत्तौ हि सत्यां हेतुमान्निवर्त्तते, ततो हेतोकृत्पत्तेरात्मभावप्रतिलम्भाद्धे-तुमतः, यथा कृशानुनिवृत्तौ धूमस्य निवृत्तिः, तथा व्यापकनिवृत्तौ व्याप्यं निव-त्तेते, तेन व्यापकेन सह तस्यैकभावतः—एकस्वभावत्वान् । यथा वृक्ष्विवृत्तौ आम्र-खिदरादिनिवृत्तिः, वृक्षविशेषस्यैव आम्रादित्वेन प्रतीतेः । अन्यथा हि यदि कार-णिनवृत्ताविष न निवर्तेत तत्कारणमेव न स्यात् । नहि यद्यस्मिन्स्(त्रसः?)त्यि भवति तत्तस्य कारणं युक्तमतिप्रसङ्गान् । नाषि यन्निवृत्तौ यत्र निवर्त्तते स तस्य स्वभावो युक्तो गौरिव गवयस्य । तस्माद्भ्यापक एव स्वभावो व्याप्यं कारणमेव च कार्य निवर्त्तमानं निवर्त्तयेत् , नान्यद्तिप्रसङ्गात् । यथोक्तम्—'तस्मात्तन्मात्रसम्बद्धः स्वभावो भावमेव तु । निवर्त्तयेत् कारणं वा कार्यमञ्यमिचारतः । अन्यथैकनिवृत्त्याऽ-न्यविनिवृत्तिः कथं भवेत् । नास्त(श्व?)वानिति मर्त्त्येन न भाव्यं गोमताऽपि कि'मिति ॥ ३२७१ ॥ ३२७२ ॥

अथापि खोपलम्भस्य सर्वार्थान्यति हेतुत्वं व्यापकत्वं चाङ्गीकियते तदा स्ववच-नविरोधः प्रतिज्ञायामापद्यत इति दर्शयन्नाह—स्वोपलम्भस्येत्यादि ।

> खोपलम्भस्य चार्थेषु निखिलेषु विनिश्चये। कुतश्चिद्भवतो ज्ञानाद्वेतुखन्यापकत्वयोः॥ ३२७३॥ भवानेव तदा सिद्धः सर्वार्थज्ञोऽप्रयत्नतः। ततश्च खात्मनि द्वेषः कस्ते सर्वविदि खतः॥ ३२७४॥

हेतुत्वव्यापकत्वयोरिति । निश्चयापेक्षया षष्ठी । उपलम्भस्य चार्थेष्विति षष्ठीसप्तम्यौ हेतुत्वव्यापकत्वयोरित्येतद्पेक्ष्य यथाक्रमं सम्बन्धे विषयभावे च योज्ये । एतदुक्तं भवति—यदि भवता कुतिश्चत्प्रमाणात्स्वोपलम्भस्य सर्वार्थेपु हेतुत्वे व्याप-कस्वं निश्चितं तदाऽऽत्मिनि स्फुटतरमेव त्वया सर्वज्ञत्वं प्रतिज्ञातं भवति । नह्यसर्व-विदो ज्ञानमशेषक्षेयव्यापकं भवति । सर्वज्ञाभावसिद्धये च साधनोपादानात्तदेव निषिध्यत इति स्ववचनव्याघातः ॥ ३२७३ ॥ ३२७४ ॥

एवं तावित्रविशेषणः स्वानुपलम्भो न सर्वविदोऽसत्त्वप्रसिद्धये निर्देशनमर्हति, नाप्युपलिष्धिक्षणप्राप्तस्य सतोऽनुपलम्भादिति विशेषणात्सविशेषणः । तथाहि —स निर्दिश्यमानः स्वशन्देन वा निर्दिश्यते, यथा नास्ति कवित्प्रदेशविशेषे घट उपलिष्ठक्षणप्राप्तस्यानुपलम्भादिति निर्देशस्त्रथा सर्वज्ञाभावसिद्धयेऽपि स्यात् । य(अ?)थार्थान्तरस्य तत्कारणन्यापकात्मन उपलिष्ठक्षणप्राप्तस्याभावोपदर्शनाद्-स्वशन्देन । यथा—नास्त्यत्र धूमो वह्नयभावात् , नास्त्यत्र शिशपा वृक्षाभावादिति । नद्यप्रतिबद्धस्याहेत्वन्यापकभूतस्यान्यस्य विनिवृत्तावपरस्य नियमेन निवृत्तिर्युक्तेति पूर्व-मुक्तमितप्रसङ्गापसेरिति । नाचाप(प्य?)निश्चितस्वहेतुन्यापकन्यतिरेकस्यार्थस्य कार-णन्यापकयोग्वेतिरेकाद्व्य तिरेकः सिद्धातीति, अतस्तत्राप्युपलव्धिलक्षणप्राप्तस्येति विशेषणमाश्रयणीयम् । एवं सर्वज्ञेऽपि स्थात् । यद्वा—अर्थान्तरस्य साक्षात्पारम्यन्येण वा विरुद्धस्येन विधानात्तिक्षेषः, नाविरुद्धस्य, तस्य तत्सहभावसम्भवात् ।

यथा—नास्यत्र शीतस्पर्शे बहेरिति साक्षाद्विरुद्धस्य बहेर्विधानाच्छीतस्पर्शनिषेधः, तद्वत्सर्वज्ञनिषेधेऽपि स्यात् । पारम्पर्येण तु विरुद्धस्य कदाचित्तद्व्यापकविरुद्धस्यैव वा विधानात्सर्वविदो निषेधः, यथा—तुषारस्पर्शन्यापकशीतविरुद्धविद्विधानात्तुषारस्पर्शनिषेधः । तत्कारणविरुद्धविधानाद्वा, यथा—रोमह्पीदिकारणशीत-विरुद्धदहनविशेषविधानाच्छीतकार्यरोमह्पीदिनिषेधः । तद्विरुद्धकार्यस्य वा विधानात्, यथा—कचित्त्रदेशविशेषे शीतादिविरुद्धवह्मशदिकार्यस्य भूमादेर्विधानात् शीतस्पर्शनिषेधः । तत्कारणविरुद्धकार्योपलम्भाद्वा, यथा—रोमह्पीदिकारणशीत-विरुद्धवहिकार्यधूमोपदर्शनाद्रोमह्पीदिनिषेधः । रोमह्पीदिविशेषगुक्तपुरुषवान-(न्ना?)यं प्रदेशो धूमादिति । तद्विरुद्धन्याप्तस्य वा विधानात्त्रिषेधः, यथा—ध्रुवन्भावित्वविरुद्धानुयस्य सापेक्ष(त्व)स्य विधानाद्भुवभावित्वनिषेध इति । त एते सर्व एवानुपल्यव्धिप्रयोगाः सर्वज्ञाभावसिद्धये न सम्भवन्ति, तस्य सर्वविदः सर्वदैवानुपल्यव्धिल्ल्थाप्राप्तत्वात् । एषा चोपल्यव्धिल्ल्क्षणप्राप्तानुपल्यमभभेदत्वादित्ये-तद्दश्यिति—अत एवेलादि ।

अत एव न दर्योऽयं सर्वज्ञस्ते प्रसिद्ध्यति । तदृश्यत्वे हि सार्वज्ञ्यं तवैव स्याद्यत्नतः ॥ ३२७५ ॥ सर्वार्थविषयं ज्ञानं यस्य दश्यः स ते कथम् । सर्वार्थविषयं ज्ञानं तवापि यदि नो भवेत् ॥ ३२७६ ॥

अत एव स्वचनविरोधप्रसङ्गात्र भवता सर्वज्ञः स्वयमुपलिव्धलक्षणप्राप्तोऽङ्गी-कर्त्तव्यः । अन्यथा हि स्वस्मिन्सर्वज्ञत्वमभ्युपेतं स्यात् । कथिमित्याह—सर्वार्थिव-प्यमित्यादि । यदि हि सर्वार्थगोचरं तत्रा(वा?)पि ज्ञानं भवेदेवं ते सर्वज्ञ उपलब्धि-लक्षणप्राप्तो भवेत्रान्यथा, नह्यसर्वविदां सर्वविदुपलम्भगोचरो भवति ॥ ३२७५ ॥ ॥ ३२७६ ॥

स्यादेतत्—माभृदुपलव्धिलक्षणप्राप्तोऽस्माकं सर्वज्ञस्तथापि किमित्येतेऽनुपलव्धिप्र-योगास्तद्भावसिद्धये न सम्भवन्तीत्याह—तेनेत्यादि ।

तेनादृष्टिविद्योषोत्थं कारणव्यापकात्मनाम् । प्रकृत्या दृश्यरूपत्वात्सर्वज्ञस्य न सिध्यति ॥ ३२७७ ॥ यस्मादुपलव्धिलक्षणप्राप्तस्तव न भवति सर्वज्ञस्तेन कारणेन सर्वज्ञकारणव्याप- कस्वभावानामरिष्टिविशेष उपलिब्धिलक्षणप्राप्तानुपलम्भो न सिद्धाति । स्वभावकार-णव्यापकानुपलिब्धिप्रयोगा आद्यास्त्रयो न सिद्ध्यन्तीति यावत् ॥ ३२७७ ॥

यद्येवमन्ये तर्हि शेषाः सिद्ध्यन्तु, तथाऽपि सिद्ध एव सर्वज्ञाभाव, इति चेदाह — इयं चेत्यादि।

इयं च त्रिविधा दृष्टिर्विश्व(नव?)रूपा प्रवर्त्तते । तत्तद्विरुद्धाचगतिगतिभेदप्रयोगतः ॥ ३२७८ ॥ मूलप्रभेदरूपाया अस्याः सर्वविदं प्रति । साधिते शक्तिवैकल्ये व्यस्ता अन्या अयव्रतः ॥ ३२७९ ॥

इयमेवानन्तरोक्ता स्वभावव्यापककारणानामदृष्टिस्त्रेधा प्रपञ्च्यमाना नवधा मिद्यते। कथमित्याह-तत्त्तिहरुद्वाद्यगतीत्यादि । तच्छच्देन प्रक्रान्तं स्वभावव्यापककार-णाख्यं त्रयमभिसम्बध्यते, तेन स्वभावादिना विरुद्धं तद्विरुद्धम् , तच त्रिविधमेव भवति, स्वभावच्यापककारणविरुद्धभेदान् , तद्विरुद्धमादिर्यस्य तत्तद्विरुद्धादि । आदि-शब्देन विरुद्धकार्य-कारणविरुद्धकार्य-विरुद्धव्याप्तास्त्रयो गृह्यन्ते । पुनर्द्धितीयेन तच्छव्देन तदेव स्वभावादित्रयं सम्बध्यते । तच तद्विरुद्धादि चेति तत्तद्विरुद्धादीति । यथाक्रमं तयोरगतिगती तद्विरुद्धाद्यगतिगती । तद्गतिस्तद्विरुद्धादिवानि(गति?)-श्चेखर्थ: । तयोर्भेदस्तेन प्रयोग इति समासः । तत्र तदगत्या साक्षात्रिविधा स्वभाव-कारणव्यापकानुपलव्धिर्निर्दिष्टा । अस्या एव त्रिविधाया अदृष्टेः शेषानुपल-ब्धयः पारम्पर्येण सूचिका इत्यत इयं त्रिविधानुपलिब्धरासां मूलभेदरूपा भवति । तथाहि--तद्विरुद्धगत्या स्वभावविरुद्धोपलव्धिः व्यापकविरुद्धोपलव्धिः कारणवि-रुद्धोपलब्धिश्च निर्दिष्टा। आदिशब्देन विरुद्धकार्योपलब्धिः कारणविरुद्धकार्योपलब्धिः विरुद्धव्याप्तोपलव्धिश्च संगृहीताः । एताभिश्च पारम्पर्येण यथायोगं स्वभावव्यापकः कारणानुपलब्धयः सूच्यन्त इत्यतिस्रविधाया मूलप्रभेदरूपायाः सर्वज्ञाभावसिद्धि प्रत्यसामर्थ्यप्रतिपादनात्तच्छाखाभूतानां यन्नमन्तरेणैव प्रतिपादितं भवतीति नास्यां पृथगसामर्थ्यप्रतिपादनाय यक्षः कार्यः, निह मूले छिन्ने शाखानामवस्थितिर्भवेत । परमार्थतस्तु स्वभावानुपलव्धिरेव सर्वासां मूलभूता, अर्थान्तरभेदाश्रयणात्त त्रिविधा मूलत्वेनोक्ता ॥ ३२७८ ॥ ३२७९ ॥

स्यादेतत्—यदि सर्वज्ञोऽनुपलव्धिलक्षणप्राप्तस्तदा माभूत्तदनुपलम्भविशेषसिद्धिः,

तत्कारणन्यापकयोस्तूपलिधलक्षणप्राप्तत्वात्किमिति तदृदृष्टिविशेषो न सिद्धाति, तद्विहद्धादीनां चोपलभ्यस्वभावत्वादुपलम्भः किमिति न सिद्ध्येदित्याह—कार्यका-रणतेत्यादि ।

कार्यकारणताच्याप्यव्यापकत्वविरोधिताः।

हइयत्वे सिति सिद्ध्यन्ति यश्चात्मा सविद्योषणः॥ ३२८०॥

सर्वज्ञो नच हइयस्ते तेन नैता अदृष्ट्यः।

तिव्रराकरणे दाक्ता निषेधां नचापरम्॥ ३२८१॥

कार्यकारणभावो व्याप्यव्यापकत्वं विरोधिता चेति द्वन्द्वः । प्रत्यक्षानुपलम्भसा-धनो हि कार्यकारणभाव:, सर्वज्ञादेरदृद्यत्वात्र तेन सह कार्यकारणभाव: सिद्ध्यति । नापि व्याप्यव्यापकभावस्तस्याप्युपलव्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलम्भपूर्वकत्वात् । तथाहि ---यन्निवृत्तौ यन्नियमेन निवर्त्तते स तेन व्याप्तो व्यपदिश्यते, निवृत्तेश्च नानुपल-विधलक्षणप्राप्तानुपलम्भमन्तरेण सिद्धिर्भवति । विरोधितापि दृश्ययोरेव वस्तुनोः सिद्ध्यति नाटक्ययोः । तथाहि-सहानवस्थानलक्षणस्तावद्विरोघोऽविकलकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावाद्द श्यते । भावाभावौ च नानुपरुभ्यस्वभावयोर्वस्तुनोर्निश्चेतुं शक्यो । परस्परपरिहारस्थितलक्षणोऽपि विरोधो यद्य(द?)वच्छेद्याना(न?)न्तरीयको यस्य परिच्छेदस्तयोव्यवस्थाप्यते, यथा क्रमाक्रमयोः । परिच्छेदश्च नाहद्ये सम्भ-वति । यद्येवं भावाभावादीनां कथं विरोधसिद्धिः, नहि तत्रोभयोर्दश्यत्वमस्ति । नैप दोप: । नहि भावाभावौ पृथक्परिच्छिय पश्चात्तयोर्व्यवच्छेयन्यवच्छेदकभावात् विरोधो व्यवस्थाप्यते । किं तर्हि ?, पृथकपरिच्छित्रयोरेव । तथाह्येकस्मिन्धर्मिण्ये-ककालं तथोविरोधो व्यवस्थाप्यते नतु धर्म्यन्तरं । नहि गोरभावे अश्वस्य भाववि-रोधः कश्चित् । नाप्येकत्रधर्मिणि मित्रकालयोक्तयोविरोधः, नहि प्रागमृतस्य ( भू-तस्य ) वा पश्चाद्भावाभावौ न संभवतः । एकस्मिस्तु वस्तुनि तयोर्थुगपद्परिच्छेदा-द्विरोधः, नतु तत्रैव, परिच्छिद्य व्यवच्छेदात् । अपरिच्छित्रस्य कथं व्यवच्छेद इति चेत्। अत एव, यत एव न परिच्छिदाते तत्र धर्मिणि तत एव तस्य व्यवच्छेदः संभवेत् । अन्यथा तत्र परिच्छिन्नधर्मस्य कथं व्यवच्छेदः शक्यते कर्तुम् । अयमेव हि तद्भावव्यवच्छेदो य एव तत्परिच्छेदः, स एवान्याभावस्य तत्र परिच्छेदो य एबान्यव्यतिरिक्तस्य तस्य परिच्छेदः । तस्माद्यस्य धर्मिणोऽभावो व्यवच्छिद्यते

भावश्च परिच्छिद्यते सोऽवश्यं दृश्योऽभ्युपगन्तव्यो नद्यदृश्यस्य परिच्छेदो नापरि-च्छिन्नस्य तद्विपरीत्तधर्मव्यवच्छेदः सम्भवति । न त्वेवं सर्वज्ञं सम्भवति, निष्ठं सर्वे नरा धर्मिणो दृश्याः कस्यचित्, येन तेष्वसर्वज्ञत्वधर्मपरिच्छेदात्सर्वज्ञत्वयव-च्छेदः सिद्ध्येत् । तस्यैव सर्वज्ञत्वप्रसङ्गात् । तस्मादनुपलभ्यधर्मिणि सर्वज्ञत्वासर्व-ज्ञत्वयोर्विरोधो न सिद्ध्यति । स्वसन्ताने तु सिद्ध्यति । तत्रापि नानागतावस्थायां तस्यास्तदानीमदृश्यत्वात् । तस्मात्स्यतमेतत् दृश्यस्यैव कार्यकारणादिभावः सिद्ध्य-तीति । यश्चातमा सविशेषण इति । स सिद्ध्यतीति सम्बन्धः । तत्र आत्मा स्व-भावः, सद्द विशेषणेन वर्त्तत इति सविशेषणः । तत्र विशेषणं त्रिविधविप्रकर्षर-द्वितत्वम् । एता अदृष्टय इति । कारणाद्यनुपलब्धयः सर्वज्ञस्य केनचित्सद्द कार्य-कारणभावविरोधव्याप्यव्यापकाभावासिद्धेः । सत्स्वन्येपूपलम्भकारणेषु कवित्कदा-चित्त्रत्यक्षत्वासिद्धेश्च । निषेधाङ्गं नचापरमस्त्यनुपलब्धिवशेषं त्यक्त्वा ॥ ३२८० ॥ ॥ ३२८१ ॥

पुनरिप स्वानुपलम्भस्य निर्विशेषणस्य प्रयोगेऽतिष्रसङ्गापादनेनानैकान्तिकतामु-द्भावयन्नाह—यदीत्यादि ।

#### यदि त्वदृष्टिमात्रेण सर्ववित्प्रतिषिध्यते । तदा मातृविवाहादिनिषेघोऽपि भवेत्तव ॥ ३२८२॥

मातृविवाहादीत्यादिशब्देन स्विपत्रोः सुरतोपभोगादिपरिष्रहः । ततश्च जारजात-त्वमापत्रं भवत इति भावः । यथोक्तम्—'यद्यत्र भवतो मन्दचक्षुपोऽनुपलब्धिरथी-नपाकुर्यात् हन्त हतोऽसि, पितृब्यपदेशनिबन्धनस्याप्यप्रवृत्तिप्रसङ्गादिति ॥ ३२८२ ॥

अत्र परस्य परिहारमाशङ्कते-सुताख्येत्यादि ।

# सुतास्यकार्यदृष्ट्या चेद्वेतोस्तस्यास्तितागतिः। तद्भावेऽपि तत्कार्यं ननु कस्याश्चिदीक्षते॥ ३२८३॥

तस्य मानृविवाहादिकस्य हेतोः सुताख्यादिकार्यदर्शनादनुमानप्रमाणतः सिद्ध-त्वात्तदनुपलिब्धर्न सिद्धेति न तदभावप्रसङ्गः । तदभाव इत्यादिनाऽस्य कार्यहेतो-व्यभिचारमादर्शयति—तदभाव इति । तस्य विवाहस्याभावे तथा विवाहितभन्नी च सह सुरतोपभोगाभावेऽपि कस्याश्चिदुष्ट्योषितः परपुरुषसङ्गत्या सुताख्यं कार्य-सुपलभ्यते तद्वद्भवतु (तो ?) मातुरपि स्यादित्यसिद्धमनुमानम्, ततश्च भवतो जार- जातत्वप्रसङ्गो दुर्निवारः । आचार्यधर्मकीर्त्तिनाऽपि विशिष्टपितृव्यपदेशनिबन्धना-भावप्रसङ्गापादनस्य विवक्षितत्वाज्ञारजातत्वप्रसङ्गापादनमेव छतम् ॥ ३२८३ ॥

अन्योपलम्भत इलादिना परस्योत्तरमाशङ्कते ।

अन्योपलम्भतस्तस्य नासत्ता गम्यते यदि । ननु चान्योपलम्भस्ते सिद्धस्तद्विषयः कथम्॥ ३२८४॥

अन्येषां पुरुषाणामुपलम्भोऽन्योपलम्भः । तस्येति । मातृविवाहादेः । नासत्ता गम्यते, किं तर्हि ?, सत्तेव । अत्रान्योपलम्भासिद्धिः, तद्भावयन्नाह—ननु चे-सादि ॥ ३२८४ ॥

कथिमति पृष्टः सन्पर आह्—उपदेशादिति ।

उपदेशास्त्र सर्वज्ञेऽप्ययं किं विद्यते तथा ।

इदं च स्रोक्तमपरं किमन्न न समीक्ष्यते ॥ ३२८५ ॥

सर्वदा चैव पुरुषाः प्रायेणानृतवादिनः ।

यथाऽद्यस्ते न विस्तम्भस्तथाऽतीतार्थकीर्त्तने ॥ ३२८६ ॥

सिद्ध इति प्रकृतेन संबन्धः । अतिष्रसङ्गापादनामु(दु?)पदेशस्यानैकान्तिकतामादर्शयत्राह—न सर्वज्ञेऽपीति । अयमिति । उपदेशः । सर्वज्ञे किं न विद्यते,
अपितु विद्यत एव, तत्र यदि माद्यविवाहाद्युपदेशः प्रमाणीकियते, सर्वज्ञोऽस्तीत्ययमस्मदीयोऽप्युपदेशः किं न प्रमाणीकियेत, विशेषाभावात् । किश्व—स्ववाचैवोपदेशस्याप्रामाण्यमुक्तं भवतेति दर्शयति—इदं चेत्यादि ॥ ३२८५ ॥ ३२८६ ॥

एवं तावत्र खोपलम्भनिवृत्तिः सर्वज्ञाभावसिद्धये प्रमाणं युक्ता, निर्विशेषणाया अनैकान्तिकत्वात्सविशेषणायाश्चासिद्धत्वादिति प्रतिपादितम्, इदानीं सर्वपुरुषोप-लम्भनिवृत्तेरसिद्धत्वात्र सर्वज्ञासत्त्वसाधने प्रामाण्यं युक्तमित्येतत्प्रतिपादयन्नाह— मा वाभूदिलादि ।

> मा वाभूदुपदेशोऽस्य प्रामाण्यं वा तथाऽपि वः। कृतोऽयं निश्चयः सर्वैः सर्वविद्योपलभ्यते॥ ३२८७॥ एवं हि निश्चयो हि स्यात्सर्वसत्त्वात्मदर्शने। तहृष्टौ सर्वविद्भृतो भवानिति च वर्णितम्॥ ३२८८॥

उपदेश इति । सर्वविदोऽस्तित्वप्रतिपादक इति शेषः । अस्य--प्रामाण्यं बेत्युप-

देशस्य । सर्वसत्त्वातमदर्शन इति । सर्वसत्त्वस्वभावदर्शने । अस्येवास्माकं सर्वस-त्त्वात्मदर्शनमिति चेदाह—तदृष्टाविद्यादि । तदृष्टी—सर्वसत्त्वात्मदृष्टी ॥३२८७॥ ॥ ३२८८ ॥

> अन्यथा संशयो युक्तोऽनुपलम्भेऽपि सत्त्ववत् । केचित्सर्वविदः सन्तो विदन्तीति हि शङ्क्यते ॥ ३२८९ ॥ स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानमात्मज्योतिः स पश्यति । इत्यप्याशङ्क्यतेऽतश्च सर्वोदष्टिरनिश्चिता ॥ ३२९० ॥

अन्यथेति । सर्वसत्त्वात्मदर्शनाभावे । सत्त्वविति । देशादिविप्रकृष्टस्य वस्तुनः सत्तायामिव सत्त्ववत् । एतदुक्तं भवति—यथा देशादिविप्रकृष्टस्य वस्तुनः सत्यप्यनुपलम्भे तत्सत्तायां संशयो भवति, सत्यपि वस्तुन्यनुपलम्भात्, एवमन्यपुरुषवतिनि सर्वज्ञविषयोपलम्भेऽपि संशयत्त्रया युक्तः । अथवा—अयमर्थः—यथा सर्वज्ञसत्तायामनुपलम्भेऽपि संशयत्त्रथा सर्वज्ञत्वविषयोपलम्भेऽपि संशयः, द्वयोरिप स्वभाविविप्रकर्षणानुपलम्भसम्भवात् । ननु वस्तुसत्त्वे संशयो युक्तो यतः सत्यपि वस्तुनि
तद्वुपलम्भस्य दर्शनात्कदाचित्स्यादिति सम्भाव्यमानत्वात् । ननु सर्वज्ञदर्शनं कस्यविद्वीग्दर्शनस्य सम्भाव्यते, नचासम्भाव्यमाने वस्तुनि प्रेक्षावतः संशयो युक्तः
स्त्यतः आह—केचिदित्यादि । स्वयमेवेति । परसिद्धान्ताभ्युपगमादुक्तम् । स्वयमेवेतस्य निर्देशः आत्मनेति । आत्मेति पुरुषः । ज्योतिरिति । चिद्रपत्वेन प्रकाशास्मकत्वादात्मनः ॥ ३२८९ ॥ ३२९० ॥

तथाही लादिना इदमेव समर्थयते।

तथाहि सर्वशब्देन सर्वे प्राणभृतो मताः।
स च सर्वाबहिर्भृत इत्यदृष्टिरनिश्चिता ॥ ३२९१॥

स चेति । सर्वज्ञः ॥ ३२९१ ॥

स्यादेतदर्बाग्दिश्तिन एव सर्वशब्देन विवक्षिता नतु सर्वज्ञः, तेन शङ्का न भवि-ध्यतीत्याह—तदेकेत्यादि ।

तदेकपरिहारेण प्रतिबन्धोऽत्र को भवेत्। न ह्यन्यैरपरिज्ञानात्स्वरागादि निवर्त्तते ॥ ३२९२ ॥ यदि हि तस्य सर्वेज्ञस्य परिहारेणान्येषामवीग्दर्शिनामनुपल्लम्भो हेतुत्वेनोपादीयते तदाऽनैकान्तिकता, तस्य स्वानुपलम्भवत्सर्वज्ञाभावेन सहाविनाभावलक्षणस्य प्रतिब-न्धस्याभावात् । नहीत्यादिना तमेव प्रतिबन्धाभावं समर्थयते ॥ ३२९२ ॥

एवमनुपछन्भाख्यस्य प्रमाणस्यानैकान्तिकत्वमसिद्धत्वं च प्रतिपादितम् , इदानी-मभावप्रमाणविषयीकृतविष्रहत्वादित्यस्यापि हेतोः सन्दिग्धासिद्धतेति प्रतिपाद्यन्नाह —केचिदित्यादि ।

> केचिद्वीग्ह्यो वाऽपि प्रपद्यन्तेऽनुमानतः। काश्चिदेव हि केषांचिन्निपुणा मतयः कचित्॥ ३२९३॥ तथाहि वेदभूम्यादेः क्षणिकत्वादिसाधनम्। पुरः प्रोक्तं सुविस्पष्टमपि नो लक्षितं जडैः॥ ३२९४॥ तदेवं दाङ्कया नास्य ज्ञानाभावोऽपि निश्चितः। यतोऽसत्त्वं प्रपद्यन्ते निर्विद्याङ्का हि जातयः॥ ३२९५॥

केचित्रिपुणमतय अर्वाग्दर्शिनोऽपि सन्तः कदाचिद्नुमितेः सर्वक्षं प्रतिपद्यन्त इति संभाव्यमानत्वात्संदिग्धासिद्धत्वमभावप्रमाणविषयीकृतत्वादित्यस्य हेतोः । तथाहि—वेद्ध्वनिधरणिगिरितनुवज्रादीनां क्षणिकत्वानात्मत्वादि स्फुटतरमपि भव-द्भिमींमांसकपशुभिरनुपलक्षितमपि सत्, अस्माभिद्देढतरसाधनोपद्र्शनेन प्रसाधि-तम्, तथा सर्वक्षे यदि नाम साधनमिदानीं नोपलभ्यते तथाऽपि सम्भाव्यमान-त्वात्सिन्दिग्धमित्यतः प्रमाणपञ्चकविरहस्वभावाभावप्रमाणविषयीकृतविष्रहत्वमित्रद्भम् । सन्दिश्चमानत्वात् । यत इति । मानाभावात्।। ३२९३॥ ३२९४॥ ३२९४॥

किश्व—माभूत्रामार्वाग्दर्शिनां सर्वेषामेव सर्वज्ञसिद्धावनुमानम् । तथाऽप्यनैका-न्तिकता हेतोरिति दर्शयत्राह—अभावेऽप्यनुमानस्येत्यादि ।

> अभावेऽप्यनुमानस्य नातोऽसत्ताविनिश्चयः। असमारव्धधृमादिकार्यवह्नयादिसत्त्ववत्॥ ३२९६॥

प्रतिपादितं हि पूर्व यथा न प्रमाणं वस्तुनो हेतुनीपि व्यापकं तत्कथमस्य निष्टु-त्ताविष वस्तु निवर्तते । तथा ह्ययोगोळकवह्नवादेरनारब्धधूमादिकार्यस्यापवरककु-हरान्तर्गतस्य लिङ्गाभावान्नानुमानमुत्पद्यते । अथ च तस्य सत्त्वमनिवृत्तमिति नास-त्तानिश्चयस्तद्वत्सर्वज्ञाभावसाधने अनुमानाभावे संशयः । अत इति । अनुमानाभा-वात् । असमारब्धं धूमादिकार्यं येन वह्नवादिना स तथोक्तः, असमारब्धधूमादि-कार्यश्चासौ वह्नवादिश्चेति विषदः, तस्य सत्तायामिव सत्त्ववत् ॥ ३२९६ ॥ कदाचिदुपलब्धेऽर्थे इत्यादिना परः अयोगोलकवह्नणादिदृष्टान्तसंश्चयकारण-मुपलम्भं दर्शयत्, सर्वज्ञे च तद्भावाद्युक्तः संशय इति प्रतिपाद्यन् हेतोरनैका-निकतामेव समर्थयते।

> कदाचिदुपलब्धेऽर्थे सन्देहो नतु युज्यते। यथा स्थाणौ तथा ह्येष उभयांशावलम्बकः॥ ३२९७॥ यतः स्थाणुनरौ दृष्टौ कदाचिदिति तद्गतिः। संशयो युज्यते तत्र दृष्टस्त्वेवं न सर्ववित्॥ ३२९८॥

यो हार्थः कदाचिदुपलब्धपूर्वस्तत्रैव संशयो युज्यते, यथा स्थाणौ नान्यत्र, तथो-(स्यो?)भयांशावलिक्वत्वात् । अन्यथा हि यिंकचिद्दष्टं तत्सर्वमालम्बेत संशयः । ततश्चोभयांशावलिक्वत्वनियमो न स्यात् । तेनायोगोलकवह्नवादौ युक्तः संशयो नतु सर्वद्वो, तस्य कदाचिद्प्यनुपलम्भात् ॥ ३२९७ ॥ ३२९८ ॥

नन्त्रियादिना प्रतिविधत्ते।

ननु मातृविवाहादेरसत्त्वं मुक्तसंशयम्। एतेनैव प्रकारेण तव धीमन्त्रसज्यते॥ ३२९९॥

यदि कदाचिदुपलब्धेऽर्थे संशयोऽन्यत्राभावनिश्चयस्तदाऽमुना न्यायेन भवतो मातृविवाहादेस्स(रस?)त्त्वमसंशयितं प्राप्तोति । नहि भवता कदाचिन्मातृविवाह उपलब्धपूर्वः । येनात्रापि नाभावनिश्चयो भवेद्भवतः । अत्र च शेषं चोद्यमुत्तरपूर्वव द्वाच्यम् । धीमन्नित्युपहासवचनम् ॥ ३२९९ ॥

यद्येवं निर्निबन्धन एव तर्हि संशयः प्राप्त इत्याह—अस्माभिरित्यादि । अस्माभिः संशायस्त्वत्र प्रमाभावेऽपि वर्ण्यते । भावेऽभावे च वस्तृनां प्रमाणविनिवृत्तितः ॥ ३३०० ॥

प्रमाणाभावमात्रस्य हि वस्तुभावाभावयोरिष प्रदर्शनाद्व्यवस्थितत्वमतः सद्स-त्तानिश्चयानुत्पत्तेरेव संशयो वर्ण्यते । यथोक्तम्—उपलब्ध्यनुपलब्ध्यवस्थातो विशेषापेश्लो विमर्शः संशय इति ॥ ३३०० ॥

स्यादेतन्नेव वस्तुसद्धत्तयोहभयत्रापि प्रमाणनिवृत्तिर्देश्यत इत्याह-नेत्रादी-नामित्यादि ।

> नेत्रादीनां हि वैकल्ये वस्तुसत्त्वेऽपि न प्रमा। तेषामविकलत्वेऽपि वस्त्वभावाद्धटादिवत्॥ ३३०१॥

## ततश्चानुपलम्भस्य केवलस्य द्विघेक्षणात् । तत्त्रमाभावतोऽप्यस्तु सर्वज्ञे संज्ञायो वरम् ॥ ३३०२ ॥

तथाहि सत्यपि घटादिके वस्तुनि नेत्रविकल्ख्य न प्रमाणं प्रवर्तते । तेषां च नेत्रादीनामवैकल्येऽपि विषयाख्यस्य वस्तुनोऽसिन्निहितत्वेनासस्वेऽपि न प्रवर्तत इति प्रकृतेन सह सम्बन्धः । यथा घटादौ योग्यदेशासिन्निहिते । केवलस्येति । दृश्य-ताविशेषणरहितस्य । द्विघेक्षणादिति । भावेऽभावे च । तदिति । तस्मात् । वर-मिति । कुशलमूलप्रतिसन्धानकारणात् । तथाहि—मिश्यादृष्टा समुच्छित्रकुशल-मूलानां कुशलमूलप्रतिसन्धानं(ने?)काङ्काऽस्ति, 'दृष्टिभ्यां वर्ण्यते सन्धिः काङ्काऽस्ति दृष्टिभ्यां भिति वचनात् (?)। अत एव तत्र तत्राचार्याः संशयं विद्धते—'भावे कि प्रमाणमिति चेदत एव संशयोस्त्व'ति ॥ ३३०२ ॥ ३३०२ ॥

स्यादेतत्—यदि सर्वज्ञोऽस्ति किमिति कदाचित्केनचिन्नोपरुभ्यते । यदि नामा-र्वाग्दर्शिनां नित्यानुपरुभ्योऽसाविति स्यात्, तथाऽपि तत्कार्यं वा किं न केनचित् गृह्येत, निह चक्षुरादीनामप्रत्यक्षत्वे तत्कार्यस्यापि ज्ञानस्याप्रत्यक्षत्वेन भवितव्यमि-त्यत आह—स हि सन्नपीत्यादि ।

स हि सन्नपि नेक्ष्येत जडैरन्यविकल्पवत्।
साक्षाद्योगुडाङ्गारा(र?)विह्नवन्न च कार्यकृत् ॥ ३३०३॥
तत्कार्ये वा यदाऽदृइयमन्यकल्पजरागवत्।
कार्ये दृश्येऽपि वा तेन नान्वयोऽस्य प्रतीयते॥ ३३०४॥
सर्वार्थक्रो यतोऽदृश्यः सदैव जडघीदृशाम्।
नातोऽनुमानतस्तस्य सत्ता सिद्धिं प्रयास्यति॥ ३३०५॥
अहेत्वव्यापकं चोक्तं प्रमाणं वस्तुनोऽस्य च।
निवृत्तावस्य भावोऽपि दृष्टस्तेनापि संशयः॥ ३३०६॥

नेक्ष्येत साक्षादिति सम्बन्धनीयम् । निह यावत् किश्वित्सकृत्सर्वमुपलभ्यम् , येनोपलम्भाभावात्सर्वज्ञाभावः स्यात् , सतोऽप्यन्यपुरुषगतस्य विकल्पस्य परैरनुप-लम्भात् । नाप्यवश्यं कारणानि सदैव समारब्धकार्याण भवन्ति, येन सर्वज्ञस्य कार्यानुपलम्भादसत्त्वं स्यात् , अनारब्धधूमकार्यस्याप्ययोगोलकवज्ञयादेर्दर्शनात् । भवतु नाम सदैव कारणानां कार्यवत्त्वं तथाऽपि न तत्कार्याभावनिश्चयः, निह सर्वकार्यमुत्पन्नमिष दृश्यत्वेन व्याप्तम्, येन कार्यानुपळ्ळ्या तद्भावः सिद्धतेत् । उत्पन्नस्थापि कार्यस्थादर्शनात् । अन्यकल्पजरागवत्—यथाऽन्यस्य पुरुषस्य कल्पा-द्योनिसोमनस्काराज्ञातोऽपि रागो नोपळभ्यते, न चास्याभावः । सत्यपि वा कार्य-दर्शने तत्कारणस्यातीन्द्रयत्वादगृहीततदन्वयव्यतिरेकस्य पुंसस्तदनुमानानुत्पत्तिस्म्भवात्, तथा—सत्यपि सर्वे(सर्वक्षे?)नानुमानात्तिद्धिभवेदिति सम्भाव्यते । जड-धीदृशामिति । धीरेव दक्—धीदृग्, जडा धीदृग् येषां ते तथोक्ताः । अपिच पूर्वमुक्तम्—यथा न प्रमाणं वस्तुनो हेतुः, नापि व्यापकं, तत्कथमस्यानुमानस्याहे-द्युत्वशेष्ठम्, नचाप्येतच्छक्यं वक्तम्, अकारणाव्यापकभूतस्याप्यनुमानाख्यस्य प्रमाणस्य निवृत्ती वस्तु निवर्त्तमानं दृष्टमेव(मिति?) । नहि दृष्टेऽनुपपन्नं नामेत्याश-क्र्याह्मित्वस्य भावोऽपि दृष्ट इति । अस्यानुमानस्य निवृत्ताविप सत्यामस्य वस्तुनो भावोऽपि दृष्टः, यथा—अयोगोळकवह्नवादेरिति पूर्वमुक्तम् ॥ ३३०३ ॥ ३३०४ ॥ ३३०५ ॥ ३३०६ ॥

एवं विस्तरेण सर्वज्ञाभावसिद्धये वाधकप्रमाणासम्भवं प्रतिपाद्योपसंहरति— तस्मादित्यादि ।

> तसात्सर्वज्ञसद्भावबाधकं नास्ति किश्रन । प्रमाणं साधकं त्वस्य विस्तरेणाभिधास्यते ॥ ३३००॥

स्यादेतत्—यथाऽस्माकं न किञ्चित्तद्वाधकं प्रमाणमस्ति, तथा भवतां (न) तत्साधकमपीत्यत्राह्—साधकं त्वस्येति ॥ ३३०७ ॥

यदुक्तम—समस्तावयवव्यक्तिविस्तरज्ञानसाधनमित्यादि, अत्राह्—निःशेषा-र्थेत्यादि ।

> निःशेषार्थपरिज्ञानसाधने विफलेऽपि च। सुधियः सौगता यत्नं कुर्वन्त्यन्येन चेतसा॥ ३३०८॥

अने(न्ये?)न चेतसेति । अने(न्ये?)नाभिष्रायेण ॥ ३३०८ ॥

**कः पुनरसावित्याह—स्वर्गेत्यादि** ।

स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिहेतुज्ञोस्तीति गम्यते । साक्षान्न केवलं किन्तु सर्वज्ञोपि प्रतीयते ॥ ३३०९ ॥ मुख्यं हि तावत्स्वर्गमोश्रसम्प्रापकहेतुज्ञत्वसाधनं भगवतोऽस्माभिः क्रियते, यत्पुनरशेषार्थपरिज्ञातृत्वसाधनमस्य तत्प्रासिङ्गकमन्यत्रापि भगवतो ज्ञानप्रवृत्तेर्बाधकप्रमाणाभावात्साक्षादशेषार्थपरिज्ञानात्सर्वज्ञो भवन् न केनचिद्वाध्यत इति, अतो न
प्रेक्षावतां तत्प्रतिक्षेपो युक्तः । किंतु ये सर्वज्ञत्वाधिगमार्थिनस्तेषां तदर्थप्रवृत्तिर्युक्ताः
चेति दर्शितं भवति ॥ ३३०९ ॥

ततश्चैवं वाधकप्रमाणाभावे सति वक्ष्यमाणे च परिस्कृटे सर्वज्ञसाधने योऽयं भवतां निश्चयैकविषयस्य सर्वज्ञस्य प्रतिक्षेपः—सर्वे एव पुरुषा रागादिमिरविषया नोपष्ठता इति, स केवलं मोहादेवेति दर्शयति— ततश्चेत्यादि ।

# ततश्च बाधकाभावे साधने सति च स्फुटे। कस्माद्विप्रतिपद्यन्ते सर्वज्ञे जडबुद्धयः॥ ३३१०॥

स्यादेतत्—तथाभृतपुरुपसंसाधकं प्रमाणं तथाविधं नास्तीसेवं मन्यमानैरस्माभिः प्रतिक्षिप्यते, नतु मोहादिस्याह—माभूद्वेसादि ।

> माभुद्वा साधनं तत्र बाधके त्वविनिश्चिते। संदायः स्यादयं त्वेषां निश्चयः किंनिबन्धनः॥ ३३१९॥

एतचाभ्युपगम्योच्यते, साधनं तुं वक्ष्यमाणमस्येव । अयं निश्चय इति । नास्ति सर्वज्ञ इत्येवं मीमांसकानाम् ॥ ३३११ ॥

यश्चीच्यते भवद्भिः—'चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितमित्येन वजातीयकमर्थं शक्नोत्यवगमयितुं नान्यत्किञ्चनेन्द्रिय'मिति, एतद्पि केवलं प्रतिश्चान् मात्रसप्रमाणकमेवोद्घोष्यते भक्तिवादेनेति दर्शयति—भूतादीत्यादि ।

# भूतादिबोधने शक्ता चोदनैवापरं नतु।

इलयं नियमो युक्तो ह्यन्यासत्त्वे विनिश्चिते ॥ ३३१२ ॥

अपरमिति । सर्वज्ञप्रत्यक्षादि । अन्यासत्त्व इति । अन्यस्य सर्वज्ञस्यासत्त्वे विनिश्चिते सत्येवं वक्तुं युक्तं नान्यथा, अवधारणस्य नैष्फल्यात् ॥ ३३१२ ॥

तत्र सर्वं जगत्सूक्ष्मेखादावाह—प्रधानेखादि ।

प्रधानपुरुषार्थज्ञसर्वार्थज्ञप्रसिद्धये।
तच मानं पुरः प्रोक्तं पश्चादन्यच वक्ष्यते॥ ३३१३॥
अतः सर्वजगत्सूक्ष्मभेदज्ञार्थप्रसाधने।
नास्थाने क्रिइयते लोकः संरम्भाद्धन्थवाद्योः॥ ३३१४॥

नहास्पामिः सर्वज्ञविषयां चिन्तां मुक्ता सर्वज्ञसाधने प्रयक्षः कियते । किं तिर्हि प्रधानभूतधर्मज्ञसाधन एव । तथा च पूर्वम्—'तेनार्थापत्तिलभ्येन धर्मज्ञो-पगमेने'लादिना धर्मज्ञसाधनेऽर्थापत्त्याख्यं भवन्मतेनैव प्रमाणमुक्तम्, पश्चाचानुमा-नाख्यं प्रमाणमिधास्यते, तेन नास्थाने लोकः क्षित्रयते, किं तिर्हि १, स्थान एव ॥ ३३१३॥ ३३१४॥

सर्वप्रमारुसम्बद्धेलादावाह—सर्वेलादि ।

सर्वप्रमातृसम्बद्धप्रत्यक्षाचिनवारणात्। केवलागमगम्यत्वं नाष्यते पुण्यपापयोः॥ ३३१५॥

धर्मादिविषयस्य सर्वप्रमातृसंबद्धस्य प्रत्यक्षादेर्दर्शन(रदर्शन?)मात्रेण निवारियतुम-शक्यत्वाक धर्माधर्मयोरागममात्रगम्यत्वं उभ्यते ॥ ३३१५॥

यबोक्तमेतावता चेत्यादि, तत्राह-एतावतेत्यादि ।

एतावता च मीमांसापक्षेऽसिद्धेऽपि यः पुनः।

सर्वज्ञवारणे यत्नः सोऽतिसौख्या(मौख्यी?)त्परैः कृतः ३३१६

असिबेडपीति । धर्मज्ञस्य सिद्धत्वात् । परैद्रिति । मीमांसकैः ॥ ३३१६ ॥

ये तु विच्छिन्नमूलत्वादित्यादावाह—ये त्वविच्छिन्नमूलत्वादित्यादि ।

ये त्वविच्छिन्नमूलत्वाद्धर्मज्ञत्वेऽहते सति।

सर्वज्ञान्यरुषानाहुधीमत्ता तैः प्रकाशिता ॥ ३३१७॥

अहत इत्यकारप्रश्लेषो द्रष्टव्यः । तैरिति । बौद्धैः ॥ ३३१७ ॥

साक्षात्मत्यक्षदर्शित्वादित्यादावाह—रसनेत्यादि ।

रसनेन्द्रियसम्बन्धान्मचाद्युचिरसाद्यः।

वेद्येरन्यदि तस्यैव तदानीं निन्दाता भवेत् ॥ ३३१८ ॥

भूतार्थभावनोद्धतमानसेनैव चेतसा।

अप्राप्ता एव वेचन्ते निन्दिता अपि संवृतौ ॥ ३३१९ ॥

यवि नाम साक्षान्मधरसादिसंवेदनमभूत्तस्य तथाऽपि न धर्मक्रत्वहानिभेवेत् । निन्धत्वमापद्यत इति चेंत्, यो रसनादीन्द्रियसंसर्गेण तान्रसनादीन्संवेदयते स स्रोकसंवृत्त्या निन्धो भवेत्, नतु भगवांस्तया संवेदयते, किं तर्हि ?, मनसा, तवाप्रा-प्रविषयमिति न स्रोके तत्कृतं निन्धत्वं प्रतीतम् । नहि निन्धत्वं परमार्थतः कस्यचि-

दिका, अनवस्थितत्वाचस्य। तथाहि-श्रीत्रियस्य यक्रिन्धं न तज्जोद्विग(ज्ञक्तित?)स्य, किंतु संवृत्या छोके मचाद्यो गहितास्तान्संवेद्यतस्तथाऽपि भगवतो न निन्दात्वम् । मचस्य मनसैव वेदनात्। स्यादेतत्-यथा रसनेन्द्रियसम्बन्धाद्न्येषां मधादिसंवित्तौ दुःखाद्यनुभवस्तथा मनसाऽपि संवेदयतः प्राप्नोतीति । नैतद्स्ति । रसनादीन्द्रियस-म्बन्धेनानुभूयमाना रसाद्य इन्द्रियस्यानुप्रहोपघातं कुर्वन्तो दुःखादिहेतवो अवन्ति। ते चाकुशलादिकमीनुरूपेण विपर्यस्तचेतसां केषाश्चिदेव तथा दुःखादिहेत्त्वेन प्रख्या-यन्ते, न सर्वेषाम् । यथाहि प्रेतानां पूरादिरूपेण सलिलादि । नचैवं (चेदं ?) भगवतः सर्वमस्ति । तथाहि मनसैव संवेदनान्नेन्द्रियोपघातादिसम्भवः, अनाश्रव-पश्चन्यवहारात्मकत्वाद्भगवतो नापि साश्रवकर्माधिपत्यसम्भवः, अविपरीतानित्यादि-रूपेण संवेदनान्नापि विपर्यस्तत्वम् , अत एव भगवतो मानसस्यापि दौर्मनस्यादिल-क्षणस्य दुःखादेरसम्भवः, तस्य मोहजत्वान् । एतच सर्वं वाह्यार्थसम्भवे सर्वि चोद्यमवतरति । विज्ञानवादनये तु दूरीकृतावकाशमेतत् । तथाहि-परमार्थतो रूपस्कन्धासम्भवात्र सन्त्येवाशुच्याद्यस्तेषाम्, मा भूत्तत्परिकल्प्या वासना,(?) बोधमात्रसमुत्थितत्वात् । अतो न (ते) सात्मीकृतपरमार्थदर्शनानां दूरीभूताशेषा-शच्यादिप्रतिभासानां दर्शने प्रतिभासनते यथा तिमिरादिदोषापगमेऽनुपहतचक्षुषां दर्शने न केशादयः । यथोक्तम्--- "नन्वज्ञानेन भासन्ते तस्याशुचिरसादयः । असं-वेदास्ततः सिद्धा द्वितीयशशिबिम्बवत् ॥" यस्य तु विप्रस्य व्यापितया सकलाञ्च-चिदेशसम्बद्धा वेद्ध्वनयो वद्नोद्रादिवर्त्तिनः सदैव स कथमिह छोके न निन्द्यो भवेत् ॥ ३३१८ ॥ ३३१९ ॥

नच वेदोपवेदाङ्गेत्यादावाह—यत एवेत्यादि ।

यत एव न वेदादियोक्तार्थप्रतिपादकम्। तायिनो दृश्यते वाक्यं तत एव स सर्ववित्॥ ३३२०॥ सम्भाव्यते समस्तासत्तीर्थ्योऽसाधारणस्थितिः। प्रमादाधीतमात्मादि वेदेऽलीकं ब्रवीति हि॥ ३३२१॥

यद्यथैवावस्थितं वस्तु सदादिरूपेण तस्य तथैव ज्ञानात्सर्वविद्भवति । नच यथा वेदे निर्दिष्टा आत्मादयोऽर्थास्ते तथैव सन्ति प्रमाणेन बाध्यमानत्वात्। तत्कृथं तथैव तानुपदिशंस्तत्त्वदर्शी भवेत्। नचैतच्छक्यं वद्धं मिध्यात्वेनापि ते नैव ज्ञाता इति, यथा ज्ञाता एव । तथाहि—वेदादिविहिताः सर्व एव प्राणिवधादयोऽकुशलाः कर्म-पथ्या दुर्गतिहेतुत्वेन निर्दिष्टाः, तथा—'नास्तीह सत्त्व आत्मा वा धर्मास्त्वेते सहे-तुष्काः' इत्यादिनाऽऽत्मादयोऽप्यसत्त्वेनोक्ता इत्यसिद्धं वेदादिविहितपदार्थापरिज्ञानं अगवतः ॥ ३३२० ॥ ३३२१ ॥

स्वप्रन्थेष्वनिबद्धोऽपीत्यादावाह—अद्वितीयमित्यादि ।

अद्वितीयं शिवद्वारं कुटष्टीनां भयक्करम् । विन(ने?)येभ्यो हितायोक्तं नैरात्म्यं तेन तु स्फुटम् ॥३३२२॥

अन्यतीध्येँरनिधगतत्वाद्द्वितीयम्, तेपां सर्वेषामेव वितथात्मदृष्ट्यभिनिविष्टत्वात्। एतच सर्वं नैरात्म्यविशेषणम् । शिवद्वार्गमिति । निर्वाणप्रवेशोपायभूतत्वात् । शिव-मिति निर्वाणमुच्यते । कुदृष्टीनामिति । कुत्सिता आत्मादिदृष्ट्यो येषां ते तथोक्ताः । वितथदृष्ट्यमिनिविष्टवालजनत्रासकरमित्यर्थः । यथोक्तम्—"नास्त्यहं न भविष्यामि न मेऽस्ति न भविष्यति । इति बालस्य संत्रासः पण्डितस्य भयक्षयः ॥" इति । एतेन विपरीतामिनिवेशावस्थितैस्तद्धि(ग)मो (व)क्तमपि न शक्यते, किमुताधिगन्तुमिति दर्शितं भवति ॥ ३३२२ ॥

नचापि पृथग्जनभूमिस्थितेन केनचित्कदाचिद्पि परिज्ञातपूर्वं तदिति द्र्शयिति
—संसार्यनुचित्मिति।

संसार्यनुचितं ज्ञातं सर्वानर्थनिवर्त्तकम् । तदभ्यासादियुक्तानां गुणरत्नाकरं परम् ॥ ३३२३ ॥ ईटक परमं तत्त्वं जानन्ति कवयो यदि । प्रधानपुरुषार्थज्ञान्सर्वज्ञान्को न मन्यते ॥ ३३२४ ॥

संसारिभिः पृथग्जनैरनुचितमनभ्यसामित्यर्थः । कथं हिताय तत्प्रभवति येन तद्र्यं देशितमित्याह—ज्ञातमित्यादि । ज्ञातं साक्षात्कृतं सत्क्षेशजन्मादिलक्षण-स्याशेषानर्थराशेनिवर्त्तकं भवति । उत्तरकालमपि तद्भयस्यमानं रध्यादि (?)वैशेषि-कगुणामिनिवर्त्तकमित्येव परमं पुरुषार्थोपयोगितत्तवं यदि कवयोऽधिगच्छन्ति, तेऽपि सन्तु सर्वज्ञाः, न ग्रस्माभिरेकपुरुषावधिकमेव सर्वज्ञत्वमभ्युपेयते, किं तिर्हे ?, य एवं यथोदिततत्त्ववेदी स एव सर्वविदिष्यते नान्यः, न चैवं कवीनामस्ति, तेनाति-प्रसङ्गो न भवति ॥ ३३२३ ॥ ३३२४ ॥

एतेन--- यदुक्तं सर्वक्षेषु च भूयस्खित्यादि, तद्पि प्रत्युक्तमिति दर्शयमाह---इदं चेत्यादि ।

इदं च वर्डमानादेनेंरात्म्यज्ञानमीद्दशम्।
न समस्त्यात्मदृष्टौ हि विनष्टाः सर्वतीर्थिकाः॥ ३३२५॥ स्याद्वादाक्षणिकस्या(त्वा?)दि प्रत्यक्षादिप्रबो(बा?)धितम्। बह्वेवायुक्तमुक्तं यैः स्यः सर्वज्ञाः कथं न ते॥ ३३२६॥ वाहीकादिप्रसिद्धेऽस्मिन्प्रत्यक्षेऽथें स्वलन्ति ये। कथं सम्भाव्यते तेषामत्यक्षाधिगमः स्फुटः॥ ३३२७॥ असर्वज्ञत्वमेवं तु अ(प्र?)स्पष्टमवगम्यते। सिथ्याज्ञानानुषङ्गित्वाद्विपरीतप्रकाशानात्॥ ३३२८॥ स्थाणौ नर इति भ्रान्तः प्रतिपत्त्या(त्ता?) यथा परः। सर्वाभिश्च परीक्षाभिर्विज्ञेयो हेतुसिद्धितः॥ ३३२९॥ सम्यक् सर्वपदार्थानां तत्त्वज्ञानाच सर्ववित्। हेतावतो न सम्बोध्या संदिग्धव्यतिरेकिता॥ ३३३०॥

यथोक्तं तत्त्वज्ञानं यदि वर्द्धमानकिष्ठादीनां सम्भवेत्तदा तेषामि सर्वज्ञत्वं भवतु, यथा सर्व एवामी सर्वदोषप्रसवदेतुवितथात्मप्रहमाहगृहीताः प्रत्यक्षादिप्रमाणबाधिताक्षणिकादिपदार्थानामुपदेष्टारः, तत्कथमाकुमारमितप्रतीतिपथमुपगतेष्विप
पद्यिषु प्रस्खलतामेषामतीन्द्रियार्थदर्शनं सम्भावनापथमवतिरुवित, येनोच्यते
''किष्लो नेति का प्रमेति ।'' तथाहीयमत्र प्रमा स्फुटतरमिधातुं शक्यते, ये
मिथ्याज्ञानानुषिङ्गणस्ते सर्वविदो न भवन्ति, यथा खाणौ नर इति समुपजातिकअमः पुमान, मिथ्याज्ञानानुषिङ्गणश्च वर्द्धमानादय इति विरुद्धन्याप्तोपलिधः ।
सर्वज्ञ(त्व)विरुद्धेनासर्वज्ञत्वेन मिथ्याज्ञानानुषिङ्गत्वस्य न्याप्तत्वात् । न चासिद्धो
हेतुः, यतो विपरीतार्थप्रकाशनमेषां सर्वाभिः परीक्षाभिः प्रतिपादितम् । नचापि
सन्दिग्धविपश्चन्यानृत्तितयाऽनैकान्तिकता हेतोः, यतः सम्यगशेषपदार्थपरिज्ञातुः
त्वेन सर्वज्ञत्वमिष्यते । नच यत्र सम्यग् ज्ञानं तत्र तद्विरुद्धस्य मिथ्याज्ञानस्य
सम्भवः ॥ ३३२५॥ ३३२६॥ ३३२७॥ ३३२८॥ ३३२८॥ ३३२०॥

स्यादेवत-यदि नाम विपरीतार्थप्रकाशनमेषाम् , तथाऽपि मिध्याकानानुपक्ति-

त्वमतोऽवसातुं न शक्यते, यतोऽन्यथाऽपि व्यवहाराः शक्यन्ते कर्तुं विचित्राति-(मि?)सन्धित्वात्पुरुषाणाम् , तेन हेतोः संदिग्धासिद्धतेत्येतदाशक्व्याह—आशिमा-यिकमित्यादि ।

## आभिप्रायिकमेतेषां स्याद्वादादिवचो यदि । तात्त्विकं सर्ववस्तृनां किमेभी रूपमिष्यते ॥ ३३३१॥

यदि ह्यन्याभिप्रायेण तैरेतत्स्याद्वादादिप्रमाणविरुद्धमित्यु(मप्यु?)क्तमित्यमिधी-यते । अभिधीयताम्, नह्यस्माभिः स्वातक्रयेण वर्द्धमानादीनामसर्वज्ञत्वं साधियतुमि-ष्टम्, किंतु भवता परस्परविरुद्धमताविश्वतेन किपिलादिषु यदि सुगतः सर्वज्ञस्तदा किपलो नेति का प्रमेत्युक्तम्, अत्रास्माभिः प्रमाणं भवन्मत्या तेषां मतभेदमङ्गीक्ट-त्यामिधीयते, तेन नासिद्धता हेतोः । तथाहि यद्येषामाभिष्रायिकं वचो वर्ण्यते तदा किमेषां पारमार्थिकं वस्तुरूपमिष्टमिति वक्तन्यम् ॥ ३३३१॥

परं ( एवं ? ) पृष्टः सन्पर आह—अनात्मक्षणिकत्वादीति । अनात्मक्षणिकत्वादि यद्येवं सर्वदर्शिनः । साक्षात्समस्तवस्तूनां तत्त्वरूपस्य दर्शनात् ॥ ३३३२ ॥ सन्तु तेपि समस्तानामैकमत्येन संस्थितेः । परस्परविरुद्धार्थे नीतार्थे न हि ते जगुः ॥ ३३३३ ॥

यदि सात्मादीनि त्र्यात्तदा मतभेद एवोक्तः स्यादिति नासिद्धता भवेत्। यदोविमित्यादिनोत्तरमाह—नहास्माभिः शृङ्गमाहिकयाऽयमसौ सर्वज्ञ इत्येवं साधयद्यमित्यादिनोत्तरमाह—नहास्माभिः शृङ्गमाहिकयाऽयमसौ सर्वज्ञ इत्येवं साधयद्यमिष्टः, किंतु सामान्येन । यदि किपलादीनामेवंविधतत्त्वपरिज्ञानमभ्युपगम्यते न तर्हि भवता वक्तव्यम् 'मतभेदः कथं तयो'रिति, सर्वेषामैकमत्येन स्थितत्वात् । 
यस्तु परस्परिवकद्धार्थोपदेशस्तेषां स नेयार्थत्या व्यवतिष्ठते । नह्यैकमत्येन स्थिताः 
परस्परिवकद्धं नीतार्थ—तात्विकं रूपं गदन्तीति युक्तम् । तस्मान्मतभेदिमिच्छताना(मा?)भिप्रायिकं वचो वाच्यम्, एषां मतभेदाभ्युपगमे च न वक्तव्यम्—'को 
नामैको निरूप्यता'मिति, यतः सुगत एव यथोक्तज्ञानयोगितया सर्वज्ञत्वेनावधार्यते 
नान्य इति निरूपितमेतत् ॥ ३३३२ ॥ ३३३३ ॥

किंच कपिलादीनां यथोक्तकानाभ्युपगमे सुगतत्वमेवापद्यत इत्येतदर्शयन्नाह— मतिपादितकपत्येत्यावि । प्रतिपादितरूपस्य सर्ववस्तुगतस्य च । साक्षात्तस्वस्य विज्ञानात्सुगताः सर्वदर्शिनः ॥ ३३३४ ॥ तेषां चैवंविषे ज्ञाने सुगतस्वं न भिचते । प्रशस्तज्ञानयोगिस्वादेतावस्तस्य स्क्षणम् ॥ ३३३५ ॥

प्रतिपादितं प्रसाधितं प्रमाणतो रूपं स्वभावो यस्यानात्मादिलक्षणस्य तत्त्वस्य तत्त्वशोक्तम् । तेषामिति । वर्द्धमानादीनाम् । एतावदिति । प्रशस्तज्ञानयोगित्वम् । तस्येति । सुगतत्वस्य । यतो नैरात्म्यज्ञानात्प्रशस्तं समस्तज्ञेयावावरणप्रहाणं गत इति सुगत उच्यते ॥ ३३३४ ॥ ३३३५ ॥

किश्व—सामान्येनापि सर्वज्ञसम्भवे साध्यमाने भगवत्येवावतिष्ठते सामध्यी-दिति दर्शयति—तत्सम्भव्यपीत्यादि ।

> तत्सम्भव्यपि सर्वज्ञः सामान्येन प्रसाधितः । तस्रक्षणाविनाभावात्सुगतो व्यवतिष्ठते ॥ ३३३६ ॥

तदिति । तस्मात् । लक्षणाविनाभावादिति । सर्वज्ञलक्षणाविनाभावात् ३३३६ ननु विशेषनिर्देशमन्तरेण कथमसौ लभ्यत इलाह—अनिर्दिष्टविशेषोऽपीलादि ।

अनिर्दिष्टविशेषोऽपि सर्वज्ञः कोऽपि सम्भवेत् । यो यथावत् जगत्सर्वे वेत्त्यनात्मादिरूपतः ॥ ३३३७॥

यो हि सर्व जगदनात्मादिरूपेण यथावदवगच्छति स सर्वज्ञ इत्येवं सामान्येन कृतेऽपि सर्वज्ञ छक्षणे यत्र तदुपलभ्यते स सामध्योद्विशेषोऽवगम्यत एवेति विशेषो-पादानमनर्थकम्, एतच सर्वज्ञलक्षणं भगवत्येवोपलभ्यते नान्यत्र, विचित्रैरुपायैर-विश्वलच्छाःसत्यलक्षणसाभ्युपायहेयोपादेयतत्त्वप्रकाशनादिति भावः । नद्यविदितं वस्तु तथाभावैस्तथावत्तद्विपरीतमविकलमुपदेष्टुं शक्यते । यथोक्तम्—"परोक्षोपे-यतद्वेतोस्तदाख्यानं हि दुष्करम्" इति ॥ ३३३७॥

स्यादेतद्यदि नामानातमादिरूपतो जगद्विदितमस्य तथापि कथमसौ सर्वझः सिद्धातीत्याह—प्रत्यक्षीकृतनैरात्म्य इत्यादि ।

प्रत्यक्षीकृतनैरात्म्ये न दोषो लभते स्थितिम्। तद्विरुद्धतया दीप्रे प्रदीपे तिमिरं यथा ॥ ३३३८॥ क्रेशक्षेयावरणप्रहाणतो हि सर्वकृत्वम्, तत्र क्षेशा एव रागादयो भूतदर्भनप्रतिः बन्धा(न्ध्ः भावात्क्वेद्यावरणमुच्यन्ते, दृष्टस्यापि हेयोपादेयतत्त्वस्य यत्सर्वाकारापरि-क्रानं प्रतिपादनासामर्थ्यं च क्रेयानरणम् । तत्र क्रेशानरणस्य नैरात्म्यप्रत्यक्षीकर-णात्प्रहाणि: । ज्ञेयावरणस्य तु तस्यैव नैरात्म्यदर्शनस्य साद्रनिरन्तरदीर्घकालाभ्या-सात । तथासमी रागादयः क्षेत्रा वितथात्मद्शेनमूलका अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निन श्चिताः, न बाह्यार्थबलभाविनः । यतः सत्यपि बाह्यार्थे नायोनिसौमनच्छा(स्का?)-रमन्तरेणोत्पद्यन्ते । विनापि चार्थेनायोनिसौविकल्पसंमुखीभावे समुत्पद्यन्ते । नच स(य?)त्सद्सत्तानुविधायि यम् भवति तत्तत्कारणं युक्तमतिप्रसङ्गात् । नाप्येते पर-परिकल्पितात्मसमवायिनः. तस्यात्मनो निरस्तत्वात् । सत्यपि वा तस्मिन्नित्यं रागा-दीनामुत्पत्त्यनपायप्रसङ्गात् । उत्पत्तिस्थितिकारणस्याविकलस्यात्मनः सर्वदा सन्निहि-तत्वात् । परैरनाधेयातिशयस्य तद्पेक्षानुपपत्तेश्चेति बहुधा चर्चितमेतत् । सदसतो-आश्रयणनिषेधाद्युक्तमेषां कचित्समवायित्वमित्यतो न नित्यहेतुप्रतिबद्धात्मस्थितयः। नापि बाह्यार्थबलभाविनः । किंत्वभूतात्मद्द्यीनबलसमुद्भाविनः, तथाह्यहामित्यप-इयतो नात्मस्त्रेहो जायते, नापि ममेलगृह्णत आत्ममुखोत्पादानुकूछत्वेनागृहीते वस्तु-न्यात्मीयत्वेनाभिष्वङ्गः समुद्भवति । द्वेषोऽपि नहि कचिद्सक्तस्यात्मात्मीयप्रतिकृ-छस्वेनागृहीते वस्तुनि प्रादुर्भावमासादयति । आत्मीयानुपरोधिनि तदुपरोधप्रतिघा-तिनि च तस्यासम्भवात् । एवं नामाद्योऽपि वाच्याः । तस्माद्नादिकालीनं पूर्व-पूर्वसजातीयाभ्यासजनितमात्मद्शीनमात्मीयप्रहं प्रसूते, तौ चात्मीयस्नेहम्, सोऽपि द्वेषादिकमित्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामात्मग्रहादात्मात्मीयप्रहमूलत्वमेषां स्फुटतरमागो-पालाक्षनमवसितमेव । आत्मद्रीनविरुद्धं च नैरात्म्यद्रीनम् , तद्विपरीताकाराल-म्बनत्वात्। अनयोर्हि युगपदेकस्मिन् सन्ताने रज्जसर्पतज्ज्ञानयोरिव सहावस्थानमैक्यं च विरुद्धम् । अतो नैरात्म्यद्शेनस्यात्मदर्शनविरोधात्तन्मृळैरपि रागादिभिः सह विरोधो भवति, दहनविशेषे(णे)व शीतकृतरोमहर्षादिविशेषस्य । तेन सर्वदोषविरो-धिनैरात्म्यदर्शने प्रत्यक्षीकृते सति न तद्विरुद्धो रागादिदोषगणोऽवस्थानं लभते तिमिरवदालोकपरिगते देश इत्यतो नैरात्म्यदर्शनात्क्षेशावरणप्रहाणं भवति । प्रयोगः ---यत्र यद्विरुद्धवस्तुसमवधानं न तत्र तद्परमवस्थितिमासाद्यति, यथा दीप्रप्रदी-पप्रभाप्रसरसंसर्गिणि धरणितले तिमिरम् , अस्ति च दोषगणविरुद्धनैरात्म्यदर्शनस-मवधानं प्रत्यक्षीकृतनैरात्स्यद्शेने पुंसीति बिरुद्धोपलिधः।

स्यादेतत् --यथा नैरात्म्यदर्शनसमाकान्ते चेतसि विरुद्धतयाऽऽत्मदर्शनस्योत्प-

जुमनवकाशस्तवा नैरात्म्यदर्शनत्याप्यात्मदर्शनसमाकान्ते मनसि, विरोधस्य तस्य-त्वात् , ततश्च कस्यचित्रैरात्म्यद्शेनस्यासम्भवादसिद्धो हेतुः । सम्भवतु वा न वा नैरात्म्यदर्शनम् , तथाऽप्यनयोर्विरोधे सत्यपि नात्यन्तं बाध्यबाधकभावः सिद्ध्यति, यथा रागद्वेषयोः सुखदुःखयोर्वा । यतोऽत्यन्तप्रहाणमिह साधियतुमिष्टम् । नतु तावत्कालासमुदाचारमात्रमित्यतोऽनैकान्तिकता हेतोः । दृश्यतेऽपि सतामखण्डित-महिमानो रागादयः समुदयमासादयन्त इत्यतोऽपि हेतोनैंकान्तिकतेति । नैतद्क्ति । यदि नैरात्म्यविकल्पस्योत्पादोऽप्रहाणक्षेशस्य सन्ताने न संभवेचदा न सम्भवेत्रैरा-त्म्यद्र्भनोद्यावकाशः, यावताऽनुभवसिद्धस्तावन्नैरात्म्यविकल्पसंमुखीभावः सर्वेषा-मेव । स एव च भावनया कामिनीविकल्पवत्प्रकर्षगमनसम्भवादन्ते स्फुटप्रतिभास-तया प्रमाणप्रतीतार्थप्राहितया च प्रत्यक्षतामापद्यत इति कथं नैरात्म्यदर्शनोद्या-सम्भवः । अपि च--यथाऽन्धकारपरिगते देशे कालान्तरेण प्रकाशोदयावकाशस-म्भवसाथेहापि किं न सम्भाव्यते । नचाप्येवं शक्यं वक्कम्-सैव तादशी भावना न कस्यचित्सम्भवति, या तथाभूतप्रत्यक्षज्ञानफला भवेदिति । यतोऽसम्भवे कारणं वचनीयम् । तथाहि--भावनायामप्रयोगे सर्वेषामेवानर्थित्वं वा कारणं भवेत् ?, श्रेक्षावतः प्रवृत्तेरर्थितया व्याप्तत्वात् । सत्यप्यर्थित्वे प्रहेयस्वरूपापरिज्ञानाद्वा न प्रव-र्त्तते प्रेक्षावान ?, अनिर्ज्ञातस्वरूपस्य दोषस्य हातुमशक्यत्वात् । सत्यपि तत्स्वरूप-ज्ञाने नित्यत्वं वा दोषाणां पदयंस्तत्प्रहाणाय न यद्यमारभते <sup>१</sup>, नित्यस्य प्रहाणासम्भ-वात् । असत्यपि वा नित्यत्वनिर्हेतुकत्वभेषामवगम्य निवर्त्तते ?, स्वतन्नस्यासंभवदु-च्छेदत्वात् । सत्यपि वा कारणवत्त्वे तत्कारणखरूपानिश्चयादपि नाद्रियते भावना-याम् ?, अपि(वि?)ज्ञातनिदानस्य व्याधिरिव प्रहातुमशक्यत्वात् । भवतु वा तत्कारणपरिज्ञानं किं तत्कारणं नित्यमवगम्य नोत्सहते तत्प्रहाणाय प्रेक्षापूर्वकारी ?, अविकलकारणस्य प्रतिबद्धमशक्तेः । अनिस्यत्वेऽपि वा तत्कारणस्य दोषाणां प्राणि-धर्मतामवेत्य न प्रयतते ?, स्वभावस्य हातुमशक्यत्वात् । अस्वभावत्वे वा दोषाणां क्षयोपायासम्भवान्निवर्त्तते ?, नद्यपायविकलस्योपेयसंप्राप्तिरस्ति । सत्त्वेऽपि चोपायस्य तद्परिज्ञानाद्संभवत्तद्नुष्ठानो भवेत् ?, अपरिज्ञातस्वरूपस्यानुष्ठानासम्भवात् । परि-ज्ञानेऽपि वा लङ्कनादिव व्यवस्थितोत्कर्षतया जन्मान्तरासम्भवेन वा भावनाया अत्यन्तप्रकर्षमसम्भावयन्नाभियोगवान्भवति ? । भवत् वाऽत्यन्तप्रकर्षगमनसम्भवा-स्प्रतिपक्षीद्येन दोषाणां क्षयः, तथापि ताम्रादिकाठिन्यवत्युनरपि दोषाद्यं सम्भान

मयज्ञानियोगमारभत इति ? । तत्र न तावदनर्थित्वं सिद्धम् । तथाहि-ये वाबजा-ह्मादिदु:खोलीडितमानसाः संसारादुश्रस्तमनसस्तदुपशममात्मनः प्रार्थयन्ते, शावकादिबोधनियतानां संसाराद्भयमेव नैरात्स्यभावनार्थित्वनिमित्तम् । ये तु गोत्र-विशेषाध्यकतीव परहितकरणैकाभिरामाः संस्कारादिदःखत्रितयपरिपीडितं जगद-बेक्ष क्रुपापरतक्रतया तदुःखदुःखिनः स्वात्मनि व्यपेक्षामपास्य सकलानेव संसा-रिण आस्मत्वेनाभ्यपगतास्तत्परित्राणाय प्रणिद्धते तेषां करुणैव भावनाप्रवृत्तिनिमि-न्तम्, परोक्षोपेयतद्धेतोस्तदाख्यानस्य दुष्करत्वात् । परहितकरणेन प्रेक्षावतः किं प्रयोजनमिति चेम् । तदेव प्रयोजनमिष्टलक्षणत्वात्तस्य । नचाप्रेक्षावत्त्वप्रसङ्गः । परिकल्पितात्ममहनिबन्धनत्वादात्महितकर्णाभिनिवेशस्य सकलसाधुजनसंमतत्वात . स्वफलानुबन्धित्वाच परहितकरणस्य । अपि च भावनाप्रवृत्तावर्थित्वासम्भवोऽत्र प्रतिपाद्यितुमारच्यः, तद्यदि नामाप्रेक्षावत्त्वं तस्य भवेत्किमियता प्रवृत्तावनर्थित्वं तस्य स्यात् । तस्मादिद्मेव वक्तव्यम्-परहितकरणाय नैव कश्चित्प्रवर्त्तते प्रयोज-नाभावादिति, तत्र चोक्तम् । अपि च-यथा केचिद्रपरुभ्यन्तेऽतितरामभ्यस्त-नैर्षृण्या अकारणमेव परव्यसनाभिरामाः परदुःखसुखिनस्तथा केचिद्भ्यस्तकारूण्याः परसुखाभिरामाः परदुःखदुःखिनः प्रयोजनान्तरमन्तरेणापि भवन्तीति किं न सम्भा-व्यम् । नापि दोषस्वरूपापरिज्ञानम् , यतोऽभिष्वङ्गपरिघातात्मात्मीयोन्नत्याद्याकारेण रागद्वेषमोहमानमदेर्ध्यामात्सर्यादयः क्वेशोपक्वेशगणा विदितस्वरूपा एवोदयन्ते व्य-यन्ते च । नापि च ते नित्याः, कादाचित्कतया संवेद्यमानत्वात् । अतएव नाहेतुक-त्वमेषाम् , अहेतोरनपेक्षितत्वेन देशकालस्वभावनियमायोगात् । अतोऽपि नित्यहेतु-त्वमेषां प्रतिक्षिप्तम्, तत्कारणस्यात्मादेः सदा सन्निहितत्वादनाधेयातिशयस्य परैः सहकारिनिरपेक्षत्वात् । तन्मात्रभाविनां सर्वदा युगपत्रो(बो?)त्पत्तिप्रसङ्गात् । अतः सामर्थ्यादिनित्यहेतव एवैते । अनित्योऽपि हेतुरेषां विदितस्यरूप एव, आत्मात्मीय-विषयीसहेतुकत्वाद्वागादेदीयगणस्य तदन्वयञ्यतिरेकानुविधानादिति पूर्वं प्रतिपादित-त्वात्। नापि प्राणिधर्मत्वमेषां तस्यैव धर्मिणोऽसिद्धेः, न हि प्राणी नाम धर्मी विद्यते कश्चित् , यस्यामी रागाद्यो धर्मा भवेयुः । केवलमिद्म्प्रत्ययतामात्रमिदं विकल्पस-मारोपितत्वाद्धमेधर्मिञ्यवहारस्य । अथ चित्तस्वभावत्वेन तत्रोत्पन्या वा प्राणिधर्म-त्वमेषाम् , तथाऽप्यसिद्धिरनैकान्तिकश्च । तथाहि-विषयविषयिभावभिच्छता चित्तं विषयप्रहणस्यभावमध्यपेयम् , अन्यशा विषयज्ञानयोर्ने विषयविषयिभावः । अर्थ-

प्रहणस्वभावत्वेनाङ्गीकियमाणे यस्तस्य स्वभावस्तेनैवात्मनों ऽशोर्थस्तेन गृह्यत इति वक्तव्यम् । अन्यथा कथमसौ गृहीतः स्यात् । यद्यसताऽऽकारेण गृह्योत ततस्र विष-यविषयिभावो न स्यात् । तथाहि—यथा ज्ञानं विषयीकरोत्यर्थं न तथा सोऽर्थः. यथा सोऽर्थो न तथा तं विषयीकरोतीति निर्विषयान्येव ज्ञानानि स्युः । ततश्च सर्वपदार्थासिद्धिप्रसङ्गः । तस्माद्भृतविषयाकारप्राहिताऽस्य स्वभावो निज इति स्थितम् । भूतश्च स्वभावो विषयस्य श्वणिकानात्मादिरूप इति प्रतिपादितमेतत् । तेन नैरात्म्यमहणस्वभावमेवेति तन्नात्ममहणस्वभावम् । यत्पुनरन्यथास्वभावोऽस्य स्यातिमृढानाश(मृढानांस?) सामर्थ्योदागन्तुकप्रत्ययबलादेवेत्यवतिष्ठते, वत्वेन, यथा रज्ज्वां सर्पप्रत्ययस्य । अतएव क्वेशगणोऽत्यन्तसमुद्धतोऽपि नैरा-त्म्यदर्शनसामर्थ्यमस्योन्मूलयितुमसमर्थः । आगन्तुकप्रत्ययक्कतत्वेनाद्यव्वात् । नैरा-स्म्यज्ञानं तु स्वभावत्वात्प्रमाणसहायत्वाच बलवदिति तुल्येऽपि विरोधित्वे आत्म-दर्शने प्रतिपक्षो व्यवस्थाप्यते । न चात्मदर्शनं तस्य तद्विपरीतत्वात् । यस्यापि न बाह्योऽर्थोऽस्तीति पश्चस्तस्यापि मते नैरात्म्यप्रहणस्वभावमेव ज्ञानं नात्मदर्शनात्सकम्, तस्यात्मनोऽसत्त्वात् । तथाहि-यदि नाम तेन विषयस्थाभावात्तद्वहणात्मकं ज्ञानं नेष्टम् , खसंवेदनात्मकं तु तद्वदयमङ्गीकर्त्तव्यम् । अन्यथा ज्ञानस्यापि व्यवस्था न स्यात् । स चात्मा विद्यमानेनैवानात्माद्वयादिरूपेण संवेद्यो नान्यथा, पूर्ववद्दोषप्र-सङ्गात् । तस्मात्त्राणिधर्मत्त्रमेषामसिद्धम् । नापि तत्रोत्पद्यत इत्येतावता स्वभावत्वे परिकल्पिते प्रहाणासम्भवोऽनेकान्तात्। तथाहि-रज्ज्वां सर्पज्ञानमुत्पद्यते, अथ च तत्सम्यग् झानोत्पादान्त्रिवर्त्तते । नापि क्षयोपायासम्भवः । खहेतुविरुद्धस्वभावपदा-र्थाभ्यासस्य क्षयोपायत्वेन सम्भवात् । तथाहि-ये सम्भवत्स्वहेतुविरुद्धस्वभावा-भ्यासास्ते सम्भवद्यन्तसन्तानविच्छेदाः, तद्यथा त्रीह्याद्यः, तथा चामी रागाद्य इति सम्भवत्येवैषां क्षयोपायः । नापि तदपरिज्ञानम् , यतो हेतुस्वरूपज्ञानादेव यत्त-द्विपरीतालम्बनाकारं वस्तु स तस्य प्रतिपक्ष इति स्फुटमवसीयत एव । नैरात्म्य-द्शेनं च तत्र विपरीतालम्बनाकारत्वात्प्रतिपक्ष इति प्रदर्शितमेतत् । नापि लङ्कना-दिवद्भावस्थितोत्कर्षता । पूर्वपूर्वाभ्यासाहितस्य स्वभावत्वेनानपायादुत्तरोत्तरप्रयक्षस्था-वृर्विविशेषाधानैकनिष्ठत्वात् । स्थिराश्रयत्वात् । पूर्वसजातीयबीजप्रभवत्वात्र प्रज्ञा-देनेत्वेषं छङ्कनादिरिति पद्मात्त्रतिपाद्यिष्यते । नापि जन्मान्तरासम्भवः, पूर्वजन्म-प्रसरस्य प्रसाधितत्वात् । नापि वाम्रादिकाठिन्यादिवत्युनहत्पत्तिसन्भवो दोषाणाम् ।

तद्विरोधिनैरात्म्यदर्शनस्या त्यन्तसात्म्यमुपगतस्य सदाऽनपायात् । ताम्रादिकाठिन्यस्य हि यो विरोधी वहिस्तस्य कादाचित्कसिन्नहितत्वात्काठिन्यादेस्तदभाव एव भवतः पुनस्तद्पायादुत्पत्तिर्युक्ता । नत्वेवं मलानाम् । अपायेऽपि वा मार्गस्य भस्मादिभिर-नैकान्तान्नावर्यं पुनरुत्पत्तिसम्भवो दोषाणाम् , तथाहि—काष्टादेरप्रिसम्बन्धाद्भ-स्मसाद्भृतस्य तद्पायेऽपि न प्राक्तनरूपानुवृत्तिः, तद्वद्दोषाणामपीत्यनैकान्तः। किञ्चा-गन्तुकतया प्रागप्यसमर्थानां मलानां पश्चात्सात्मीभूतं तन्नैरात्म्यं वाधितुं कुतः शक्तिः, नहि स्वभावो यह्ममन्तरेण निवर्त्तयितुं शक्यते । नच प्राप्यपरिहर्त्तव्ययो-र्वस्तुनोर्गुणदोषदर्शनमन्तरेण प्रेक्षावतां हातुमुपादातुं वा प्रयत्नो युक्तः । नच विप-क्षसा(नचाविपर्यस्ता ?)त्मनः पुरुषस्य दोषेषु गुणदर्शनं प्रतिपक्षे वा दोषदर्शनं सम्भवति, अविपर्यस्तत्वात् । नहि निर्दोषं वस्त्वविपर्यस्तिधियो दुष्टत्वेनोपाददते, नापि दुष्टं गुणवत्त्वेन । नच नैरात्म्यदर्शनस्य कदाचिदुष्टता । सर्वोपद्रवरहितत्वेन गुणवत्त्वात् । तथाहि—निःशेषरागादिमलस्यापगमात्र भूतार्थदर्शननिवन्धोपद्रवः । नापि रागादिपर्यवस्थानकृतः कायचित्तपरिदाहोपद्रवोऽस्ति । नापि जन्मप्रतिबद्धो व्याधिजाद्युपद्रवः, जन्महेतोः क्षेशस्याभावात् । नापि साश्रवसुखोपभोगवद्वैरस्योप-द्रवः, प्रशमसुखरसस्यैकान्ततयाऽनुद्वेगकरत्वात् । तन्नास्य हानाय यत्नो युक्तः । अपि तु यदि भवेदपरिहाणायैव भवेत्। बुद्धेः प्रकृत्या गुणपक्षपातात्। नापि दोषो-पादानाय प्रयत्नः, तेषां सर्वोपद्रवास्पद्त्वेन दुष्टत्वात् । तस्मात्सम्भविनी नैरात्म्या-भावना । तस्याश्च प्रकर्षपर्यन्तगमनात्स्फुटप्रतिभासज्ञानफलत्वं दृष्टम् । यथा का• मिनीं भावयतः कामातुरस्य । तथाहि तस्य सविश्रमाः पश्याम्युपगृह इत्येवं वाचः कायव्यापाराश्चामिप्रायानुरूपाः साक्षात्कारिनिबन्धनाः प्रवर्त्तनते । तस्मान्नासिद्धो हेतुः । नाष्यनैकान्तिकः, यतो नैरात्म्यदर्शनस्य भूतार्थविषयत्वेन बछवत्त्वमात्मदर्श-नस्य तु विपर्ययाद्विपर्यय इति भवति विपक्षप्रतिपक्षभावः । रागद्वेषयोरप्यभूतात्म-महसंस्पर्शेन प्रशृत्तेर्न तयोविरुद्धरूपमहणनिमित्तो विपक्षप्रतिपक्षभावः । नापि विप-र्यासात्, अविपर्यासकृतोर्द्वयोरपि विपर्यस्तत्वात् । नाष्यनयोर्विरोधः सिद्धः, द्वयो-रप्यात्ममहैकयोनित्वात् कार्यकारणभावाच । तथाहि-सत्यात्मात्मीयाभिष्वक्के तदु-परोधिनि द्वेषो जायते नान्यथा । नचाभिन्नकारणयोः कार्यकारणभूतयोर्बाध्यवाध-कभावो युक्तः, यथा विह्निभूमयोरेकेन्धनप्रभवयोः, यथा वात्मग्रहस्रोहयोः, अतिप्र-सङ्गात् । युगपदनुत्पत्तिस्तु तदुपादानचित्तस्य युगपत्सजातीयचित्तद्वयाक्षेपासाम-

र्थात् । नापि सुखदुःखयोः परस्परं विरोधः, तथाहि-द्विविधे सुखदुःखे मानसे विषयजे च । तत्र ये तावन्मानसे तयोर्द्धेषानुनयसंत्रयोगित्वाद्वागद्वेषाभ्यामेकयो-गक्षेमतया तद्विपर्यस्तत्वमभिन्नात्मरूपमाहित्वमात्मप्रहैकयोनित्वं कार्यकारणभावश्चेति न परस्परं विरोधः संभवति । ये च विषयजे तयोरपि परस्परं कारणभेदाप्रतिनि-यमात्र विरोध: । तथाहि यत एव सुखमुत्पद्यते तत एवातिसेव्यमानादु:खमपीति न तयोः कारणभेदप्रतिनियमोऽस्ति । नत्वेवं नैरात्म्यदर्शनस्येतरेण । किश्व-द्रयो-रप्यनयोर्विषयवलभावित्वेन तुत्यवलत्वम् , नतु मार्गदोषयोः, मार्गस्यैव भूतार्थवि-षयत्वेन वलवत्त्वात्, न दोषाणाम् । अपि(च)खलु सुखदुःखेऽचिरस्थितिके न तु पुनरेवं नैरात्म्यदर्शनम् , तस्य सात्मत्वेन सदाऽनपायादिति पूर्वमुक्तमतो न व्यमि-चारः । युगपद्नुत्पत्तेस्तु कारणमुक्तम् । यत्पुनरुक्तमनुमानबलावधारितनैरात्म्याना-मपि समुत्पद्यन्ते रागाद्य इति, तद्युक्तम् । यस्माद्भावनामयं स्फुटप्रतिभासतया निरात्मकवस्तुसाक्षात्कारिज्ञानमविकल्पकं प्रमाणप्रसिद्धार्थविषयतया चाभ्रान्तं तन्नै-रात्म्यद्रश्नमात्मद्रश्नस्यात्मन्तोनमूळनेन प्रतिपक्षो वर्णितो न श्रुतचिन्तामयम् । यस्मा-द्नादिकालाभ्यासादसन्तोपारूढमूलत्वान्मलानां क्रमेणैव विपक्षवृद्ध्याऽबद्धसतां क्षयः, नत् सकुच्छवणेन । यथा शीतस्पर्शस्य विह्नारूपसंपर्भमात्रान्न क्षयः । नचापि श्रुतचित्तामयनैरात्म्यज्ञानसंमुखीभावे सति रागादिसमुद्यः सिद्धो येन व्यभिचारः स्यात् । तथाहि-समुत्पनं रागादिपर्यवस्थानमग्रभादिमनस्कारबलेन विनोदय-न्त्येव सौगताः । अतएवाखिण्डतमहिमत्वभेषामसिद्धम् । विरोधोऽपि नैरात्म्य-दर्शनेनेषामत एव व्यवस्थाप्यते । तत्संमुखीभावे सत्यपकर्षात् । ये हि यदुपधा-नाद्पकर्षधर्माणस्ते तद्यन्तवृद्धौ निरन्वयसमुच्छित्तिधर्माणो भवन्ति, यथा सिल-ळावद्भावभिज्वाला, नैरात्म्यज्ञानोपधानाचापकर्षधर्माणो दोषा इति तद्खन्तवृद्धौ कथमवस्थां छभेरन । अतो नानैकान्तिकता हेतोः । सपक्षे भावाच न विरुद्धता 11 3336 11

एवं क्वेशावरणप्रहाणं प्रसाध्य क्वेयावरणप्रहाणं प्रतिपादयन्नाह—साक्षात्कृति-विशेषादिति।

> साक्षात्कृतिविद्योषाच दोषो नास्ति सवासनः। सर्वज्ञत्वमतः सिद्धं सर्वोवरणमुक्तितः॥ ३३३९॥

साक्षात्करणं कस्य ?, नैरात्म्यस्थेति प्रकृतत्वाद्गम्यते । तस्याविशेषः बहुको बहुधोपायं(वै:?)कालेन बहुना सर्वोकारेण तत्र तद्विपक्षे च गुणदोषाणामत्यन्तप्रका-शीमावः । अत एव श्रावकादेनैरात्म्यदर्शनेऽपि न सर्वज्ञत्वम् । तथाविधान्तराभ्यान सविशेषाभावेन ह्रोयावरणस्याप्रहाणात् । प्रयोगः-या साद्रतैरन्तर्यदीर्घकाल-विशेषणा भावना सा करतलायमानप्राह्मावभासमानज्ञानफला, तद्यथा कामातुरस्य कामिनीभावना, यथोक्तविशेषणत्रययुक्ता च सर्वोकारसर्वमतनैरात्स्यभावना कार-णिकस्थेति स्वभावहेतुः । नचासिद्धो हेतुः, कारुणिकस्यार्थित्वेन तथा प्रवृत्तिसम्भ-बस्य प्रतिपादितत्वात् । नाप्यनैकान्तिकत्वम् , यतः सर्वधर्मगतनैरात्म्यालम्बनस्य मनोविज्ञानस्य धर्मिणो यथोक्तविशेषणत्रययुक्तभावनासंस्पृष्टत्वेन हेतुना स्फुटप्रति-भासित्वं साध्यम् । एतेन च साध्यधर्म्येण यथोक्तसाधनधर्मस्य व्याप्तिः सिद्धा । कारणान्तरानपेक्षित्वात्स्फुटप्रतिभासित्वस्य । ततश्च सामर्थ्योत्सर्वज्ञत्वेनापि व्याप्तिः सिद्धा । यस्मात्सर्ववस्तुगतनैरात्म्याद्यालम्बनस्य मनसो यत्स्फुटप्रतिभासित्वं तदे-वास्य सर्वज्ञत्वं नान्यत् । तथाहि भाव्यमानवस्तुर्फटप्रतिभासित्वेन भावनायाः सामान्येन व्याप्ती सिद्धायां सामध्यीत्सर्वज्ञत्वेनापि सिद्धैव । यथोक्तधर्मिण्यन्यस्य स्फ्रटप्रतिभासित्वस्थासम्भवात् । एतेन ये सत्तासाधने दोषाः प्रोक्तास्ते प्रत्युक्ताः । सर्वज्ञसत्ताया असाध्यत्वात् । प्रसिद्धे मनसि धर्मिणः स्फुटप्रतिभासित्वस्य साध्य-त्वात् । एवमनेन प्रकारेण प्रसिद्धात्साक्षात्कृतिविशेषात्कायवाग्बुद्धिवैगुण्यलक्ष-णाया दोषवासनायाः प्रहाणात्सिद्धमावरणद्वयप्रहाणम् । अतः सर्वावरणविमुत्तया .सिद्धं सर्वेशत्वम् ॥ ३३३९ ॥

स्यादेतद्यदि नाम सामान्येन सिद्धं सुगते तु न सिद्धमित्याह—एतच्चेत्यादि ।
एतच सुगतस्येष्टमादौ नैरात्म्यकीर्त्तनात् ।
सर्वतीर्थकृतां तस्मातिस्थतो मूर्कि तथागतः॥ ३३४०॥

एतदाथोक्तं सर्वज्ञत्वं सुगतस्थैवेष्टं—सिद्धम् । न कपिछादेः । कस्मात्?, आदौ
नैशात्म्यकीर्त्तनात् । एतदुक्तं भवति । येनेदं सर्वपदार्थानां स्कन्धनश्वकत्वादिदेशनया सर्वाकारमादौ प्रथमतो नैरात्म्यं कीर्त्तितम्, स एवादौ सर्वधर्माणां विचिन्नप्रभेदनैरात्म्यकीर्तनात्कार्यछिङ्गात्सिद्धः पुरुषविशेषोऽस्माभिः सुगत इत्युच्यते ।
तस्यानया देशनया साभ्युपायहेमोपादेयतत्त्वस्थिराशेषद्भानं साध्यते । (ते) न ज्ञान-

योगादेवासी सर्वज्ञः प्रमाणभूतश्चेति तदुक्तप्रतिपत्तिकामैः साधियतुं युक्तः, नतु कीटसङ्क्यादिज्ञानात् । किंतु कीटसङ्क्यादाविष तस्य ज्ञानसम्भवः साध्यते । तस्य-स्थिराशेषज्ञानं त्वाह्य । तथाहि—प्रमाणसंवादिनैरात्म्यदेशनया तत्त्वज्ञानं यस्य सिद्धम्, तस्यैव नैरात्म्यस्य पूर्वापराव्याहतदेशनया स्थिरज्ञानम्, नवाङ्गेऽिष शास्त-प्रवच्ने प्रियान(तु!) विषयायामि देशनायां दुःखादिलक्षणसत्यदेशनाया एकवान्वयत्वात् । विचित्रश्चोपायश्चतुःसत्यप्रकाशनादशेषज्ञानमस्यानुमीयते । शेषस्य सर्वान्कारज्ञानप्रतिपादनासामध्येलक्षणस्य प्रहाणात् । नद्यविदितसर्वाकारगुणदोषस्तत्प्रति-पादनाकुशलश्च तथा प्रतिपादयति । नापि वेदादिज्ञाय प्रतिपादयतिते युक्तम् । तस्य पौरुषेयत्वप्रतिपादनादिति भावः । अतोऽशेषतीर्थकरमृप्ति भगवान्ज्ञानातिशन्ययोगातिश्चत इति सिद्धम् ॥ ३३४० ॥

अतएव यथोक्तज्ञानातिशययोगिना भगवता सहान्येषां न तुत्यत्वमस्तीति दर्श-यन्नाह—तेनेत्यादि ।

तेन प्रमाणसंवादितत्त्वदर्शनयोगिना।
न तुल्यहेतु(योग?)ताऽन्येषां विरुद्धार्थोपदेशिनाम् ३३४१
प्रमाणगोचरा येषां प्रमाबाधाकुलं वचः।
तेषामत्यक्षविज्ञानशक्तियोगो हि दूरतः॥ ३३४२॥

नहोषां ज्ञानातिशययोगिताप्रसाधकः कश्चिद्धेतुरस्ति । तथाहि—हेतुर्भवत् वच-नाख्यमेव लिङ्गं भवेत् । तचैषां प्रमाणविरुद्धार्थप्रतिपादकमिति कथं ततो ज्ञाना-तिशययोगिताऽमीषां प्रतीयेत ॥ ३३४१ ॥ ३३४२ ॥

सुगतस्यापि वचनं प्रमाणविरुद्धमिति चेदाह—सम्बद्धेत्यादि ।

सम्बद्धानुगुणोपायं पुरुषार्थाभिधायकम् । दृष्टेऽप्यर्थे प्रमाणाभ्यामीषद्प्यप्रवाधितम् ॥ ३३४३ ॥

सम्बद्धम्—नाक्यानामेकार्थोपसंहारेण परस्परं सङ्गतम्, नतु दशदाडिमादि-वाक्यवत्परस्परासङ्गतम् । अनुगुणः—शक्यानुष्ठानतया नैरात्म्यभावनादि छक्षण उपायो यस्मिन्नुपदिष्टस्तत्त्त्तथोक्तम्, नतु विषप्रशमनाय तक्षकचृडारत्ना छङ्कारोपदेश-वदशक्योपायम्। पुरुषार्थः—अभ्युदयनिः श्रेयस छक्षणः, तस्याभिषायकम्, नतु काक-दन्तपरीक्षावदपुरुषार्थफ छम्। ननु चैतत्सर्वं कपिछादिवाक्येष्वण्यस्तीत्याह—हुष्टे- ऽपीत्यादि । दृष्टे—प्रत्यक्षानुमानविषयत्वेनाभिप्रेते । प्रमाणाभ्याम्—प्रत्यक्षानुमान्नाभ्याम् । अवाधितं यथा निर्दिष्टस्यार्थस्य तथाभावात् । तथाहि—नीलाविसुस्वदुः-स्वादिनिमित्तोद्वहणरागादिबुद्धिलक्षणस्य स्कन्धपश्वकस्य प्रत्यक्षत्वेनाभिमतस्य नान्यथात्वं सम्भवति, अप्रत्यक्षत्वेन चाभिमतानामप्रत्यक्षतेव । यथा परैः प्रत्यक्षा-मिमतानां रूपशब्दादिसिन्नवेशेनां सुखादीनां द्रव्यकर्मसामान्यसंयोगादीनां च । तथा—वस्तुवलप्रवृत्तानुमानविषयत्वेनाभिप्रेतानां तथा भाव एव । यथा चतुर्णामा-र्यसत्यानामतद्विषयत्वेनेष्टानां चातद्विपयत्वमेव । यथा परैर्वस्तुवलानुमानविषयत्वेनाभिमतानामात्मादीनाम् । अपिशब्दादृदृष्टेऽपि न विकियेति दर्शितम् । तथाद्यत्र रागादिरूपं तत्प्रभवं वा धर्मसुद्दिश्य तत्प्रहाणाय तित्रदानात्मदर्शनविरोधेन नैरा-त्मयदर्शनमेव प्रतिपक्षो देशितो नतु कपिलादिशास्त्रवत्तनिदानाविरुद्धः स्नानामिहोन्त्रादिरुपदिष्टः ॥ ३३४३ ॥

अत एव विशुद्धसुवर्णवत्परीक्ष्य प्राह्ममेतद्विचक्षणैरिति भगवतोक्तमित्येतत्सूचय-न्नाह—तापादित्यादि ।

#### तापाच्छेदान्निकषाद्वा कलधौतिमवामलम् । परीक्ष्यमाणं यन्नैव विक्रियां प्रतिपद्यते ॥ ३३४४ ॥

यथा कलधौतं सुवर्णममलं सर्वदोपरहितं परीक्ष्यमाणं तापादिभिनं विक्रियां प्रतिपद्यते तथा भगवद्वचौरत्नं प्रत्यक्षेण तापसदृशेन वस्तुबलप्रवृत्तानुमानेन निकष-प्रस्थेणागमापेक्षानुमानेनापि छेददृष्टान्तसूचितेन न विक्रियते । अतः प्रेक्षापूर्व-कारिण एवम्भूतादेवागमात्प्रवृत्तिर्युक्ता नान्यत इत्यमिप्रायः ॥ ३३४४ ॥

रत्नसाधर्म्यमस्य दशेयन्नाह—समस्ते त्यादि ।

समस्तक्तमतध्वान्तविध्वंसानुगुणोदयम्।
तथागतवचोरत्नमलब्धंबहुकल्मषः॥ ३३४५॥
ततः सुगतमेवाहुः सर्वज्ञमतिशालिनः।
प्रधानपुरुषार्थज्ञं तं चैवाहुर्भिषग्वरम्॥ ३३४६॥
सुगतस्तेन सर्वज्ञः किपलो नेति तु प्रमा।
अनन्तरोदिता व्यक्ताऽप्येषा मूढैर्न लक्षिता॥ ३३४७॥
क्रमतमेव ध्वान्तमन्धकारम्, तस्य विध्वंसो विनाशः, तस्मिन्ननुगण उदयो

यस्य तत्त्रथोक्तम् । बहुकस्मवैरिति । अपुण्यवद्भिः । अनन्तरोदितेति । यथोक्त-वचनास्यकार्येलिङ्गजा ॥ ३३४५ ॥ ३३४६ ॥ ३३४७ ॥

गणिताचेकदेशेष्वित्यादावाह—यथोदितान्तरादित्यादि ।

यथोदितान्तरादेव विशेषोऽप्यवधार्यते । ऋषभादिकुतीर्थेभ्यः स्मरभङ्गविधायिनः ॥ ३३४८ ॥

यथोक्तज्ञानातिशययोगाद्भगवतो मारजितो ऋषभवर्द्धमानादिभ्यो विशेषे सिद्धे सित न युक्तं सत्यवचसा भवता वक्तम्—न विशेषोऽवधार्यत इति (इति) समुदायार्थः ॥ ३३४८ ॥

स्यादेतत्—गणिताद्येकदेशार्थेऽविसंवादादुभयेषामस्मामिरविशेष उच्यत इत्याह —को हीत्यादि ।

> को हि निःशेषशास्त्रार्थतत्त्वज्ञं मन्यते जडः। समानभोजनज्ञानान्मातृकामात्रवेदनात्॥ ३३४९॥

येनैव हेतुनेत्यादावाह—तद्येनेत्यादि ।

तचेन हेतुनैकस्य सर्वज्ञत्वं प्रसाध्यते । तद्वेतुवस्तुनोऽसत्त्वात्र सोऽन्यस्योपतिष्ठते ॥ ३३५० ॥

तदिति । तस्मात् । तद्धेतुवस्तुन इति । यदि नाम शब्दमात्रमस्ति—स्याद्धा-दादीनामविपरीतार्थानां सर्वार्थव्यापिनामुपदेष्ट्रत्वादिति, तथाऽपि तस्य वस्तुप्रतिब-द्धस्य हेतुवस्तुनो—हेत्वर्थस्याभावान्नासौ हेतुरन्यस्य कपिलादेरुपतिष्ठते, वस्त्वेव हि बस्तुप्रतिबद्धत्वाद्वस्तु गमयति, न शब्दमात्रम् ॥ ३३५० ॥

दूषणानीत्यादावाह—तहूषणानीत्यादि ।

तद्वणान्यसंरम्भाः सर्वज्ञजिनशासने ।

शाक्या यानि वदन्त्येवं तान्यशक्ता दिगम्बराः ॥३३५१॥

असंरम्भा इति । संरम्भरहिताः । कृपयैव परानुमहाय तेषां प्रवृत्तेर्न भवता-मिव रोषमानादिभिः । एवमिति । तदुपदिष्टस्य स्याद्वाद्वादेर्दुष्टत्वप्रतिपादनात्।।३३५१॥

तत्रानवश्यितैरियावावाह—यदियादि ।

यत्सिद्धप्रतिषन्धेन प्रमाणेनोपपादितम् । तत्त्वं सौगतसिद्धान्ते सिद्धं नान्यमते तथा ॥ ३३५२ ॥ तेन व्यवस्थितस्तेषां भिन्नैः साधनदृष्णैः। प्रतिबिम्बोदयाग्रस्तैर्निर्णयः क्रियतामलम् ॥ ३३५३॥

यदिति । यस्मात् । सिद्धप्रतिबन्धेनेति । वस्तुबलप्रवृत्तेर्न(र्नः?) सिद्धतादात्म्य-तदुत्पत्तिलक्षणप्रतिबन्धेनेत्यर्थः । तेनेति । तस्मात् ॥ ३३५२ ॥ ३३५३ ॥

यस्य ज्ञेयेत्यादावाह-सर्वाकारज्ञतायास्वित्यादि ।

सर्वाकारज्ञतायास्तु न कश्चिद्पि विद्यते । साक्षादितरथा वाऽपि विरोधो ज्ञेयतादिभिः ॥ ३३५४ ॥ अज्ञेयत्वादिविश्ठेषात् ज्ञेयत्वादि व्यवस्थितम् । न सर्वज्ञत्वविश्ठेषात्तत्पुनः स्थितलक्षणम् ॥ ३३५५ ॥

अर्थान्तरविधानेनार्थान्तरस्य निषेधं प्रतिपाद्यितुमिन्छता साक्षात्पारम्पर्येण वा विरुद्धस्यैव विधानात्प्रतिपादनीयो नाविरुद्धस्य, अन्यथा हि यस्य कस्यचिद्धिधानेन सर्वस्य निषेधः स्यान् । नच सर्वज्ञत्वस्य ज्ञेयत्वादिभिः सह कश्चित्साक्षात्पारम्पर्येण वा विरोधोऽस्ति । तथाहि—हिविध एव भावानां विरोधो निरूप्यमाणोऽविष्ठिते, परस्परपरिहारिश्वतछक्षणो वा—यथा भावाभावयोः क्रमाक्रमयोर्वा । सहानवस्थानछक्षणो वा—यथाप्रिशीतस्पर्शयोः । तत्राद्यस्तावञ्ज्ञेयत्वादिभिः सह सर्वज्ञत्वस्य न सम्भवतीति दर्शयित—अज्ञेयत्वादीत्यादि । यद्व्यवच्छेदनान्तरीयको यस्य परिच्छेदस्तयोरेव परस्परपरिहारिश्वतछक्षणो विरोध इति पूर्वमुक्तम् । न च ज्ञेयत्वादि सर्वज्ञत्वव्यवच्छेदेन श्वितम् , किं तिर्हि ?, अज्ञेयत्वादिव्यवच्छेदेन ॥ ३३५४ ॥ ॥ ३३५५ ॥

नापि द्वितीयो विरोधः सम्भवतीति दर्शयत्राह—सर्वज्ञत्वमित्यादि । सर्वज्ञत्वं नचाप्येतत्कचित्संपूर्णकारणम् । सत्त्वादिसम्भवे पश्चात्प्राक्ष्रवृत्तं निवर्त्तते ॥ ३३५६॥

कस्मान प्रवृत्तमिलाह—नैःस्वाभाव्य इलादि ।

नै:खाभाव्योऽखबित्तौ च नहि तजातु जायते । प्राक्पवृत्तेः प्रसिद्धेयमेवं सर्वज्ञता भवेत् ॥ ३३५७॥ यदि सर्वज्ञत्वं सत्त्वज्ञेयत्वसङ्गावे सित निवर्तत इति भवताऽभ्युपगम्यते । तथा च सित सत्त्वादिसिन्निधानात्पूर्वमस्यासत्त्वमञ्जेयत्वं च स्वसंविद्यापीत्यभ्युपगतं भवेत् , तत्रश्रासत्त्वेन नैःस्वाभाव्ये सत्यज्ञेयत्वाचास्ववित्तो सत्यां नैतत्सर्वज्ञत्वं जायते—भव-तीति तत्कथं प्राक्पवृत्तं पश्चान्निवर्त्तत इति स्थात् । निह निःस्वभावस्योत्पत्तिः सम्भवति । नाष्यनुपछ्ण्यस्य सत्ताव्यवस्थानिवन्धनमस्ति, ज्ञाननिवन्धनत्वाद्वस्तुसत्ता-व्यवस्थावाः । तस्मात् स्ववचनव्याधात इत्यमिप्रायः । किंच यदि प्राक् प्रवृत्तिरस्था-भ्युपगम्यते तदा प्रवृत्तेः प्रयञ्जभन्तरेणैव सर्वज्ञता सिद्धा, अतो न तत्प्रतिक्षेपो युक्तः, अन्यथा स्ववचनव्याहितः स्थादिति दर्शयन्नाह—प्राक्पवृत्तेरित्यादि । प्राक्पवृत्तेः, सर्वज्ञत्वस्थाभ्युपगमे सतीति शेषः ॥ ३३५७ ॥

अथापि स्थान्माभूद्विरुद्धं क्रेयत्वादि, तथापि सर्वज्ञासत्त्वं गमयतीत्याह ।

नाविरुद्धविधाने च युक्तमन्यनिवर्त्तनम् । अन्यथा रूपसङ्गावाद्रसाभावोऽपि गम्यते ॥ ३३५८॥

यस्तु मन्यते—यद्यपि ज्ञेयत्वाद्यो न विरुद्धान्ते सर्वज्ञत्वेन, बक्तृत्वं तु विरुध्यत एव, पारम्पर्येणैतत्कारणेन विकल्पेन सर्वज्ञत्वस्य सहानवस्थानात् । तथाहि
—नावितक्यं नाविचार्य वाचं भाषत इति न्यायाद्वचनस्य विकल्पो हेतुः, विकल्पानां च सर्वेषामभिलापसंसृष्टतया न वस्तुस्वरूपप्रहणमस्ति, तस्य निर्विकल्पज्ञानगोचरत्वान्, अतो विकल्पावस्थायां वस्तुस्वरूपपरिज्ञानाभावान्न सर्वज्ञत्वमस्तीति
सिद्धाऽस्य वक्तृत्वस्य विपक्षात्सर्वज्ञत्वलक्षणात्कारणानुपल्ल्या व्यतिरेकनिश्चितिरिति
नानैकान्तिकता हेतोः। अयं च वक्तृत्वाक्यो हेतुः 'यस्य ज्ञेयप्रमेयत्ववस्तुसत्त्वादिलक्षणा' इत्यत्रादिशब्देनाश्चिम एवेति । तदेतत् तद्त्रादिपदाक्षिप्त इत्यादिनाऽऽशक्क्य अत्रापि ये प्रवक्तृत्विमत्यादिना परिहरति ।

तदत्रादिपदाक्षिप्ते वक्तृत्वे योऽभिमन्यते । निश्चयं व्यतिरेकस्य परस्पत्विरोधतः ॥ ३३५९ ॥ विकल्पे सति वक्तृत्वं सर्वज्ञश्चाविकल्पतः । न द्याविष्टाभिलापेन वस्तु ज्ञानेन गम्यते ॥ ३३६० ॥ अत्रापि ये प्रवक्तृत्वं वितर्कानुविधानतः । सर्वज्ञस्याभिमन्यन्ते न तैर्वचनसम्भवे ॥ ३३६१ ॥

## सर्वज्ञ इच्यते नापि विकल्पज्ञानवृत्तितः। तस्मिन्क्षणे विकल्पे तु वक्तृत्वं न प्रसिद्धाति॥ ३३६२॥

केचिद्भगवतो वक्तृत्वं विकल्पसंगुखीभावादैवेति प्रतिपन्नाः, अन्ये तु पूर्वावेव-(श?)वशादेवाविकल्पयतोऽपि वचनप्रवृत्तिर्भगवत इति वर्णयन्ति । तत्र प्रथमे दर्शने यदि विकल्पावस्थायामसर्वज्ञत्वं साध्यते तदा सिद्धसाध्यता, इष्यत एव तैस्तस्थाम-वस्थायां मगवतोऽसर्वदर्शित्वम् । अथाविकल्पावस्थायामसर्वज्ञत्वं भावियतुमिष्टम् । वदा हेतोरसिद्धता । नहि तस्थामवस्थायां वचनप्रवृत्तिरस्ति, समुत्थापकस्य विकल्पस्य तदानीमभावात् ॥ ३३५९ ॥ ३३६० ॥ ३३६१ ॥ ३३६२ ॥

नतु यदि विकल्पावस्थायामसर्वज्ञत्विमध्यते तदा तद्वचनस्यासर्वज्ञभाषितत्वाद-प्रामाण्यमेषं प्राप्नोतीत्याशङ्कथाह—असर्वज्ञप्रणीतत्विमत्यादि ।

> असर्वज्ञप्रणीतत्वं मचैवं तस्य युज्यते । सर्वज्ञतासमाक्षेपादतः संवादनं भवेत् ॥ ३३६३ ॥ अनुमूय यथा कश्चिदौष्ण्यं पश्चात्प्रभाषते । तसाद्वस्त्वविसंवादस्तदर्थानुभवोद्भवात् ॥ ३३६४ ॥ तेन सर्वज्ञताकाले हेतोरस्याप्रसिद्धता । व्याहारष्ट्रस्तिकाले तु भवेत्सिद्धप्रसाधनम् ॥ ३३६५ ॥

यद्यपि तस्यामवस्थायामसर्वज्ञस्तथाय्यसर्वज्ञप्रणीतत्वमस्य न भवति, कृतः १, सर्वज्ञतया समाक्षिप्रत्वात्तस्य । अत एव सर्वज्ञज्ञानवलोत्पन्नविकल्पसमुत्थापितत्वात्तस्य
पारम्पर्येण वस्तुनि प्रतिबन्धादनुमानविकल्पवत्प्रामाण्यमपि भवति । अत्रैव दृष्टान्तमाह—अनुभूयेत्यादि । तस्मादिति । उष्णानुभववलभाविनो वचनात् । तद्यीनुभवोन्नवादिति । तस्योष्णार्थस्यानुभवात्पारम्पर्येण विकल्पस्योद्भवादित्यर्थः । स्यादेतत्—यदि सर्वज्ञस्य विकल्पप्रत्ययोऽस्ति तदा भ्रान्तः प्राप्नोति, विकल्पस्य प्रकृत्या
स्वप्नतिभासेना(ऽन?)र्थेऽर्थाष्यवसायेन प्रवृत्तेभीन्तत्वादिति । नैतद्स्ति । यद्यारोपितस्य
तास्विकस्य च रूपस्य विभागं न जानीयात्तदा भ्रान्तो भवेत् , यावता विकल्पविपयमारोपितात्मनैव निश्चिन्वन्याद्यं च वस्तु निर्विकल्पक्जानगोचरं पृथगेव तात्त्वकं
तास्विकात्मना परयन्कथं विपर्यस्तो नाम । यद्यविपर्यस्तः कथमारोपयित विकल्पावस्थायामिति चेत् । न । शब्दप्रवृत्युपायक्षत्वात् । यतो नान्यमारोपकविकल्पव्य-

तिरेकेण शब्दस्य समुत्थापकं पश्यित, नापि शब्दार्थमारोपितादृन्यमुपछभते, अतः शब्दप्रवृत्त्युपायक्रो जगदनुकम्पया यथावद्धिगतं तत्त्वमप्रतिपाद्य परस्मै नासित्तं समर्थः संस्तत्प्रतिपिपाद्यिषया शब्दप्रवृत्त्युपायमारोपकं विकल्पमारोप्यं च शब्दा-मिधेयमारचयित । एतच पश्चादाशक्क्य चोद्यं परिहरिष्यति । अस्मामिस्त्वत्र प्रसान्वागतत्वादित्यमिहितम् । अत एव वक्तृत्वाद्वागित्वानुमानमप्ययुक्तमन्यथापि वचन-प्रवृत्तिसम्भवात् । निह रागादीनामेव कार्यं वचनस्पन्दाद्यः, वक्तृकामतासामान्य-हेतुत्वात् । भाव(सा च?)वक्तुकामता वीतरागस्य करूणयापि सम्भवतीति व्यमि-चारः । सैव करूणा राग इति चेत् । न । (न)नामकरूण(या) किष्वद्वनिष्टमाप्यते । किंतु नित्यसुखात्मात्मीयदर्शनाक्षिप्तं साश्रववस्तुविषयं चेतसोऽभिष्वक्तं रागमाहः । तत्पूर्वकश्चात्मात्मीयोपरोधिनि प्रतिहतिद्वेषः । आत्मात्मीयमहश्च मोहो न चेव कृपा । तस्या असत्यप्यात्ममहे दुःखविशेषदर्शनमात्रेणाभ्यासबलेनैवोत्पादात् । तथाहि वीतरागाणां धर्माद्यालम्बना मैठ्यादयः शास्त्रे वर्णिताः ॥३३६३॥३३६४॥ ॥३३६५॥

स्यादेतद्यदि सर्वविषयज्ञानासंमुखीभावमात्रं साध्यते, तथापि सिद्धसाध्यता भवे-द्यावता समस्तवस्तुतत्त्वविस्तरज्ञानाशक्तता साधियतुमिष्टा, अतो न सिद्धसाध्यता नापि हेतोरसिद्धता व्याहारसामध्यमात्रस्य हेतुत्वेन विवक्षितत्वात् इत्यत आह— समस्तेत्यादि ।

> समस्तवस्तुविज्ञानशक्तयपाकरणेऽपि ते। संदिग्धव्यतिरेकित्वं तदवस्यं प्रसज्यते॥ ३३६६॥ व्याहारवृक्तिसामध्यें हेतुत्वेनापि संमते। संदिग्धव्यतिरेकित्वदोष एवानुवर्क्तते॥ ३३६७॥

उभयत्रापि पक्षे साध्यविपर्यये हेतोर्बाधकप्रमाणाभावात् । संदिग्धव्यतिरे-कित्वेन नैकान्तिकता हेतोः ॥ ३३६६ ॥ ३३६७ ॥

अथ येषामविकल्प(य)वोऽपि भगवतो वचनप्रवृत्तिरिति पक्षसात्राह्-सक्नेत्यादि।

चक्रज्ञमणयोगेन निर्विकल्पेऽपि तायिनि । सम्भारावेगसामध्यीदेशना संप्रवर्शते ॥ ३३६८ ॥ इति ये सुधियः प्राहुस्तान्त्रस्यपि न सिध्यति । यथाहि ककस्योपरतेऽपि दण्डप्रेरणम्यापारे पूर्वावेगवशाद्धमणम्, एवं भगवति प्रस्तामिकसमस्तकस्पनाजाछेऽपि स्थिते प्रवर्त्तत एव पूर्वपुण्यक्षानसम्भारावेगवशाः देशनेति सुवियः सौगवाः केचन विक्षानवादिनः प्रतिपन्नाः, तान्प्रति स्फुटतस्मसि- द्वदादोषो हेतोरवसीयत एव।

स्थादेतद्स्मिन्दर्शने सर्वेषामेच स्वप्रतिभासानुभवमात्रत्वात्परमार्थतो न कस्यचिद्वकृत्वमस्ति, किं त्वध्यवसायवशाद्वद्यपि परस्मिस्तथा प्रतिभासिविज्ञानोत्पत्तावधिपतिप्रत्ययभावेन स्थिते वक्तृत्वाभिमानो छोके, तदेवाध्यवसायिकं छोकप्रतीतं
वक्तृत्वं हेतुत्वेनामिप्रेतम्। नहि सिद्धान्तप्रसिद्धो हेतुर्धर्मी वा क्रियते, किं तहिं
छोकप्रतीत एवेस्यतो नासिद्धता हेतोरित्याशङ्क्ष्याह—वक्तृत्वमित्यादि।

वक्तृत्वं यत्तु लोकेन मतमाध्यवसायिकम् ॥ ३३६९ ॥ तत्र तादृशि हेतोः स्यात्सन्दिग्धव्यतिरेकिता ।

अत्रापि पूर्ववत्सिन्दिग्धविपक्षन्यायृत्तिकत्वाद्नैकान्तिकता हेतोः । निव्यत्यादिना परो यद्सिद्धत्वमत्र विज्ञानवादनये प्रोक्तं तद्विघटयति ।

#### ननु चासिद्धता केन मतेऽत्रानुपपत्तिके ॥ ३३७० ॥

एवं मन्यते—य एव त्भयनिश्चितवाची स एव साधनं दूपणं वा, नान्यतर-(रा?)प्रसिद्धः सन्दिग्धवाची, पुनः साधनापेक्षणादिति न्यायात् । अप्रमाणोपपने-ऽस्मिन्विज्ञानवादमते कथमसिद्धतोद्भाव्यते, निह् स्वेच्छामात्रेण सिद्धत्वासिद्धत्व-परिकल्पनायां दूषणं भवति, किं तिर्हि ?, प्रमाणवलोपपादितायां सिद्धावसिद्धौ वा, न च प्रमाणवलाद्धिज्ञाननयः सिद्धः, अस्य विस्तरेण निरस्तत्वात् ॥ ३३६८ ॥ ॥ ३३६९ ॥ ३३७० ॥

उच्यत इत्यादिना प्रतिविधत्ते।

उच्यते यदि वक्तृत्वं खतम्रं साधनं मतम्।
तदानीमाश्रयासिद्धः सन्दिग्धासिद्धताऽथवा ॥ ३३७१ ॥
अस्य चार्थस्य सन्देहात्सन्दिग्धासिद्धता स्थिरा।
प्रसङ्गसाधनं तस्मान्वया वक्तव्यमीदृशम् ॥ ३३७२ ॥
तत्र चागममात्रेण सिद्धो धर्मः प्रकाश्यते।
नतु तद्भावसिद्धार्थं ज्ञापकं विद्यते परम् ॥ ३३७३ ॥

अत्र विकल्पद्वयं कदाचिद्वकृत्वं स्वातक्येण साधनं वामिप्रेतं मवेत्, प्रसक्तसाभनं वा। तत्राद्ये पक्षे विशेषेणाश्रयो न सिद्ध इत्याश्रयासिद्धता हेतोः। अथ सामान्येनाश्रयो विवक्षितस्तथापि यावत्प्रतिवादिनं प्रति प्रमाणेन वक्तृत्वं न साध्यते ताबस्वित्वधासिद्धता, य एव तूमयनिश्चितवाची स एव साधनमिति न्यायात्। अस्येति। वक्तृत्वस्य। तस्मान्माभूदयं दोष इति प्रसङ्गसाधनमङ्गीकर्त्तव्यं त्वया।
तत्रापि प्रसङ्गसाधने य एवाविचाररमणीयतयाऽऽगममात्रात्परस्य प्रसिद्धो धर्मः स
एव साधनत्वेन प्रकाशनीयः परस्परविरोधोद्भावनाय, नत्वसौ प्रमाणेन साधनीयो
निष्प्रयोजनत्वात्। नच वक्तृत्वं परस्यागममात्रेण प्रसिद्धमित्युभयथाऽप्रसिद्धता हेतोः
॥ ३३७१॥ ३३७२॥ ३३७३॥

एवमिळादिनोपसंहरन्परोक्तेष्वर्थविपर्ययमाद्शेयति ।

एवं यस्य प्रमेयत्ववस्तुसत्तादिलक्षणाः ।
निहन्तुं हेतवोऽद्याक्ताः को न तं कल्पियष्यति ॥ ३३७४ ॥
वेदवादिमुखस्यैवं युक्तिलोंकिकवैदिकी ।
न काचिदपि द्याक्योग्रसर्पज्ञानविषापहा ॥ ३३७५ ॥
दिग्वषैरिह दृष्टोऽपि खल्पदाक्तिर्द्विजो जडः ।
उच्छासमपिनो कर्त्तुं द्याक्षोति किम्रवासि(बाधि?)तुम्३३७६
वेदवादिमुखस्या तु युक्तिः साध्व्यपि दुर्भगा ।
किण्ठका चरणस्येव जघन्याश्रयसंस्थितेः ॥ ३३७७ ॥

को न तं कल्पयिष्यतीति । सम्भवित्वेनेति शेषः । यतो वाधकानुपलम्भादेव तस्य सम्भावना सिद्ध्यतीति भावः । आस्तां तावदेतत्—यदसाध्वी युक्ति-वेंदवादिमुखस्था नैव शोभत इति, नैवात्र चित्रम्, किंतु—साष्ट्रयप्याश्रयदोषेण भवतोच्यमाना न श्राजते ॥ ३३७४ ॥ ३३७५ ॥ ३३७६ ॥ ३३७७ ॥

कथमिलाइ—पावकाव्यभिचारित्वमिलादि ।

पावकाव्यभिचारित्वं धूमस्यापि न शक्यते। वक्तं तेन यतो धूमस्तन्मतेऽन्यत्र वर्त्तते॥ ३३७८॥ एकवस्तुस्ररूपत्वादुदन्वत्यपि वर्त्तते। तत्राप्यनलसङ्गावे व्यतिरेकः किमाश्रयः॥ ३३७९॥ धूमस्य हि दहनप्रतिबद्धजन्म तथा तद्वयिमचारित्वमागोपालमितप्रतीतमेव, तस्यापि त्वया सर्वस्य जगतो वस्तुत्वादिमा पारमार्थिकमैक्यं वर्णयता दहनाव्यिम-चारित्वं न शक्यं प्रतिपाद्यितुम्, वस्तुस्वरूपत्वेनोदकेऽस्य भवन्मतेन भूमस्य पर-मार्थतो वृत्तेः। स्यादेतत्—अव्यमिचारितैवेत्याह—तन्नापीत्यादि। तन्नाप्युदन्यति तादात्म्येन यद्यनलस्वभावोऽङ्गीक्रियते तदाऽनले साध्ये जलादिनं विपक्षः स्यात्, तत्तश्च विपक्षाभावाद्भमादेलिङ्गस्य किमाश्रयो विपक्षाद्भयतिरेको भवेत्।। ३३७८।।

तद्भूपकार्यविज्ञिसः किंवा तत्रापि नो भवेत्।
विलक्षणात्मभावे वा वस्तुभेदोऽस्तु तात्त्विकः ॥ ३३८०॥
यदि जलधौ परमार्थतो दहनोऽविश्वित इति मतम्, किमिति तद्भूपोपलिधर्दाहपाकादिलक्षणकार्यनिर्भासा च विज्ञिप्तिर्ने जायते। वैलक्षण्यमपीष्टमिति चेदाह—
विलक्षणात्मेत्यादि। एतच विन्तरेण स्याद्वादपरीक्षायां विचारितमित्यान्तां तावदेतत्
॥ ३३८०॥

यकुक्तमेकेन प्रमाणेनेत्यादि, तत्राह—समस्तेत्यादि।
समस्तवस्तुसम्बद्धतस्वाम्यासबलोद्गतम्।
सार्वज्ञं मानसं ज्ञानं मानमेकं प्रकल्प्यते॥ ३३८१॥
नतु नेत्रादिविज्ञानं ततः किमिदमुच्यते।
नूनं स चक्षुषा सर्वात्रसादीन्प्रतिपचते॥ ३३८२॥
सिद्धं च मानसं ज्ञानं रूपाचनुभवात्मकम्।
अविवादः परस्यापि वस्तुन्येतावति स्फुटः॥ ३३८३॥
वर्ण्यते हि स्मृतिस्तेन रूपशब्दादिगोचरा।
स्वमे च मानसं ज्ञानं सर्वार्थानुभवात्मकम्॥ ३३८४॥
तत्रश्चानियतार्थेन मानसेन प्रकल्पिते।
सर्वज्ञे चक्षुषा कस्माद्रसादीन्प्रतिपचते॥ ३३८५॥
चाक्षुषेणैव तत्रकृप्तावयं दोषो भवेदपि।
समासेन तु चिक्तेन वेत्त्येव च रसादिकम्॥ ३३८६॥
यत्राप्यतिश्चायो दृष्टः स्वस्तार्थानितलङ्घनात्।
दूरस्थ्यादिदृष्टी स्यान्न रूपे श्रोत्रवृक्तितः॥ ३३८७॥

इत्यादिकमतोऽनिष्टं परैरुक्तं न नो यतः। खार्थाविलङ्कनेनेव मानसेऽतिशयो मतः॥ ३३८८॥ यज्ञातीयैः प्रमाणेश्च यज्ञातीयार्थदर्शनम्। दृष्टं सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्तरेऽपि नः॥ ३३८९॥

यदि चक्षुरादीन्द्रियधियां सर्वार्थपरिज्ञानमभ्युपगतं भवेत्, तदा भवेद्यशेक्तदो-षप्रसङ्गः, यावता समस्तवस्तुगतानित्यत्वादिलक्षणाशेषतत्त्वाभ्यासप्रकर्षपर्यन्तजेन

मनोविज्ञानेन सत्त्वार्थगोचरेण स्फुटप्रतिभासाविसंवादित्वाभ्यां प्रत्यक्षतामुपगतेन युगपदशेषवस्तुमहणात्सर्वविदिष्टः, नतु चक्षुरादिधिया । नच मनोज्ञानं सर्वार्थगोच्चरत्या न प्रसिद्धमिति युक्तं वक्तम्, यतो भवताऽपि रूपशब्दादिविषयं स्मार्त्त ज्ञानमुपवर्णितम्। तच मनोज्ञानमेव। स्वप्ने च रूपादिप्रतिभासमतिप्रतीतमेवेति नास्या-पह्नवः शक्यक्रियः । तेन स्वार्थाविलङ्कनेनैवातिशयस्येष्टत्वान्नास्माकं किश्वदिनष्टमा-पादितं भवता ॥ ३३८९ ॥ ३३८९ ॥ ३३८९ ॥ ३३८९ ॥ ३३८५ ॥ ३३८५ ॥ ३३८५ ॥ ३३८५ ॥ ३३८५ ॥ ३३८५ ॥

यस्यापि ज्ञानवादिनोऽक्षधिया सर्वविदिष्टसस्यापि दोषा(प?)दौष्कुल्यवासनायाः प्रहाणे सित सर्वार्थवृत्तित्वेन सर्विधयां विभुत्वलामस्येष्टत्वात् । दौष्कुल्यवासनैव हि धियां नियमकारणम् । तत्प्रहाणे सित कुतो नियतार्थविषयत्वमासां सम्भवेदिति मन्यमान आह—विशुद्धं वेत्यादि ।

विद्युद्धं वा भवेज्ज्ञानं सर्वं सर्वार्थगोचरम् । हेतोः संभाव्यते कश्चित्फलेऽप्यतिद्ययः कचित् ॥ ३३९०॥ नहि सूक्ष्मफला दृष्टा आमलक्यो मराविति । सर्वास्तत्त्वेन तद्रूपा अन्यत्रापि भवन्ति ताः ॥ ३३९१॥ श्रुण्वन्ति चक्षुषा सर्पा इत्येषाऽपि श्रुतिस्ततः ।

सम्भाव्यार्था विचित्रा हि सत्त्वानां कर्मशक्त्यः॥३३९२॥ कारणभेदेन हि भावानां स्वभावभेदप्रतिनियमात्र शक्यते कचिदेकदा दृष्टस्य वस्तुनः सर्वत्र सर्वदा तथा भावो निश्चेतुम्, नहि सृक्ष्मफला आमलक्यो मह्यु समुपलब्धा इत्येतावता सर्वत्र देशे सत्यपि कारणभेदसंभवे तथात्वेनावधारियतुं दर्शनमात्रेण प्रेक्षावन्तो युक्ताः। तेन चक्षुषाऽपि योगाभ्यासविशेषबलशलाकोन्मीलितेन कश्चिदपि सर्वार्थान्पश्यतीत्यविरुद्धम्॥३३९०॥३३९१॥३३९२॥

यज्ञातीयैरित्यादावाह—यस्येत्यादि ।

यस्याध्वित्रतयस्यं हि सर्वे वस्त्ववभासते ।

तथा नियतसामध्यं वक्तुमित्धं स शोभते ॥ ३३९३ ॥

तथा नियतसामध्यमिति । तेनेष्टरूपेण नियतसामध्यं सर्वं वस्त्ववभासत इति
सम्बन्धः ॥ ३३९३ ॥

कीदशं तहक्तं शोभत इलाह—यज्ञातीयैरिलाहि ।

यज्ञातीयैः प्रमाणैस्तु यज्ञातीयार्थदर्शनम् ।

भवेदिदानीं लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यमूत् ॥ ३३९४ ॥

इदानीमपि लोकस्य शक्तिर्ज्ञातुं न शक्यते ।

भवता जन्तुमात्रेण सर्वशक्त्यविनिश्चयात् ॥ ३३९५ ॥

निःशोषसत्त्वशक्तीनां ज्ञाने सर्वज्ञता वत ।

नचानुमानतः सिद्धिरन्यथाभावशङ्क्या ॥ ३३९६ ॥

स्यादेतत्—न वयं प्रत्यक्षतो झात्वैवं ज्ञ्मः 'तथा कालान्तरेऽप्यभू'दिति, किं तिहिंी, अनुमानात् । यत्प्रमाणं यज्ञातीयार्थप्राहि दृष्टं तत्कालान्तरेऽपि तथैवाभूत्प्र-माणत्वादिति, तत्राह्—न चानुमानतः सिद्धिरिति । आमलक्यादिवद्धेतुविशेष-णकार्यस्य विशेषदर्शनात् । अन्यथाऽपि विजातीयार्थप्रहणद्वारेण प्रवृत्तेः सम्मान्य-मानत्वादनैकान्तिकता हेतोः ॥ ३३९४ ॥ ३३९५ ॥ ३३९६ ॥

येऽपि सातिशया दृष्टा इत्यादाबाह—अतीन्द्रियार्थविज्ञानयोगेनापीत्यादि ।

अतीन्द्रियार्थविज्ञानयोगेनाप्युपलभ्यते।
प्रज्ञादिगुणयोगित्वं पुंसां विद्यादिशक्तितः॥ ३३९७॥
अस्ति हीक्षणिकाद्याख्या विद्यायां सुविभाविता।
परिचत्तपरिज्ञानं करोतीहैव जन्मिन ॥ ३३९८॥
श्रुतानुमितदृष्टं च यन्न वस्त्वत्र जन्मिन।
भूतं भवद्भविष्यच तद्विदिन्त वदन्ति च॥ ३३९९॥
ससंवाद्मिभिन्यक्तमाविष्टाः पुरुषा इह।
विचित्रमस्त्रनागेन्द्ररक्षोयक्षादिशक्तितः॥ ३४००॥
मावा भृदृष्टमित्यादि तथाऽप्यत्र न बाधकम्।
किश्चरममाणमस्तीति तद्भावो न सिद्ध्यति॥ ३४०१॥

नत्वतीन्द्रियार्थदर्शनादित्यसिद्धमेतत्, तथाहि—ईक्षणिकादिविद्यावछेन हाकिन्यादीनां परिचित्तज्ञानं भूतभवद्भविष्यद्वस्तुपरिज्ञानं चोपछभ्यत एव । आदिशब्देन गान्धारीप्रकृतीनां प्रहणम् । विचित्रभूतप्रहाचा(द्या?)वेशवलाचातीन्द्रियार्थपरिज्ञान-दर्शनाद्वयप्रपिक्षेपः । मा भूद्धा व्यभिचारविषयदर्शनम् । तथाप्यप्रति(लम्भ)-मात्रेण सर्वविदो नाऽभावो निश्चेतुं युक्तः । तद्भावः—अतीन्द्रियार्थहगभावो न सिद्धाति ॥ ३३९७ ॥ ३३९८ ॥ ३३९८ ॥ ३४०० ॥ ३४०१ ॥

प्राज्ञोऽपि हीत्यादावाह—उक्तेन चेत्यादि।

उक्तेन च प्रकारेण वेदकारे प्रसाधिते। अवद्याभ्युपगन्तव्यस्त्वयाऽतीन्द्रियद्वप्ररः॥ ३४०२॥ अतः प्राज्ञो नरः सूक्ष्मानर्थान् द्रष्टुं क्षमो भवेत्। सजातीरप्यतिकामन्परानिभभवेत्ररान्॥ ३४०३॥ उक्तेनेति। अ(श्रुं)तिपरीक्षायाम्॥ ३४०२॥ ३४०३॥

अत्रैवोपपत्तिमाह—यथा स्वविषय इत्यादि ।

यथा खविषये दाक्तिः श्रोत्रादेः प्रविद्याज्यते । गतियोगविद्योषाद्यैर्मनसोऽपि तथा भवेतु ॥ ३४०४॥

यथा गतिविशेषेणाञ्जनादिलक्षणयोगविशेषेण च श्रोत्रादेः स्वार्थशक्तिर्विशिष्यते तथा मनसोऽपि हेतुविशेषेण शक्तिः प्रविशिष्यत इति सम्भाव्यम् ॥ ३४०४ ॥

तत्र गतिविशेषऋतं श्रोत्रादेविशेषं दर्शयति—तथाहीत्यादि ।

तथाहि वीक्ष्यते रूपं गृष्ठैर्दूरतरिखतम्। तिरस्कृतं निधानादि तथा सिद्धाञ्जनादिकैः॥ ३४०५॥

योगविशेषकृतमप्याह—तिरस्कृतमित्यादि । सिद्धाञ्जनादिकेरिति । वीक्ष्यत इति सम्बन्धः । हेतौ करणे वा तृतीयेयम् ॥ ३४०५ ॥

एवं गतिविशेषस्य ज्ञानशक्तिविशेषंप्रति हेतुभावं प्रसाध्य दार्शन्तिकेऽथें योजय-न्नाह—एविमित्यादि ।

एवं गतिविशेषेण देवादेर्दर्शनं भवेत्।
सूक्ष्मव्यवहितादीनां खोपपच्यानुरूप्यतः॥ ३४०६॥
स्वोपपच्यानुरूप्यतः इति । अधकादेषां ज्ञानदर्शनं प्रवर्षते नोर्क्कृतिलेषं यथा-

स्तम्पर्या आनुरूप्येण ज्ञानं भवषानु(जातु?)महाराजकायिकादीनां(?) देवानां केन वार्यते ॥ ३४०६ ॥

योगकृतमपि विशेषं योजयति - योगाभ्यासेत्यादि ।

योगाभ्यासिवशेषाच योगिनां मानसं तथा। ज्ञानं प्रकृष्टरूपं स्यादिस्रत्रास्ति न वाधकम् ॥ ३४०७॥

यदि तु पुनर्यथोक्तगतियोगादिकारणासम्भवमुपद्दर्योतिशयनिषेधः क्रियते तदा सिद्धसाध्यतेति दर्शयन्नाह्—गतियोगादिवैकल्य इति ।

गतियोगादिवैकल्ये ज्ञाने स्वतिज्ञायो यदि । क्षिप्यतेऽयुक्तमेतद्वि हेत्वभावात्फलं नहि ॥ ३४०८ ॥ यथा शास्त्रान्तरज्ञानं तन्मान्नेण न लभ्यते । उत्तरोत्तरतद्वेतुवैकल्येऽतिज्ञायस्तथा ॥ ३४०९ ॥

देवानाम् । यद्योक्तम्—'श्रोत्रगम्येष्वि'त्यादि, तद्प्यनेनैव प्रत्युक्तम्, अदर्शनमा-त्रेण तथाविधस्यातिशयस्य प्रतिषेद्धुमशक्यत्वादित्यभिप्रायः ॥ ३४०८ ॥ ३४०९ ॥ यद्योक्तम्, 'एवं शास्त्रविचारेष्वि'त्यादि, (तत्राह)—न चैकदेशेत्यादि ।

नचैकदेशिवज्ञानात्सर्वज्ञानास्तितोच्यते।
येन वेदादिविज्ञानात्स्वर्गायध्यक्षता भवेत्॥ ३४१०॥
किंतु प्रज्ञाकृपादीनामभ्यासाद्वृद्धिदर्शनात्।
अन्योऽप्यतिशयस्तसाद्वर्धमानात्प्रतीयते॥ ३४११॥
मनोगुणतयाऽप्येषां काष्टापर्यन्तसम्भवः।
नैर्घृण्यवन्महाभ्यासान्निष्ठाऽशेषार्थवोधनात्॥ ३४१२॥
धर्मा(अर्था?)ववोधरूपा हि प्रज्ञा लक्षणतः स्थिता।
एकस्याप्यपरिज्ञाने साऽसमान्नैव वर्त्तते॥ ३४१३॥

नश्चसाभिरेकदेशपरिक्षानमात्रादक्षेषपदार्थपरिक्षानमभ्युपगम्यते, येनाभ्यधायि भवता 'न(तु) शास्त्रान्तरक्षानं तावन्मात्रेण छभ्यत' इति । किंत्वभ्यासवशात्प्रक्षाप्र-कर्षोपलम्भादन्योऽप्यतीन्द्रियपरिक्षानकृतो विशेषस्तस्मादभ्यासाद्वर्द्धमानात्प्रकर्षविशेषं प्राप्ताद्भवतीति सम्भाव्यते । एतच पूर्व प्रसाधितं मुनरिष भूयः प्रमाणयति—प्र-योगः—वे ये मनोगुणास्तेऽभ्यासातिशये सति सम्भवस्मक्ष्यपर्कन्तवृत्तयः, यथा

श्रोत्रियजोदिंग (१) नैर्ष्युण्यम् , मनोगुणश्च प्रक्षेति स्वभावद्देतुः । न नैकान्तिकता हेतोः, प्रक्षायाः पदार्थस्वभाववोधस्वक्षणायाः प्रकर्षपर्यन्तगमनं नाशेषार्थपरिक्षानमन्तरेण संभवति । नाप्यप्रसिद्धविशेषणतया हेतोरसिद्धता, पूर्वमभ्यासिवशेषसम्भवस्य विस्तर्रण प्रसाधितत्वात् । काष्टाशब्दः प्रकर्षपर्यायः ॥ ३४१० ॥ ३४१९ ॥ ३४१२ ॥ ॥ ३४१३ ॥

ये वा समानजातीयपूर्वबीजप्रवृत्तयः। तेऽत्यन्तवृद्धिधर्माणः संस्कारोत्कर्षभेदतः॥ ३४१४॥ ब्रीसादिवत्सम्भविनो द्यामत्यादयोऽपि च। यथाभिहितधर्माणः प्रवृद्धौ सर्वद्शिता॥ ३४१५॥

अथवा ये तुल्यजातीयपूर्ववीजप्रसूत्यस्ते संस्कारविशेषे सत्यत्यन्तवृद्धिधर्माणः सम्भविनः, यथा त्रीह्मादयः, यथोक्तधर्माणश्च द्याप्रज्ञादय इति स्वभावहेतुः । अग्रापि पूर्ववद्सिद्धानैकान्तिकता न भवति । मतिः—प्रज्ञा । यथाऽभिहितधर्माण
इति । समानजातीयपूर्ववीजप्रवृत्तय इत्यर्थः ॥ ३४१४ ॥ ३४१५ ॥

ये चापचयधर्माणः प्रतिपक्षस्य सन्निधौ।
अत्यन्तापचयस्तेषां कलधौतमलादिवत् ॥ ३४१६॥
सम्भाव्यन्ते तथा चामी क्षेत्राज्ञेयावृतादयः ।
यथोपदिष्ठधर्माणस्तत्प्रहाणेऽमला थियः॥ ३४१७॥
यथोक्तधर्मणामेषां सम्भाव्यो यदि वा मलः।
अत्यन्तोन्मूलने दक्षः प्रतिपक्षस्तथैव हि ॥ ३४१८॥

अथवा ये प्रतिपक्षसिष्ठधावपचयधर्माणो दृष्टास्ते प्रतिपक्षात्यन्तवृद्धौ सत्यां सम्भ-वद्त्यन्तापचयधर्माणः, यथा कनकमछाषि, नैरात्म्याविछक्षणसंमुखीभावे चापचय-धर्माणो रागादय इति स्वभावहेतुरिति । नासिद्धता हेतोः, नैरात्म्यज्ञानेन सह क्षेत्रादेविरोधस्य प्रसाधितत्वात् । नाप्यनैकान्तिकता, प्रतिपक्षात्यन्तवृद्धौ सत्यां विप-क्षस्यावस्थानासम्भवात् । अम्यथा योऽत्यन्तमुन्यूछितुमसमर्थः स कथमस्पमप्यप-चयं कुर्यात् । निह स्फुटतरस्फुरत्स्फुलिङ्गमालोज्यस्य अत्यावत्वनकस्यापन्तर्गतमिष वक्षम-पचयमनुभवति कदाचित् । न चापि विपक्षस्यात्यन्तवृद्धससम्भवादनैकान्तिकता, पूर्व विस्तरेषात्यन्तवृद्धिसम्भवस्य प्रसाधितत्वात् । अथवा वे प्रतिपक्षसिक्षावपच- यधर्माणस्ते सम्भवद्यन्तोन्मूलनदक्षप्रतिपक्षाः, तद्यथा कनकमलादि, यथोक्तधर्मा-णश्च हेशज्ञेयावरणाद्य इति स्वभावहेतुः । अत्रापि पूर्ववदसिद्धानैकान्तिकते परि-हार्ये । आदिशब्देन कर्मावरणादिपरिमहः ॥ ३४१६ ॥ ३४१७ ॥ ३४१८ ॥

> तत्त्वदृष्टिनिबन्धत्वाद्यन्तापचयः कचित्। बाह्यस्येवास्य तमस आन्तरस्यापि गम्यते ॥ ३४१९॥ तस्य चापचये जाते ज्ञानमन्याहतं महत्। स्वातक्येण प्रवर्त्तेत सर्वत्र ज्ञेयमण्डले ॥ ३४२०॥

अथवा ये तत्त्वदर्शननिबन्धकारिणस्ते सम्भवद्यन्तापचयाः, यथा बाह्यं शार्वरं तमः, तत्त्वदर्शननिबन्धकारिणश्च क्षेशक्षेयावरणाद्य इति स्वभावहेतुः । नचास्यानै-कान्तिकतेति दर्शयन्नाह—तस्य चेति । तस्यान्तरस्य तमसः ॥ ३४१९॥३४२०॥

ये वा स्थिराश्रये वृत्ताः कथि बहिताः ।
तद्भावायापुनर्यक्रव्यापेक्षा बाधकेऽसिति ॥ ३४२१ ॥
संस्कारोत्कर्षभेदेन काष्टापर्यन्तवृत्तयः ।
ते सम्भवन्ति विस्पष्टं शातकुम्भविद्यद्विवत् ॥ ३४२२ ॥
यथाऽभिहितधर्माण इमे मितद्याद्यः ।
तेषां पर्यन्तवृत्तौ च सर्ववित्त्वं प्रभास्वरम् ॥ ३४२३ ॥
लङ्कानोदकतापाभ्यां नचेह व्यभिचारिता ।
नहि तल्लङ्काचनादेव लङ्कानं यलयक्षयोः ॥ ३४२४ ॥

अथवा—ये स्थिराश्रयवर्त्तनः सकृष यथाकथिषदाहितविशेषाः सन्तोऽसति विरोधिप्रत्यये तद्भावायापुनर्यक्षापेक्षिणस्ते संस्कारोत्कर्षभेदेन सम्भवत्प्रकर्षपर्यन्तवृत्यः, तद्यथा कनकविशुद्ध्यादयः, यथोक्तधर्माणश्च प्रज्ञाकृपादय इति स्वभावहेतुः। लङ्कनोदकतापाभ्यां न चेह व्यभिचारितेति। सविशेषणत्वादित्यमिप्रायः। निह लङ्कनोदकतापी सकृदाहितौ पुनराधानाय यत्नादिनिरपेक्षौ वर्तते। नापि स्थिराश्रयौ यदि वाऽत्रापि समानजातीयबीजवृत्तित्वे सतीति विशेषणापेक्षणाद्व्यमिचारो लङ्कनेनेति मन्यमान आह—नहि तल्कक्कमादेवेति। तल्कक्कनं निह लङ्कनादेव जायते। कस्मिन् सति नाम जायते इत्याह—लङ्कनं चल्रयक्कयोरिति। बले यते च सति लक्कनं भवति, नतु लक्कने सति। तयोश्च बल्यक्कयोः स्थितशक्तित्वा सक्कनस्थापि

स्थितात्मतेति भावः । स्यादेतद्यदि बळयझाभ्यामेव लङ्कानं भवात न स्वन्नात्, एवं सत्यभ्यासे यादृशं लङ्कानं पुरुषस्य भवति तादृगभ्यासात्प्रागपि प्राप्नोतीति । नैष दोषः । प्राक्तनस्य ऋष्मादिना देहस्य विगुणत्वात्पश्चाद्वन्न लङ्कनमुपजायते । पश्चातु शनैः प्रयन्नेन देहवैगुण्येऽपनीते सति यथाबलमेवावतिष्ठते लङ्कनम् । अवश्यं चैत-देवं विज्ञेयम् । अन्यथा यदि लङ्कनादेव लङ्कानं स्थातदा लङ्कानस्य न्यवस्थितोत्कर्षता न स्थात् ॥ ३४२१ ॥ ३४२२ ॥ ३४२३ ॥ ३४२४ ॥

अथवा लङ्गनस्यापि हेतुविशेषापेक्षिणः स्थितोत्कर्षताया असिद्धेर्न तेन व्यमिचार इति दर्शयति—यदि वेट्यादि ।

यदि वा लङ्घनस्यापि काष्ठापर्यन्तवृत्तिता।
समाधिवलगत्यादिविद्रोषात्स्यात्स्वहेतुतः॥ ३४२५॥
सिद्धिर्मनोजवासंज्ञा तथाच श्रूयते प्रमा।
यथा चिन्तितमात्रेण याति दूरमपि प्रभुः॥ ३४२६॥
नचाप्यदृष्टिमात्रेण तद्भावः प्रसिद्ध्यति।
नचात्र वाधकं किंचिद्रकुमत्र परः क्षमः॥ ३४२७॥

तथाहि—समाधिवलिवशेषप्रयोगाल्झनस्यासाभिरिष्यत एवायन्तप्रकर्षवर्तिस्वम्, यथा भगवतो मनोजवा नाम सिद्धिः पट्यते, यस्यां स्थितस्य मनस इव
जवो भवति । अत एव सा मनोजवेति प्रख्याता । नचास्या वाधकं प्रमाणमस्ति ।
नाष्यदर्शनमात्रेण प्रतिक्षेपो युक्तोऽतिप्रसङ्गात् ॥ ३४२५ ॥ ३४२६ ॥ ३४२७ ॥

अपि च दृश्यत एवाश्रये विशेषोपाधिकाद्भ्यासविशेषाद्रतेरत्यन्तविशेषः, ततो-ऽपि भगवतस्तादृशी गतिः सम्भविनीति दृशयनाद्द —राजहंसशिशुरित्यादि ।

राजहंसिशिशुः शक्तो निर्गन्तुं न गृहादिप । याति चाभ्यासभेदेन पारमम्भःपतेरिप ॥ ३४२८ ॥ आश्रयोपाधिकाभ्यासभेदादस्य गतिर्यथा । तादशी तादशादेव किं न सम्भाव्यतेऽधिका ॥ ३४२९ ॥ बोधिसस्वदशायां हि न शक्तस्तादशीं गतिम् । प्राप्तुं प्राप्ते समाधी तु विशिष्टे शक्त्यान्मुनिः ॥ ३४३० ॥ वथा च राजहंसशावः प्राक् सङ्ख्याबदिष निर्गन्तुमशकः पश्चादत्यीयस्यय- भ्यासे सित समुपजातपक्षो जळघरिष पारमुत्यति, तह्रवन्योऽप्याश्रयविद्योषाधिकाद्रभ्यासाद्विशिष्टामिष गतिमासाद्यतीति सम्भाव्यम् । पक्षविशेषलाभादेवासौ
दूरतरदेशगामी भवतीति नाभ्यासबलेनेति चेत् । निष्ट सन्धातपक्षोऽिष सहसैवोदूरतरदेशगामी भवतीति नाभ्यासबलेनेति चेत् । निष्ट सन्धातपक्षोऽिष सहसैवोदूरतरदेशगामी भवतीति नाभ्यासबलेनेति चेत् । निष्ट सन्धातपक्षान्तरगमनक्रमेणाभ्यस्य कियन्मात्रं गमनं पश्चाद्पास्तशङ्को दूरतरमिष देशं व्रजति । किश्व—आश्रयिद्योषलाभे सित यथा हंसादेः प्रागशक्तस्यापि सतः पश्चाद्रतिविशेष्यते तथा भगवतोऽिष बोधिसत्त्वावस्थायामशक्तस्यापि सतः पश्चात्समाधिविशेषलाभादासादिताश्रयविशेषस्य तथाविधा गतिः सम्भाव्यत इत्येवम्परमेतत् । अभ्यासप्रहणमतस्त्रम् ।
प्रयोगः—यः सम्भवदाश्रयविशेषोपाधिरभ्यासः स सम्भवद्यन्तदूरगमनफलः,
यथा राजहंसशिशोरभ्यासः, सम्भवदाश्रयविशेषोपाधिमीनुष्याणामभ्यास इति स्वभावहेतुः ॥ ३४२८ ॥ ३४२९ ॥ ३४२० ॥

यदुकं दशहस्तान्तरमित्यादि तदपास्तमिति दर्शयति—दशेत्यादि ।

दशहस्तान्तरव्योमस्तचदुत्सुत्य गच्छति । शक्तिः स्यादीदृशी हेतोस्तस्य दूरगतावपि ॥ ३४३१ ॥

स्थिराश्रयत्वे सतीति विशेषणोपादानादुद्कतापेन नानैकान्तिक इति दर्शयति— उष्णतामित्यादि ।

उष्णतां नीयमानस्य क्षयो भवति चाम्भसः । अस्यैर्यादाश्रयस्यातः कस्य कस्मिन्प्रकृष्टता ॥ ३४३२ ॥ सादेतत्, प्रकादेखु स्थिराश्रयत्वमेव कथं सिद्धमित्याह—मानसानामित्यादि । मानसानां गुणानां तु चित्तसन्ततिराश्रयः । साऽधारयोगतो बृत्तान्न कथंचिन्निवर्त्तते ॥ ३४३३ ॥

सेति । चित्तसन्तिः । आधारयोगतो वृत्तादिति । बोधिसत्त्वाश्रयलक्ष-णाधारसम्बन्धेन प्रवृत्तेरित्यर्थः । विशिष्टस्याधारस्य विवक्षितत्वात् । तथाहि—पर-लोकस्य प्रसाधितत्वाद्वोधिसत्त्वानां च सात्मीभूतमहाकृपाणामासंसारमशेषसत्त्वो-द्धरणायावस्थानात्तदाश्रयवर्तिनी चित्तसन्ततिरतितरां स्थिराश्रया । या तु शावका-दीनां सन्तानवर्तिनी सा न स्थिराश्रया तेषां श्रीष्रतरं परिनिर्वाणान्मन्दत्वात् कृपा-यास्तेषासवस्थाने सनाधावादिति भावः ॥ ३४३३॥। हितीयमपि विशेषणं कथं सिद्धमिति चेदाह—यावदिताति । यावचावद्वणीचोऽस्थामाभिमुक्येन वर्त्तते । प्रभाखरतरा तावत्सुतरामेव वर्त्तते ॥ ३४३४ ॥ एतदेव कथं सिद्धमिलाह—प्रभास्वरमिलादि । प्रभाखरमिदं चित्तं तत्त्वदर्शनसात्मकम् ।

प्रकृत्येव स्थितं यस्मान्मलास्त्वागन्तवो मताः ॥ ३४३५॥ एतः पूर्वमेव न्याख्यातमस्माभिः । एते च प्रकृत्या तत्त्वदर्शनात्मकतया वित्तस्य स्वभावभूताः प्रज्ञादयो विशेषा इति प्रतिपादितमिति स्वभावत्वेन प्रज्ञादीनां सकृ-दाहितानां स्वरस्त एव प्रकृतिभैवतीति सिद्धम् ॥ ३४३५॥

द्वितीयमपि विशेषणं तत्त्वदर्शनात्मकमेव विज्ञानस्य कथं सिद्धमिति चेदाह— परबोधात्मेटादि ।

> परषोधात्मनियतं चेतो यदि हि सम्भवेत्। तदाऽसिद्धोपलम्भलादर्थवित्तिर्न सम्भवेत् ॥ ३४३६॥ तसात्त्वसंवेदनात्मत्वं चेतसोऽस्ति प्रकाशनात्। अनारोपितरूपा च स्वसंवित्तिरियं स्थिता ॥ ३४३७॥

मुख्यं हि ताविश्वत्तस्य स्वसंवेदनमेव रूपिमत्यवदयं सर्ववादिमिरभ्युपेयम्, अ-न्यथा यदि परेण ज्ञानान्तरेण चुध्यत इति स्यात्तदाऽप्रसिद्धोपलम्भत्वेनार्थवित्तिर्न सिद्ध्येत् । तस्मान्मुख्यं चेतस आत्मप्रकाशनमेव रूपम् । स चात्मा तस्यानित्यादि-रूप इति सामर्थ्यात्तत्त्वदर्शनात्मकमेव चित्तं सिद्धमिति भावः ॥३४३६॥३४३७॥

स्यादेतत्—भवतु तत्त्वदर्शनात्मकं चेतस्तथाऽपि प्रहीणानामपि बलानां पुनक्-त्पत्तिसम्भवात्सर्वेषामेव यथोक्तानां हेतृनामनैकान्तिकता दुर्निवारेत्याशक्र्याह— मार्गे सात्म्यमित्यादि ।

मार्गे सात्म्यमतो याते तेत(तैस्त?)स्याभिभवो न हि। रागद्वेषादिभिद्वोषेस्ते हि प्रागेव दुर्बलाः ॥ ३४३८॥ सात्मीभावाच मार्गस्य सर्वापक्षालनाशिनः । न यक्नेन विना हानिर्यक्षो न गुणद्दीनात् ॥ ३४३९॥ अतो निर्मलनिष्कम्पगुणसन्दोहभूषणः। दोषवाताविकम्प्यात्मा सर्वक्षो गम्यते जिनः ॥ ३४४०॥ मार्गे(गें?)सात्मीमावात्मागि यदा रागादयो मला आगन्तुकतया दुर्बछत्वानमार्गमिमभवितुमसमर्थास्तदा सात्मीभावगते मार्गे कथं तमिमभविष्यन्ति । किश्व
—सात्मीभावमुपगतस्य चेतोगुणस्य श्रोत्रियस्य जोदिंग(?)नैर्घृण्यवन्न यन्नमन्तरेण
महाणं शक्यं कर्त्तुम्। नच गुणवित वस्तुनि तत्त्वदर्शिनः प्रहाणाय यन्नः सन्भवित ।
कस्मात् ? गुणदर्शनात् । एतव पूर्वमावेदितमेव । अपश्चालः—दोषः ॥ ३४३८ ॥
॥ ३४३९ ॥ ३४४० ॥

अथवा--यदेव वस्तुत्वादि त्वया सर्वज्ञप्रतिषेधायोक्तं तदेव तत्साधने पर्याप्त-मिति दर्शयितुं न्याप्तिं तावद्वस्तुत्वादेहेंतोः साधयन्नाह—किञ्चेत्यादि ।

> किश्च ये ये ति(वि?)भाव्यन्ते ते ते भ्रा(भा?)न्ति परिस्फुटम्। भावनापरिनिष्पत्तौ कामादिविषया इव ॥ ३४४१ ॥ सर्वधर्माश्च भाव्यन्ते दीर्घकालमनेकधा। द्यान्यानात्मादिरूपेण तात्त्विकेन महान्मतिः ॥ ३४४२ ॥ द्यान्यानात्मादिरूपस्य भाविकत्वं च साधितम्। भूतार्थभावनोद्धतेः प्रमाणं तेन तन्मतम् ॥ ३४४३ ॥

तत्रायं मौलः प्रयोगो वक्ष्यमाणः । ये वस्तुत्वज्ञेयत्वादिधर्मयोगिनस्ते सम्भवद्भावनाप्रकर्षपर्यन्तवन्त्र्येकज्ञानस्फुटप्रकाशनाः, तद्यथा—कामिनीपुत्रचोराद्यः कामानुपष्ठुतैर्भाव्यमानाः, सर्वधर्माश्च वस्तुत्वादिधर्मयोगिन इति स्वभावहेतुः । नचायमनैकान्तिकः । तथाहि—यद्यद्भतमभूतं वा भाव्यते तत्सर्वं भावनानिष्पत्तो स्फुटप्रतिभासज्ञानफलं सिद्धम्, यथा कामुकादेरङ्गनादयो विषयाः, सर्वे च धर्मा भाव्यते
दीर्घकालं सात्मीभूतकृपैसान्त्रिकने रूपेणेति स्वभावहेतुः । अनेन स्फुटप्रतिभासेन
ज्ञानफलेन भावना व्याप्तेति दर्शितम्, अर्थान्तरानपेक्षितत्वातस्फुटप्रतिभासस्य तान्विकत्वमेव शून्यादिरूपस्य कथं सिद्धमित्याह—शून्येत्यादि ॥ ३४४१॥३४४२॥
॥ ३४४३॥

एतच श्र्न्यादिज्ञानं प्रत्यक्षप्रमाणं साधयन्नाह—प्रत्यक्षमित्यादि ।
प्रत्यक्षं व्यक्तभासित्वात्प्रमाणं वस्तुसङ्गतेः ।
चक्षुराचाश्रयोद्भृतनीलादिप्रतिभासवत् ॥ ३४४४ ॥
सम्भवस्थेकविज्ञाने सक्तृत्स्पष्टावभासनम् ।
सर्वेषामपि धर्माणामतश्चैषं प्रतीयताम् ॥ ३४४५ ॥

# तथा विभाव्यमानत्वादङ्गनात्मजचोरवत्। इच्छामात्रमुखीभावा भावनापि न दुर्लभा॥ ३४४६॥

रफुटप्रतिभासित्वेनाविकत्पतया प्रमाणप्रसिद्धार्थविषयत्वेनाविसंवादितया चक्कुरादिज्ञानवत्प्रत्यक्षप्रमाणमेतत् । ततश्च भावनामात्रभाविनि रफुटप्रतिभासित्वे सिद्धे
सिद्धमेव सर्वधर्माणामेकज्ञाने युगपत्रफुटप्रतिभासनमिति सिद्धा व्याप्तिः सम्भबत्येकविज्ञाने सर्वधर्माणां सक्तत्त्पष्टावभासनमिति । प्रयोगः—ये ये विभाव्यन्ते ते
सम्भवत्सकृदेकविज्ञानरफुटप्रतिभासना यथाऽङ्गनादयः । सर्वधर्माश्च विभाव्यन्ते इति
स्वभावहेतुः । नवायमसिद्धो हेतुर्मन्तव्य इत्याद्शयन्नाह्—इच्छेत्यादि । पूर्वं च
विस्तरेण भावनासम्भवस्य प्रतिपादितत्वादिति नासिद्धो हेतुः ॥ ३४४४॥३४४५॥
॥ ३४४६॥

एवं स्फुटप्रतिभासित्वस्य भावनामात्रानुबन्धित्वप्रतिपाद्नेन व्याप्ति प्रसाध्य साम्प्रतं मौळं प्रमाणार्थं दर्शयत्राह—भावनेत्यादि ।

भावनोत्कर्षनिष्ठैकबुद्धिस्पष्टप्रकाञ्चनाः।
वस्तुसत्त्वादिहेतुभ्यः सर्वधर्माः प्रियादिवत्॥ ३४४७॥
एवं च यस्य वस्तुत्वसत्त्वोत्पादादिलक्षणाः।
निश्चये हेतवः शक्ताः को न तं साधियष्यति ॥ ३४४८॥
एकज्ञानक्षणव्याप्तनिःशेषज्ञेयमण्डलः।

सुरासुरिशरोरत्नभूतः सिद्धोऽत्र सर्ववित् ॥ ३४४९ ॥

भावनोत्कर्षस्य निष्ठा यस्यामेकबुद्धौ सा तथोक्ता। गमकत्वाद्वैयधिकरण्येऽपि बहु-त्रीहिः। भावनोत्कर्षनिष्ठायामेकबुद्धौ स्पष्टं प्रतिभासनं येषां ते तथोक्ताः। यस्य च ज्ञाने ते तथा भासन्ते स सक्रदेकज्ञानन्याप्ताशेषज्ञेयमण्डलः सकलसुरासुरचूढा-मणिभूतः सिद्धः सर्वज्ञ इति ॥ ३४४७ ॥ ३४४८ ॥ ३४४९ ॥

> ज्ञाता धर्मादयो वै ते केनचिद्वचनाहते। सत्यात्मनोपदिष्ठत्वात्कनकादिविद्युद्धिवत्॥ ३४५०॥

अथवा ये सत्यात्मनोपदिष्टास्ते केनचिद्विदिताः, यथा कनकविद्युद्ध्याद्यः, सत्या-त्मना चोपदिष्टा धर्माद्य इति स्वभावहेतुः ॥ ३४५० ॥

स्यादेतत्—वेदतोऽपि ज्ञात्वोपदेशसम्भवात्सिद्धसाध्यतेति चेदाह—वेदाना-मित्यादि ।

# बेदानां पौरुषेयत्वे सिद्धे सिद्धं न साधनम् । अज्ञातस्योपदेशोऽस्ति तथ्यो यादन्छिको नरः(हि?)३४५१॥

पूर्व श्रुतिवरीक्षायां वेदानां पौरुषेयत्वस्य प्रसाधितत्वाम सिद्धसाध्यता । अथापि स्वाद्भात्वा यदृच्छयाऽप्युपदेशसम्भवादनैकान्तिकतेत्याह—अज्ञातस्येत्यादि । नद्यज्ञात्वा यदृच्छया प्रमाणाविरुद्धं नियमेन बहु शक्यं भाषितुम् ॥ ३४५१ ॥

मुद्रामण्डलमञ्चादेर्घत्सामर्थ्यमतीन्द्रियम् । पिद्याचडाकिनीमोक्षषिषापनयनादिषु ॥ ३४५२ ॥ श्रुतानुमानभिन्नेन साक्षाज्ज्ञानेन निर्मलम् । मुनिताक्ष्यीदिविज्ञानं न चेत्तद्गदितं कथम् ॥ ३४५३ ॥

किश्व--- यदेतन्मश्रादीनां विषापनयनादिसामध्यमत्यन्तपरोक्षं तद्यदि बुद्धा-दिभिः साक्षात्र विदितं तत्कथं तैर्भाषितमिति वक्तव्यम् ॥ ३४५२ ॥ ३४५३ ॥

अनुमानतो ज्ञाःवा भाषितमिति चेदाह—न चानुमानत इत्यादि । न चानुमानतो ज्ञानं तस्य पूर्वमदृष्टितः । तेन लिङ्गस्य सम्बन्धदृर्शनानुपपत्तितः ॥ ३४५४॥

नद्यविदितलक्षणसम्बन्धं वस्त्वनुमानविषयः, नच तेनात्यन्तपरोक्षेण वस्तुना सह कस्यचिल्लिक्स्य सम्बन्धः शक्यते निश्चेतुम् ॥ ३४५४ ॥

श्रुत्वा नचान्यतः प्रोक्तं तुल्यपर्यनुयोगतः।
न यद्द्व्याविसंवादिरूपमीदक् च भावितम्॥ ३४५६॥
देशनैवम्परैवेयं नान्यहेतूपकल्पना।
हेत्वन्तरकृतायां हि वृत्तौ तन्नाम शङ्क्यते॥ ३४५६॥
पिपासाकुलचित्तस्य वाहिनीमुपसर्पतः।
तथा विद्वमसम्प्राप्तेर्युक्ता याद्दव्यिकी स्थितिः॥ ३४५७॥

परतः श्रुत्वा प्रोक्तमिति चेन्न, तस्यापि तुस्यपर्यनुयोगात् । तथाहि—तथाऽप्ययं विचारोऽवतरति तेनापि परेण कथं ज्ञातम्, नद्यक्षात्वा तथोपदेशः सम्भवेत्, तेना-प्यन्यतो ज्ञातमिति चेत्, एवं तद्यंनवस्था स्थात्, ततश्चान्धपरम्परायां सत्यां सर्वे-पामनभिज्ञत्वान्न सम्यगुपदेशः स्थात् । यथोक्तम्—नैवक्तातीयकेष्वर्थेषु पुरुषवचनं प्रामाण्यमुपैति, अन्धानामिव वचनं रूपविशेषेष्विति । स्थादेतदविसंवादिस्वं घुणा-

क्षरवद्यादिन्छकमपि सम्भान्यत इत्याशक्र्याह—न यहच्छेतादि । यहच्छा अविसंवादस्तदेव रूपं यस्येति विम्रहः । अन्यार्थसमीह्या प्रवृत्तस्यार्थान्तरसंवादो याद्यच्छिकः सम्भान्यते । यथा नदीदेशोपसर्पणामिप्रायेण प्रवृत्तस्य वृक्षमूलोपसर्पणम् । नचात्रान्यार्थामिप्रायेण प्रवृत्तिः सम्भवति, तथाहि—धर्मं वो मिश्रवो देश-यिष्यामीत्येवं प्रतिक्षाय प्रवृत्तिर्धमीद्युपदेशपरैवेयं देशना, नान्यार्थपरेत्यवसीयते । बाहिनी—नदी । विद्रमो—वृक्षः । प्रवालं वा ॥ ३४५५ ॥ ३४५६ ॥ ३४५॥ ।

मोहाद्प्युपदेशसम्भवादनैकान्तिकतेति चेदाह—विश्विष्ठचेतसामित्यादि ।

विक्षिप्तचेतसामेतन्म्हानां नच भाषितम्। नियतानुक्रमं हीदं प्रकृष्टं फलसाधकम्॥ ३४५८॥

निह नियतानुपूर्वीकं पूर्वापराव्याहतं पुरुषार्थसाधकं वाक्यं विक्षिप्तचेतोभिरनरूपं भाषितुं शक्यम् । तस्मात्सिद्धं केनचित्साक्षाद्धर्मादयो विज्ञाता इति ॥ ३४५८ ॥

स्यादेतत्—यदि नाम सामान्येन सिद्धम्, तथाऽपि सुगते धर्मज्ञत्वं साधियतु-मिष्टम्, तत्ते कथं सिद्ध्यतीत्याशङ्कय भगवति धर्मज्ञत्वं साधयत्राह्—योऽश्रुतानु-मित्रमित्यादि ।

योऽश्रुतानुमितं सत्यं तत्परोऽर्थे प्रकाशते।
प्रत्यक्षश्चाततद्वूपः स ताद्दवप्रतिपादकः॥ ३४५९॥
प्रत्यक्षदृष्टनीरादिर्यथाऽन्यः प्रतिपादकः।
अश्रुतानुमितं सत्यं तत्परस्वार्थमुक्तवान्॥ ३४६०॥
अतीन्द्रियं पराज्ञातसामध्यं परिनिश्चयात्।
महामण्डलकल्पादि लक्षणं मुनिसक्तमः॥ ३४६१॥

प्रयोगः—यस्तत्परोऽश्रतामुमितसत्यार्थोपदेशी (स) साक्षाद्विविदिततद्र्थतत्त्वः, यथा प्रत्यक्षज्ञातसिललादिस्तदुपदेष्टा, तथा च भगवानिति स्वभागहेतुः । सत्यत्वादेः प्रसाधितत्वान्नासिद्धता हेतोः । नाष्यनैकान्तिकतेति प्रतिपादितमेतत् । सर्वेषां च हेत्नां सपक्षे सत्त्वान्न विरुद्धतेति मन्तव्यम् । पराज्ञातसामर्थ्यमिति । परेरज्ञातं सामर्थ्यं यस्य मुद्रादेस्तत्त्रयोक्तम् ॥ ३४५९ ॥ ३४६० ॥ ३४६१ ॥

यदुक्तम् , 'तस्मादतिशयज्ञानै'रित्यादि , तत्राह—तस्मादित्यादि ।

तसादितशयज्ञानैरुपायबलवर्सिभिः। सर्व एवाधिको ज्ञातुं शक्यते योऽप्यतीन्द्रियः॥ ३४६२॥

एकापवरकस्थरयेत्यादावाह—एकेत्यादि ।
एकापवरकस्थस्य प्रत्यक्षं यत्प्रवर्त्तते ।
दाक्तिस्तत्रैव तस्य स्यान्नैवापवरकान्तरे ॥ ३४६३ ॥
इत्येतत्सर्वसत्त्वस्थसामध्यानुभवे सति ।
निश्चेतुं भवतो युक्तमन्यथा किंनिबन्धनम् ॥ ३४६४ ॥

एतत्वतिज्ञामात्रप्रमाणकमेवोक्तं भगव(भव?)ता, नह्यर्वाग्दर्शिनामनुपलम्भमात्रेण सर्वेपुंसामतीन्द्रियार्थज्ञानाशक्तिर्निश्चेतुं पार्यते ॥ ३४६३ ॥ ३४६४ ॥

स्यादेतत्—नानुपलम्भमात्रेणास्मामिरशक्तिनिश्चयः क्रियते । किं तर्हि ? । पुरु-षत्वादिभ्यो हेतुभ्यः । तथाहि—सर्व एव पुरुषा दृर्व्यवस्थितादिपरार्थपरिज्ञाना-समर्थाः पुरुषत्ववस्तुत्वज्ञेयत्वादिभ्यो यथाऽहमिति, अत्राह—आत्मोदाहरणे-नेसादि ।

> आत्मोदाहरणेनान्यसामध्यीभावनिश्चये । पुरुषत्वादिहेतुभ्यः कार्ये चातिप्रसज्यते ॥ ३४६५ ॥ एवं हि भवतो जाड्ये निश्चिते सर्वसूरयः । त्वदुदाहरणेनैव भवेयुर्जडबुद्धयः ॥ ३४६६ ॥

निश्चय इत्येतस्य कार्य इत्येतेन सामानाधिकरण्यम् । अत्रानैकान्तिकता हेतृना-मतिप्रसङ्गात् । तथाहि—इदमपि शक्यं वक्तम्—सर्व एव पुरुषा जडवुद्धयः पुरु-षत्वादिभ्यो यथा भवानिति । न चैवं भवति । नह्येकत्र पुरुपेऽदृष्टस्य धर्मस्य सर्व-त्राभावः शक्योऽवसातुम्, पुरुषाणां विशेषदर्शनात् ॥ ३४६५ ॥ ३४६६ ॥

थम ऋतुपर्णेनोक्तम्—सर्वः सर्वं न जानातीत्यादि, तदपि प्रतिज्ञामात्रमेवाप्र-भाणकं तेनोक्तमित्यादर्शयन्नाह—नैकत्रेत्यादि ।

> नैकत्र परिनिष्ठाऽस्ति ज्ञानस्य पुरुषे कचित्। इतीद्मपि वाङ्मात्रमहेतुकमुदाहृतम्॥ ३४६७॥

अथवाऽत्मसमान्पुरुषानभिसन्धाय ऋतुपर्णेन भाषितम्, तेनाविरोधादशापक-मेतदित्यादशेयशाह—स्वसमानित्यादि ।

> स्रमानथवा सत्त्वानविद्युद्धियो जडान्। अधिकृत्य तथा वाक्यमृतुपर्णेन कीर्सितम्॥ ३४६८॥

प्रमाणं विस्तरेणोक्तं सर्वज्ञस्य च सम्भवे। बाघकं च प्रतिक्षिप्तं तस्य पूर्वं परोदितम् ॥ ३४६९ ॥ अनुक्तेऽप्यथवा तिसंस्तस्य सम्भवसाधने। बाधकापोहमात्रेण गम्यते तस्य सम्भवः ॥ ३४७० ॥ तथाहि बाधके(ऽ)दृष्टे साधके चाप्रकाशिते। संशयो जायते तेन याति सम्भावनामसी॥ ३४७१ ॥ तस्मिन्सम्भाव्यमाने च नियमस्तेन सिद्ध्यति। वेदेनैव स्नतन्नेण धर्मो लक्ष्यत इत्ययम् ॥ ३४७२ ॥

स्वेनात्मना समास्तुल्याः स्वसमाः ॥ ३४६८ ॥ ३४६९ ॥ ३४७०॥३४७१॥ ॥ ३४७२ ॥

अनागते न दृष्टमिखादाबाह—अनागते चेखादि ।

अनागते च विज्ञेये प्रत्यक्षस्य तथा भवेत्। सामर्थ्यं योगिनामुक्तं तत्रैकाल्यपरीक्षणे ॥ ३४७३॥

तत्रैकाल्यपरीक्षण इति। तत्र द्येवमुक्तम्—सर्व एव हि भावाः साक्षात्पारम्पर्येण वा कार्यकारणतां गताः, तत्र वर्तमानमेव वस्त्वतीतस्य साक्षात्पारम्पर्येण वा कार्यभूतम्, अनागतस्य तु कारणभूतम् । प्रत्यक्षेण यथावत्सर्वाकारमनुभवन्तस्तरप्ट- ष्ठल्ब्यैः शुद्धलौकिकैः परमार्थतो निर्विपयैर्वस्तुप्रतिवन्धादविसंवादिमिर्विकल्पेहेंतुफ- लभूतामतीतामनागतां च भावसन्ततिमालम्ब्यातीतानागतं वस्तु व्यवस्थापयन्ति योगिन इति । यदाह्—"पारम्पर्येण साक्षाद्वा कार्यकारणतां गतम् । यद्वपं वर्त्तमानस्य तद्विजानन्ति योगिनः ॥ अनुगच्छन्ति पश्चाच विकल्पानुगतात्मिनः । शुद्ध- लौकिकविद्यानस्तत्त्वतो विषयैरपि ॥ तद्वेतुफलयोर्भूतां भाविनीं चैव सन्ततिम् । समाश्रित्य प्रवर्त्तन्तेऽतीतानागतदेशनाः ॥" इति ॥ ३४७३ ॥

एतच सौत्रान्तिकानां नेष्टं सर्वत्र भगवतः साक्षाइर्शित्वाभ्युपगमादित्यतः सौत्रा॰ न्तिकदृष्टाभीष्टमतमादर्शयनाह—यदि वेत्यादि ।

यदि वा योगसामध्योद्धृताजातिन सं रफुटम्।
लिङ्गागमिनराशंसं मानसं योगिनां भवेत्॥ ३४७४॥
थथाहि सत्यस्त्रदर्शिनो ज्ञानमविषयमि परमार्थतो लिङ्गागमानपेक्षं चाश्रयः

विशेषवशादुत्पद्यमानमविसंवादि भवति, तथा योगिनां योगबलेन यथैव तद्भूद्भ-विष्यति वातीतमनागतं वस्तु तथैव स्फुटप्रतिभासं लिङ्गागमानपेक्षं जायते । तच प्रसक्षं प्रमाणमिष्यते ॥ ३४७४ ॥

स्यादेवत्—खलक्षणविषयं प्रत्यक्षमिष्यते, नचातीतमनागतं स्वलक्षणतोऽस्ति, तत्कथं स्वलक्षणविषयं युष्यत इत्याह—स्वात्मेत्यादि ।

खात्मावभाससंवित्तेस्तत्खलक्षणगोचरम् ।
स्पष्टावभाससंवेदात्तच प्रत्यक्षमिष्यते ॥ ३४७५ ॥
तस्मादतीन्द्रियार्थानां साक्षाद्रष्टैव विद्यते ।
नित्यस्य वचसोऽसत्त्वात्तेन कश्चित्र पद्यति ॥ ३४७६ ॥

यद्यप्यतीतादि वस्तु स्वलक्षणतो नास्ति, तथाप्यात्मसंवेदनात्स्वलक्षणविषयत्वेन शास्त्रे निर्दिष्टमित्यविरोधः । तश्च स्फुटप्रतिभासतया प्रकल्पनापोढं तथाविधवस्त्ववि-संवादाश्वाभ्रान्तमित्यतः प्रत्यक्षलक्षणोपेतत्वात्प्रत्यक्षमिति सिद्धम् ॥३४७५॥३४७६॥

एतद्श्रममाणो य इत्यादावाह-अतीन्द्रियार्थविज्ञानमित्यादि ।

अतीन्द्रियार्थविज्ञानं पूर्वोक्ताद्नुमानतः।

मुनेः सुमतयः प्राहुनीन्यतस्त्वागमात्कृतात् ॥ ३४७७ ॥

पूर्वोक्तादनुमानात्सिद्धमागमनिरपेक्षं भावनाबल्लनिष्पन्नमर्थसाक्षास्कारि यदती-न्द्रियार्थविज्ञानं तन्मुनेर्भगवतः सुधियः सौगताः प्राहुर्नान्यस्मात्कृतकादागमादि-त्यतः तदनभ्युपगमादद्वणमेव ॥ ३४७७ ॥

यशोक्तम्—कर्रेष्ठत्रिमवाक्यानामित्यादि, तत्राह्—कर्रेष्ठत्रिमेत्यादि ।

कर्तृकृत्रिमवाक्यानामुच्यते न त्वनादिता । प्रामाण्यसिद्धये यस्मात्साऽप्रमाणेऽपि वर्त्तते ॥ ३४७८ ॥ तथाहि नास्तिकादीनां तथा तद्वचसामपि । वेदानां च प्रवक्रणां नानादित्वेऽपि मानता ॥ ३४७९ ॥

नश्चमादिताऽस्माभिः प्रामाण्यसिद्धये साधनत्वेनोच्यते । तथा(स्या?)विपक्षेऽपि शृत्तेरनैकान्तिकत्वात् । अतोऽध्यारोप्य दूषणं अवताऽभिहितम् ॥३४७८॥३४७९॥

किश्व-भवतामेव वेदप्रामाण्यसिद्धये वेद्प्रवक्तृणां वेदानां चानादित्वं साधनं बुवतां सर्वमेतद्वणं स्फुटतरमवतरतीति द्र्ययश्वाह-वक्तकृत्रिमवाक्यानामि-व्यादि ।

वक्तकृत्रिमबाक्यानामुख्यते नन्वनादिता । प्रामाण्यसिद्ध्ये साऽस्माभिः स्पर्द्धयैव निविध्यते ॥३४८०॥ वक्तारश्राकृत्रिमवाक्यानि चेति इन्द्रः । तत्र वक्तारो वेदानां व्याख्यातारः ३४८०

कथं निषिद्धसन्त इसाह—वक्तार इसावि।

वकारः कर्तृभिस्तुल्यास्तदपेक्षा च मानता । वेदानां तत्कृताख्यानादर्थप्रत्ययजन्मतः ॥ ३४८१ ॥

तद्पेक्षेति । वक्तपेक्षा । कथमित्याह-तत्कृताख्यानादिति । तैर्वकृतिः कृता-द्वयाख्यानादर्थप्रतीत्युत्पत्तेः कारणात्तदपेक्षा मानता वेदानाम् ॥ ३४८१ ॥

ततम्ब को दोप इत्याह-अत इत्यादि।

अतो न वेदवाक्यानां पारतष्ठ्यात्प्रमाणता । अपश्यतां स्वयं धर्मे वक्तृणामिष नैव सा ॥ ३४८२ ॥ तदीदृशां प्रवक्तृणां कल्प्यमानाप्यनादिता । अप्रामाण्यपदस्थत्वान्नास्तिकादेने भिचते ॥ ३४८३ ॥ तद्ज्ञानविशेषत्वात्सर्वे यात्रत्र तुल्यताम् । न मानत्वाप्रमाणत्वे स्थातामेवमनादिनी ॥ ३४८४ ॥

नैसेति । प्रमाणतेति सम्बन्धः । यदा चैवं वेदवाक्यानां पारतक्यात्प्रमाणता नास्ति तत्प्रवक्तृणां च सर्वेषामन्धपरम्परावद्धर्ममपश्यतामप्रामाण्यम्, अतो यत्परे-णोक्तम्—"प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्थातामेवमनादिनी" इति, तद्युक्तमित्यादर्शयन्नाह —न मानत्वाप्रमाणत्वे स्थातामेवमनादिनी इति । सिद्धे हि वक्तकृत्रिमवाक्यानां प्रामाण्ये प्रमाणत्वस्थानादित्वं स्थात्, यावता तदेव न सिद्धमित्ययुक्तं द्वयोरनादि-त्वमिति भावः ॥ ३४८२ ॥ ३४८३ ॥ ३४८४ ॥

किश्व—यदेतदस्माभिर्वेदतद्ध्यायिनां बुद्धतद्वाक्यैः सह तुल्यत्वमापादितं तत्स्प-धेयैव, न पुनर्भगवतां तद्वाक्यानां चैतैस्तुल्यत्वमस्ति, अपि तु विशेषो महानिति दर्शयन्नाह—यद्वेत्यादि ।

> यद्वाऽस्त्येव विशेषोऽयं मुनौ तद्वचनेषु च। स दृष्टवान्त्वयं धर्ममुक्तवांश्च कृपामयः॥ ३४८५॥

तथाहि प्रसाधितमेतत् । यथा भगवान्साक्षाद्धर्म दृष्टवाभिर्दिष्टवांश्चेति । अतोऽ-पद्यतां स्वयं धर्ममित्येतद्सिद्धमिति भावः ॥ ३४८५ ॥ स्यादेतत्—धर्ममुक्तवान्स इत्येतदेव कथं सिद्धमित्याह—यतोऽभ्युद्येत्यादि । यतोऽभ्युद्यनिष्पत्तिर्घतो निःश्रेयसस्य च । स धर्म उच्यते ताहकसवैरेव विचक्षणैः ॥ ३४८६ ॥

निःश्रेयसस्य चेति । यतो निष्पत्तिरिति सम्बन्धः । तत्राभ्युद्यः सुखं मोक्षो निःश्रेयसम्। स धर्म उच्यते तादृगिति । 'यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससंसिद्धिः स धर्म' इति वचनात् ॥ ३४८६ ॥

भवतु नामाभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिहेतुर्धर्मः, अस्य तु सुगतवचनस्य कथं तद्धेतुत्वं सिद्धम्, येनास्य धर्मज्ञत्वं भवेदित्याह—तद्केत्यादि ।

> तदुक्तमस्रयोगादिनियमाद्विधिवत्कृतात्। प्रज्ञारोग्यविभुत्वादिदृष्ट्यमींऽपि जायते॥ ३४८७॥

तेन भगवतोक्तश्चासौ मन्नयोगादिनियमश्चेति विष्रहः । योगः समाधिः । आदि-शब्देन मुद्रामण्डलादिपरिष्रहः । हृष्टधर्मोऽपीति । अस्मिन्नेव जन्मिन, न केवलं परलोक इल्पपिशब्देन दर्शयति ॥ ३४८७ ॥

एवमभ्युद्यहेतुत्वमुपद्दर्य निःश्रेयसहेतुत्वं दर्शयनाह —समस्तेखादि ।
समस्तधर्मनैरात्म्यदर्शनात्तत्प्रकाद्दिातात् ।
सत्कार्यदर्शनोद्धृतक्केद्दशैघस्य निवर्त्तनम् ॥ ३४८८ ॥
आत्मात्मीयदगाकारसत्त्वदृष्टिः प्रवर्त्तते ।
अहं ममेति माने च क्केद्दशेषः प्रवर्त्तते ॥ ३४८९ ॥
सत्त्वदृष्टयत्मीकं च तन्नेरात्म्यनिद्द्शनम् ।
अभ्यासात्सात्म्यमायाते तस्मिन् सा विनिवर्त्तते ॥३४९०॥
तन्मूलक्केद्द्रारादिश्च हेत्वभावात्प्रती(ही?)यते ।
तस्मिन्नसति तद्धेतुर्ने पुनर्जायते भवः ॥ ३४९१ ॥
तदत्यन्तविनिर्भुत्तेरपवर्गञ्च कीत्त्यते ।
अद्वितीयद्दिावद्वारमतो नैरात्म्यदर्ज्ञनम् ॥ ३४९२ ॥
सर्वेषामिष तीर्थ्यानामहङ्कारनिवर्त्तनात् ।
मुक्तिरिष्टाऽऽत्मसत्त्वे च नाहङ्कारो निवर्त्तते ॥ ३४९३ ॥
दक्तकारणसद्भावाद्विषयस्याप्यदृष्णात् ।
तद्दृष्णे त्वभावेन विषयीसः प्रसज्यते ॥ ३४९४ ॥

जन्मप्रबन्धात्यन्तोपशमो हि सर्वेषामेव मोक्ष इतीष्टम्, तस्य च प्राप्तिहेतुर्भगव-द्वचनमेव, जन्महेतुक्केशप्रतिपक्षभूतस्य नैरात्म्यदर्शनस्यात्रैवोपदेशात्, नान्यत्र । सर्वे-षामेव चान्यतीर्थ्यानां वितथात्मदर्शनाभिनिविष्टत्वात् । अतो भगवद्वचनमेवाभ्युद्-यनिःश्रेयसप्राह्युपायभूतत्वाद्धभैलक्षणं युक्तं नान्यत् । तेनैतदेव श्रेयोधिभिराश्रेयं नान्यदिति समुदायार्थः । अवयवार्थस्तूच्यते—सत्कार्यदर्शनोद्भूतत्वं क्वेशौघस्य कथं सिद्धमिति चेदाइ-आत्मात्मीयेयादि । एतचासाभिः पूर्वमेव व्याख्यातम्। यदि नाम क्षेत्रौघः सत्कार्यदर्शनोद्भृतस्तथापि कथमसौ नैरात्म्यद्शेनाश्चिवर्त्तत इत्याह-सत्त्वदृगित्यादि । सत्त्वदृक्-सत्त्वदृर्शनम् । सत्कार्यदृष्टिरिति यावत् । तस्याः प्रत्यनीकम्-प्रतिपक्षः । एतद्पि पूर्वं दर्शितमेव । तस्मित्रिति । नैरात्म्यनिद्र्शने । सेति । सत्त्वदृक् । तन्मूल इति । सत्त्वदृग्मूलः । हेत्वभावादिति । सत्त्वदर्शना-ख्यस्य हेतोरभावात् । तस्मित्रिति । क्वेशराशौ । तद्धेतुरिति । क्वेशराशिहेतुः । न जायत इति । निह कारणभावे कार्यस्थोत्पादो युक्तो निर्हेतुकत्वप्रसङ्गात् । तदत्य-न्तविनिर्मुक्तिरिति । तेषां क्वेशानां तस्य वा पुनर्भवस्यात्यन्तं पुनरूत्पत्तितो विग्र-क्तिस्तद्यन्तविनिर्मुक्तिः । यथाहुः--- 'तद्यन्तविमोक्षोऽपवर्ग' इति । ननु चान्यम-तेष्वपि तत्त्वदर्शनं निःश्रेयसहेतुरभ्युदयहेतवश्च दश कुशलाः कर्मपथाः प्रोक्ताः, तत्कथं नैरात्म्यदर्शनमेवाद्वितीयं मोश्रद्वारमित्युच्यत इत्याह सर्वेषामित्यादि । तथाह्यहङ्कारोद्भवत्वात्स्कन्धानां तन्निवृत्तौ मुक्तिरिति सर्वेषामेव मुमुक्षूणामत्राविवादः। सा चाहङ्कारनिवृत्तिरन्यतीर्थ्यानां न संभवति, वितथात्मदर्शनाभिनिविष्टत्वात्तेषाम्, चात्मदर्शनमूलत्वात् । तत्कथमयमात्मसत्त्वे --- आत्मसत्त्वामिनिवेशे स्थिते सत्यविकलकारणे, स्वविषये चात्मन्यविदृषिते, निवर्त्तेत । यथोक्तम्--'साह-क्कारे मनसि न शमं याति जन्मप्रवन्धो नाहक्कारश्वलति हृदयादात्मदृष्टौ तु सत्याम्। अन्यः शास्ता जगति भवतो नास्ति नैरात्म्यवादी नान्यस्तस्मादुपशमविधेस्त्वन्म-ताद्स्ति मार्गः' इति । तथाहि-मनोधर्मा न कण्टकादिवदुत्कील्यापनेतव्याः । किं तर्हि ? । यथाभूतविषयाभिनिवेशेन ते प्रवृत्तास्तद्धेतुदूषणात् । विदूषयत्येवात्मानं योगीति चेदाह-तद्षणोत्यादि । तथाहि स विदृष्यमाणो नास्तीत्येवमभावाकारेण दूष्यः, अन्यथा तद्दूषणवैयर्थ्यं स्यात् । तथाहि-यदि सत्त्वेनात्मानमभिनिवेदय दुःखहेतुत्वेन तं दूषयेत् । तदाऽनर्थकमेव दूषणं स्यान् । त्यागार्थं हि तदूषणम् । नच खतो नित्यस्य स्वभावभूतस्य त्यागः सम्भवतीत्यतोऽनर्थकमेव तदापद्यते । नचाभा-

वाकारेण दृष्यसौरात्मा, आत्मिन सत्यासत्यत्वामिनिवेशेन तेषां विपर्यासप्रसङ्गात्
॥ ३४८८ ॥ ३४८९ ॥ ३४९० ॥ ३४९१ ॥ ३४९२ ॥ ३४९३ ॥ ३४९४॥
किंच भवतु नाम दुःखहेतुत्वादिनाऽन्येनाकारेण तस्य दृषणम्, तथाऽप्यात्मदर्श-

नमात्रप्रभवस्थाहङ्कारस्य निवृत्तिर्ने युक्तेति दर्शयन्नाह--न युक्तिमित्यादि ।

न युक्तं नाहमित्येवं यद्यहं नाम विद्यते। नियमात्तत्त्वविद्याति निर्वाणमिति वा मृषा ॥ ३४९५॥

नाहमित्येवमिति । नाहमित्येवं दर्शनं न युक्तमित्यर्थः । यद्यहं नाम विद्यतः इति । यद्यात्माऽस्तीत्यर्थः । तस्मात्तत्त्वविद्भवदीयो निर्वाणं यातीत्येतन्मृषा । यतोऽ- हङ्कारविगमान्मुक्तिरिष्टा, न चात्मनि विषयभूते स्थितेऽहङ्कारनिवृत्तिर्युक्तेति कुतो युक्तिः ॥ ३४९५ ॥

तस्मादित्यादिनोपसंहरति ।

तस्मादन्येषु तीर्थेषु दशाक्कशलहानितः।
लेशतोऽभ्युद्यप्राप्तिर्यचप्यस्ति लघीयसी॥ ३४९६॥
अपवर्गस्य तु प्राप्तिर्न मनागपि विद्यते।
सत्त्वदृष्टिविशिष्टत्वात्क्केशमूलानपोद्धतेः॥ ३४९७॥

दशाकुशलहानित इति । प्राणातिपातादत्तादानकाममिध्याचारमृषावाद्पैशुन्यपारुष्यासंभिन्नप्रलापाभिव्यापादमिध्यादृष्टयो दशाकुशलाः । यद्वा—परेषामपरिप्राणमदानमपरिचरणमसत्यमप्रियवचनमहितमस्वाध्यायः अश्रद्धा अद्या स्पृहा चेति
दशाकुशलानि पठ्यन्ते । तद्विपर्ययात् कुशलानि दश । तेषामकुशलानां हानिस्ततो
विरतिर्दशकुशलानुष्टानमिति यावत् । लघीयसीति । विपर्यासपूर्वकत्वात्तस्याः क्षिप्रतरं भंशात् । क्रेशमूलं सत्त्वदृष्टिरेव ।। ३४९६ ॥ ३४९७ ॥

अभ्युदयहेतुत्वेनापि भगवद्वचनविशेषं दर्शयति—दशेखादि ।

दश कर्मयथा( पथाः? )घोक्ताः शुभा ये तायिना पुनः। सम्यग्दछापगुढास्ते बलवन्तो भवन्त्यलम् ॥ ३४९८ ॥

बलवन्त इति । स्थिरोदारफल्लवात् ॥ ३४९८ ॥ इतरेऽपि कस्माद्वलवन्तो न भवन्तीत्याह—सत्त्वेत्यादि ।

> सत्त्वदृष्ट्यपग्रहास्तु विपर्यासानुषङ्गतः । अविद्युद्धास्ततः द्युद्धं फलं तेभ्यो न जायते ॥ ३४९९ ॥

# तदेवं धर्मतत्त्वस्य देशके मुनिसत्तमे।

अपरयतः खयं धर्ममिति कः खस्यधीर्वदेत् ॥ ३५०० ॥

परिशुद्धादेव हि कारणात्परिशुद्धं फलं जायते नाविशुद्धात् । मुनिसत्तम इति । मुनीनां वाह्यरौक्ष्याणां (१) मध्ये सत्तमः शोभनः मुनिसत्तमः ॥३४९९॥३५००॥

यशोक्तम्—'सर्वेद्यत्वं च बुद्धादेशी च वेदस्य नित्यता। तुस्ये जस्पन्ति' इत्यादि, तत्राह—तायिन इत्यादि।

तायिनः सर्वविज्ञत्वं या च वेदस्य नित्यता । तुल्ये जल्पन्ति नो विज्ञा नित्यताया असम्भवात्॥३५०१॥ तस्या हि बाधकं प्रोक्तं क्रमाक्रमविरोधतः । विज्ञानादि न तत्कार्यं कथश्चिदपि युज्यते ॥ ३५०२॥

तायिन इति । भगवतो बुद्धस्य । यदि हि वेदस्या(स्य?) नित्यता सम्भवेत्तदैवं स्याद्वक्तम्—'या च वेदस्य नित्यते'ति, यावता सैव न सिद्ध्येत् । पूर्वं बाधकप्रमा-णोपदर्शनात् । प्रतिपादितं तदेव च बाधकं प्रमाणं स्मारयति—क्रमाक्रमविरोधत इति । एतच पूर्वं व्याख्यातमेव ॥ ३५०१ ॥ ३५०२ ॥

यशोक्तम्—'सर्वज्ञो दृत्रयते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः' इति, तत्राह—दृश्यत इत्यादि ।

दृइयते न च सर्वज्ञ इदानीमिति किं (यत्?)त्वया।
अध सर्वेरिति प्रोक्तं विस्तरेणेह दृषणम् ॥ ३५०३॥
भावत्कोऽनुपलम्भो हि केवलो व्यभिचारवान्।
सर्वान्यदृग्निवृक्तिस्तु संदिग्धेति न साधनम् ॥ ३५०४॥

इदं चापरमुक्तं कुमारिलेन—"निराकरणवच्छक्या न चासीदिति कल्पना" इति, तत्राह—निराकरणेयादि ।

निराकरणवच्छक्या न चासीदिति कल्पना। इत्ययुक्तमतीतेऽपि तन्निराकृत्ययोगतः॥ ३५०५॥

यथा किल निराकरणमतीते काले सर्वज्ञस्य शक्यते कर्तुं तथासीत्सर्वज्ञ इति न कल्पना शक्यते कर्तुमिति, तदेतद्युक्तम्, अतीतेऽपि काले तस्य निराकरणायो-गात्। अपिशब्दाद्भवद्भविष्यतोरपि कालयोर्न शक्यमिति दर्शयति, नह्यदर्शनमा-त्रादभावगतिरिति पूर्वमुक्तम्॥ ३५०५॥ स्यान्मतमित्यादिना परोपन्यसं साधनमाशङ्कते ।

स्यान्मतं यो व्यतीतोऽध्वा स शून्यस्तव(सर्वः)दर्शिना । कालत्वास्तवथाकालो वर्समानः प्रतीयते ॥ ३५०६ ॥ संदिग्धव्यतिरेकित्वा गुक्तमेतन्न साधनम् । वर्त्तमानस्र कालोऽयं तेन शून्यो न निश्चितः ॥ ३५०७ ॥

प्रयोगः—योऽयमतीतः कालः स सर्वज्ञशून्यः, कालत्वात्, साम्प्रतकालवत्, तत्र साध्यविपर्यये वाधकप्रमाणानुपद्शेनात्सन्दिग्धन्यतिरेकित्वमित्यतोऽनैकान्तिकता हेतोः । दृष्टान्तोऽपि सन्दिग्धसाध्यधर्मत्वाद्सिद्धः ॥ ३५०६ ॥ ३५०७ ॥

भवतु वा दृष्टान्तस्य सिद्धिस्तत्रापि न दृष्टमात्रेणेष्टसिद्धिर्युक्तेति दृशयन्नाह—
हेत्वित्यादि ।

हेतुसामप्र्यभावाच भूतो नाम न सम्प्रति । रामादिवदतीते तु काले केन न सम्भवेत् ॥ ३५०८॥

कः पुनरत्र प्रतिबन्धो य इदानीं नास्ति सोऽतीतेऽपि काले नाभूदिति । निह रामभरतादय इदानीं न सन्तीत्यतीतेऽपि काले नाभूवित्रिति शक्यमनुमातुम् । अतो रामादिभिरनैकान्त्यादनैकान्तिकता हेतोः ॥ ३५०८॥

यशोक्तम्—'दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिङ्गं चे'त्यत्राह—प्रज्ञादीनामित्यादि
प्रज्ञादीनां च धर्मित्वं कृत्वा लिङ्गमुदीरितम् ।
नना(तन्नाम?) दृश्यते लिङ्गं नच सत्ता प्रसि(सा?)ध्यते ॥

ये चासमानजातीयेत्यादिना प्रज्ञादीनां धर्मित्वं विधाय लिङ्गमुदीरितमतो लिङ्गं नास्तीत्येतदसिद्धम् । नापि सत्ता साध्यते, किं तर्हि ?, प्रज्ञादीनामत्यन्तोत्कर्षाख्यो धर्मः, तदेव च सर्वज्ञत्वम् , अतः सत्तासाधनेऽपि ये दोषास्तेऽप्यत्र नावतरन्त्येव ॥ ३५०९॥

े न चागमविधिः कश्चिदियादाबाह—आगमेन त्वियादि । आगमेन तु सर्वज्ञो नास्माभिः प्रतिपाद्यते । ठैक्के सति हि पूर्वोक्ते को नामागमतो वदेत् ॥ ३५१०॥

नहि बस्तुबलप्रवृत्तानुमानसम्भवे सति कश्चिदिच्छामात्रानुविधायिनो वचनाद्ध-स्तुसिद्धिमन्विच्छेत्। अतो न वयमागमात्सर्वज्ञं साधयामः। किं तर्हि । अनु-मानात्। तद्य पूर्वोक्तमेव ॥ ३५१०॥ न चाप्येतित्सद्धम्—'न चागमविधिः कश्चित्रित्यः सर्वक्रवोधन इति, (इति) दर्शयत्राह्—किन्त्वित्यादि।

> किन्तु वेदप्रमाणत्वं यदि युष्माभिरिष्यते। तिन्तं भगवतो मूढैः सर्वज्ञत्वं न गम्यते॥ ३५११॥ निमित्तनाम्नि सर्वज्ञो भगवान्मुनिसत्तमः। शालान्तरे हि विस्पष्टं पट्यते ब्राह्मणैर्बुपैः॥ ३५१२॥

तथाहि—निमित्तं नाम शाखान्तरमस्ति, तत्र स्फुटतरमयमेव भगवान् शाक्य-मुनिः सर्वज्ञः पठ्यते, तत्किमिति मूढैर्वेदं प्रमाणयद्भिरिप भवद्भिरसौ प्रतिश्चिप्यते ॥ ३५१९ ॥ ३५१२ ॥

कथमसौ तत्र पठ्यत इत्यादर्शयत्राह-योऽसावित्यादि ।

योऽसी षड्दन्तमात्मानमवदातद्विपात्मकम्। स्वप्ने प्रदर्श्य संजातो बोधिसत्त्वो गुणोदिधिः॥ ३५१३॥ विष्ठप्रदः सर्वज्ञः कृपात्मा स भविष्यति। प्राप्तामृतपदः शुद्धः सर्वलोकपिताऽपि च॥ ३५१४॥

विघुष्टशब्द इति । सकलजगत्प्रख्यातकीर्तिः । प्राप्तामृतपद इति । प्राप्तस-वासनाशेपक्वेशोपशमलक्षणनिर्वाणपद इत्यर्थः । शुद्ध इति । अनाश्रवधातुमयः । एतावता भगवतोऽज्ञानप्रहाणलक्षणा स्वार्थसम्पत्परिदीपिता । परार्थसम्पदं दीपय-न्नाह—सर्वलोकिपितेति । पिता—शास्ता । सर्वस्य जगतो ज्ञानत्रयसुगतिप्रति-ष्ठापनात् ॥ ३५१३ ॥ ३५१४ ॥

अथेयादिना परस्योत्तरमाशङ्कते ।

अथ शाखान्तरं नेदं वेदान्तर्गतिमिष्यते । तदत्र न निमित्तं वो द्वेषं मुक्त्वाऽवधार्यते ॥ ३५१५ ॥ खरादयश्च ते धर्माः प्रसिद्धाः श्रुतिभाविनः । कर्तुमत्राऽपि शक्यास्ते नरेच्छामात्रसम्भवात् ॥ ३५१६ ॥ इदमिति । निमित्तारूयं शाखान्तरम् । तदत्रेत्यादिना प्रतिविधत्ते ॥ ३५१५ ॥ ॥ ३५१६ ॥

नन्वित्यविना परस्योत्तरमाशङ्कते ।

ननु नैवं प(तत्प?)रो नित्यः शक्यो लब्धुमिहागमः। नित्यश्चेदर्थवादस्वं तत्परे स्यादनित्यता॥ ३५१७॥

एवं प(एतत्प?)र इति । सर्वक्षप्रतिपादनपरः। कथं न शक्यो लब्धुमित्याह— नित्यश्चेत्यादि । यद्यसौ सर्वक्षप्रतिपादनपर आगमो नित्यः स्यात्तदा नियमेनार्थ-वादत्वम्—अन्यार्थत्वमस्य द्रष्टन्यम् । अथार्थवादत्वं तस्य नेष्यते, तदा नियमाद-नित्यत्वमस्यापद्येत ॥ ३५१७ ॥

कस्मात्युनर्नियत्वे सत्यर्थवादत्वमापद्यत इत्याह—आगमस्य चेत्यादि । आगमस्य च नित्यत्वे सि(द्धे त)त्कलपना दृथा । यतस्तं प्रतिपत्स्यन्ते धर्ममेव ततो नराः ॥ ३५१८ ॥

तत्कल्पनेति । सर्वज्ञकल्पना । किमिति वृथेत्याह—यत इत्यादि । तत इति । नित्यादागमात् ॥ ३५१८ ॥

न खिल्वयादिना प्रतिविधत्ते।

न खल्वस्मिन्प्रसिद्धेऽपि वेदे नित्यत्वमस्ति यत्। प्रयत्नानन्तरज्ञानक्रमिज्ञानादि तत्फलम् ॥ ३५१९ ॥ किन्त्वेतस्य प्रसिद्धस्य प्रामाण्योपगमे सति। शाखान्तरेऽपि वेदत्वात्प्रामाण्यं ते प्रसज्यते॥ ३५२०॥

यद्ययमृगादिवेदः स्वरूपतोऽतिप्रसिद्धः, तथाष्यस्य नित्यत्वमसिद्धम् । कथिम-त्याह—यदिति । यस्मादर्थे । यत्प्रयक्षानन्तरज्ञानं कमज्ञानफलं वा तदिनत्यं यथा घटादि तथा च वेद इति स्वभावहेतुः । अस्य च श्रुतिपरीक्षायामसिद्धतादि विस्त-रेण निरस्तमिति नात्रामिधीयते । एतस्येति । वेदस्य ॥ ३५१९ ॥ ३५२० ॥

शासान्तरस्य वेदत्वमसिद्धमिति चेदाह—ज्ञापनीयमित्यादि ।

ज्ञापनीयमवेदत्वं यद्वा युक्तया ध्रवं त्वया। अन्यथाश्रुत्यनुक्तत्वं संदिग्धं तस्य ते भवेत्॥ ३५२१॥

अन्यथेति । यद्यवेदत्वमस्य न ज्ञाप्यते तदा यत्त्वया श्रुतौ—वेदे अनुक्तत्वं तस्य सर्वज्ञस्योक्तं तत्सिन्दिग्धासिद्धं भवेत् ॥ ३५२१ ॥

यबोक्तं तत्परे स्माद्निस्यतेस्त्रबाह—नित्यत्वं चास्त्विसादि । नित्यत्वं चास्तु वेदस्य तत्परत्वं च तत्र तु । तत्परे स्यादनित्यत्वं कस्मान्नाइयर्थसङ्गतेः ॥ ३५२२ ॥ कस्मादिति पृष्टः सन्पर आह—नाश्यर्थसङ्गतेरिति । नाशिनार्थेन सङ्गतेः संबन्धात्कारणादनित्यत्वं प्राप्नोति ॥ ३५२२॥

यद्येवमित्यादिना नैकान्तिकत्वमुद्भावयति ।

यखेवमाज्यनीवारचामीकरजटाद्यः।

अनित्याः कथमुच्यन्ते तेन नित्यात्मना सता ॥ ३५२३ ॥

आज्यम्— धृतम् । नीवारो— त्रीहिविशेषः । चामीकरजटः — अग्निः । तेनेति । वेदेन ॥ ३५२३ ॥

जातिरित्यादिना परस्योत्तरमाशङ्कते।

जातिस्तन्नापि नित्या चेन्ननु साऽपि निराकृता।
तन्मात्रवचने वाचो नचाज्यादौ मतिभेवेत्॥ ३५२४॥
तस्यापि वचने वाचो नित्यता किं न हीयते।
सर्वज्ञेऽप्याकृतिर्वास्तु तेन तत्परनित्यता॥ ३५२५॥

तत्राज्यादौ जातिरस्ति सा शब्दवाच्या तेनातिप्रसङ्गो न भविष्यतीति । तदेत-दसम्यक् । सामान्यपरीक्षायां जातेर्विस्तरेण निराकृतत्वात् । भवतु वा जातिस्तथा-प्याज्यादिशब्दाज्ञातिमात्रामिधायिनो व्यक्तौ प्रत्यथो न प्राप्नोति । तत्रश्च व्यक्तिसा-ध्यार्थिकयार्थिनो जात्यमिधानमनर्थकमेव स्थात् । नान्तरीयकतया व्यक्तिः प्रतीयत इति चेत् । न । प्रतीतिविप्रकर्षाभावात् । निह शब्दादनन्तरं जातौ प्रथमतरमुप-जायते मितः, पश्चान्नान्तरीयकतया व्यक्तिप्रतीतिः । किं तिर्हि । अव्यवधानेने-वार्थिकयाकारिपदार्थाध्यवसायो छोके शब्दादुदेति । तत्प्रतिपिपाद्यिपयैव च शब्दं प्रयुक्के । अतो न युक्तं वक्तं न व्यक्तिप्रत्ययः शब्दादिति । यदि च जातिमेव शब्दो-ऽभिद्धीत न व्यक्तिम् । तथा बलीवर्ददोहचोदनावदसम्बन्धामिधायित्वमवगम्य प्रेक्षावान्नैव व्यक्ती शब्दात्प्रवर्तते । अथ माभूदेष दोषप्रसङ्ग इति तस्यामि(पि?)व्य-क्तिस्पस्यामिधानमङ्गीकियते तदा नित्यताहानिर्वेदस्य कथं न प्रसञ्यते । किश्व—भवतु नाम मुख्यतो जात्यमिधानं शब्दानां नान्तरीयकं तद्वयक्त्यमिधानम् , तथापि सर्वस्य (ङ्ग?)परस्याप्यागमस्य नित्यता न विरोधिनीति दर्शयति—सर्वज्ञेऽपीत्यादि । एकस्मिन्नपि हि सर्वक्षेऽवस्थाभेदपरिकिल्पतनानात्वेन जातिशब्दवाच्यत्वमुपपद्यते, किं पुनरपरिमितानादिसर्वक्रपरम्परासु ॥ ३५२४॥ ३५२४॥

किथा—यदि नाम निमित्तारूयं शाखान्तरं वेदत्वेन नाङ्गीकियते भनकिस्तथा-ऽपि शुत्रानुक्तत्वं सन्दिग्धं भवत्यनेनैवेति दर्शयन्नाह—तदा चेत्यादि ।

> तदा च वेदवाक्यानां खातक्येणार्थनिश्चयः। वेदात्खतः परस्माच मोहादिविवशात्मनः॥ ३५२६॥ तेनाग्निहोत्रं जुहुयात्खर्गकाम इति श्रुतेः। जिनः सर्वज्ञ इत्येवं नार्थ इत्यत्र का प्रमा॥ ३५२७॥

वेद्वाक्यानां हि नित्यतया स्वातक्ये सित न ततो वेदार्थनिश्चयो जायते, नह्ययं वेदः—अयं ममार्थो नान्य इत्येवं विरोति । नापि प्रतिपत्तः स्वतः—स्वात्मनः, परस्माद्वा, व्याख्यातुरर्थनिश्चयो भवति, सर्वेपामेव भवन्मत्या मोहादिभिविं प्रतत्वात्। तेनाप्रिहोत्रादिवाक्याद्भगवान् सर्वज्ञ इत्ययमप्यर्थः संभाव्यत एव । का प्रमेति । नैव काचित् ॥ ३५२६ ॥ ३५२७ ॥

यचेद्मपरमुक्तम्—'नच सर्वनरज्ञानज्ञेयसंवादसम्भवः' इति, तत्राह—स्वर्गे-त्यादि ।

खर्गापवर्गमात्रस्य विस्पष्टमुपदेशतः।
प्रधानार्थपरिज्ञानात्सर्वज्ञ इति गम्यते ॥ ३५२८॥
समुद्रसिकतासङ्ख्याविज्ञानं कोपयुज्यते।
तस्यास्माकमतोऽन्यार्थज्ञानसंवेदनेन किम् ॥ ३५२९॥

यबोक्तम्—( गौणत्वेनैव वक्तव्य इति, तत्राह—) गौणत्वेनेत्यादि ।

गौणत्वेनैव वक्तव्यः सोऽपि मस्रार्थवादवित्। इत्ययं नियमः सिध्येत्सर्वज्ञे तु निराकृते ॥ ३५३०॥ पूर्वोक्तवाधकायोगे साधिते तु सविस्तरम्। संदिग्धो गौणनियमो मुख्यार्थस्यापि सम्भवात्॥ ३५३१॥

यदि हि प्रमाणेन सर्वज्ञो निरक्तः स्यात्तदाऽन्यथानुपपत्त्या गौणार्थत्वमस्य नियतं स्यात्, नान्यथा, मुख्यार्थत्वस्यापि सम्भाव्यमानत्वात् । नच नित्यस्य वचसोऽर्थ- वादत्वं युक्तम्, अन्यामिप्रायदेशना हार्थवादः, न चामिप्रायरिहते वचसि विवक्षा- मन्तरेण सा युक्ता ॥ ३५३० ॥ ३५३१ ॥

यद्वा प्रकृतधर्मादिझानादित्यादाबाह-धर्मादीत्यादि ।

धर्मादिगोचरज्ञानमात्राप्रतिघता यदि । सफला वर्ण्यते व्यक्तं तदा बुद्धैर्जितं जगत् ॥ ३५३२॥ कथं जितमियाह—यसादियादि ।

> यसादभ्युदये मोक्षे सहैतैः साधितं पुरः । ज्ञानमप्रतिघं तेषामावैणिकमतिस्फुटम् ॥ ३५३३ ॥

पूर्व हि भगवतो निःश्रेयसज्ञानमप्रतिषं प्रसाधितमित्यतो भगवत एवाऽऽवैणिकमसाधारणं धर्मादिज्ञानमिति स्ववाचैव सर्वज्ञो ना(अ?)भ्युपेतः स्यान ॥३५३३॥
यद्योक्तम्—यद्वाऽऽत्मन्येव विज्ञानमिति, तत्राणि भगवत्येव तथाविधज्ञानसम्भवाम किश्विदनिष्टमापादितमित्यादर्शयन्नाह—यज्ञात्मन्येवेत्यादि ।

यचात्मन्येव विज्ञानं ध्यानाभ्यासप्रवर्त्तितम् । तस्याप्यप्रतिघातित्वं तेषां पूर्वं प्रसाधितम् ॥ ३५३४ ॥ तस्यापीति । आत्मज्ञानस्य । तेषामिति । बुद्धानां भगवताम् । पूर्वमिति । यावद्यावत् गुणौघोऽस्थामित्यादिना ॥ ३५३४ ॥

ननु च तत्रात्मज्ञानं स्ववेदा(स्ववेदना?)त्मकं वर्णितम् । न त्वन्तर्ध्यापारपुरुषज्ञानम्, तत्कथं सिद्धसाध्यता भवतीत्याह—एतदेव हीत्यादि ।

एतदेव हि तज्ज्ञानं यद्विशुद्धात्मदर्शनम् । आगन्तुकमलोपेतचित्तमात्रत्ववेदनात् ॥ ३५३५॥ चित्तमात्रवेदनमेव कथं सिद्धमिति चेदाह—अवेद्येयादि ।

> अवेद्यवेदकाकारा बुद्धिः पूर्वं प्रसाधिता । द्वयोपष्ठवद्मृत्या च सा संबुद्धैः प्रकाशिता ॥ ३५३६॥ संसारानुचितज्ञानास्तेन सिद्धा महाधियः ।

यदाधिपत्यभाविन्यो भासन्तेऽचापि देशनाः ॥ ३५३७ ॥ पूर्वमिति । बहिरर्थपरीक्षायाम् । संसारानुचितमननुकूळं ज्ञानं येषां ते तथोक्ताः ॥ ३५३६ ॥ ३५३७ ॥

काः पुनस्तास्तदाधिपत्यभाविन्यो देशनाः श्रृयन्त इत्याह—प्रकृत्या भास्वर इत्यादि ।

> प्रकृत्या भाखरे चित्ते द्वयाकाराकलङ्किते । द्वयाकाराविमूढात्माकः कुर्यादन्यथामतिः(तिम्?)॥३५३८॥ ११५

द्वयनैरात्म्यबोधे च रूयादिसङ्कल्पभाविनः। रागद्वेषादयो दोषाः संक्षीयन्तेऽप्रयक्षतः॥ ३५३९॥ इदं तत्परमं तत्त्वं तत्त्ववादी जगाद यत्। सर्वसम्पत्प्रदं चैव केशवादेरगोचरः॥ ३५४०॥

द्वयाकाराविमुदातमेति । प्रहीणप्राह्यप्राहकाभिनिवेशः । द्वयनैरात्म्यबोध इति । पुद्रल्छधर्मनैरात्म्यबोधे । यद्वा—द्वयं प्राह्यं प्राहकं च तस्य नैरात्म्यं नैःस्वा-भाज्यमिति विप्रहः । केदावादेरगोचर इति । केशवो हरिः,आदिशब्देनेश्वरादिप-रिप्रहः ॥ ३५३८ ॥ ३५३९ ॥ ३५४० ॥

अथ केशवादेरि विशुद्धमात्मदर्शनं कस्मात्रेष्यत इत्याह—ज्ञायते हीत्यादि ।
ज्ञायते हि स्थिरात्माऽन्यैः शुद्धस्फटिकसक्तिभः ।
स च तेषां विपर्यासो नित्यात्मप्रतिषेधनात् ॥ ३५४१ ॥
आत्मग्राहि च विज्ञानमात्मनो यदि जायते ।
ततः सर्वीत्मविज्ञानं युगपत्सम्प्रसज्यते ॥ ३५४२ ॥
अथ तस्मान्न जायेत नित्यं वाऽभ्युपगम्यते ।
तदा तद्विषयं न स्यात्पुरुषान्तरिचत्त्वत् ॥ ३५४३ ॥

अन्येरिति । केशवादिभिः । आत्मपरीक्षायामात्मनो निरस्तत्वात्तिष्वयं ज्ञानं विपर्यस्तत्वाद्विशुद्धम् । किश्व—यदेतिन्नत्यात्मविपयं तेषां ज्ञानमुपवण्यंते तिकं तत आत्मनो जायते आहोस्तिन्नेति पश्च द्वयम् , तत्र प्रथमे पश्चे युगपदशेषं तद्विषयं ज्ञानमविकलकारणतया जायेत, अथ द्वितीयः पश्चस्तत्रापि तिन्नत्यं वा स्यादिनित्यं वा । उभयथाऽपि तेनात्मना तस्यानुकार्यत्वादन्यचित्तवत् तद्विषयं न प्राप्नोति ॥ ३५४१॥ ॥ ३५४२॥ ३५४३॥

यबोक्तम्—एतदेव हि तज्ज्ञानं यद्विगुद्धात्मदर्शनमिति, तत्राह्—प्राह्मोत्यादि ।
ग्राह्मलक्षणवैधुर्याद्विस्तरेण च साधितात् ।
नैतदेव हि तज्ज्ञानं यदि ग्रुद्धात्मदर्शनम् ॥ ३५४४ ॥
अथापि ज्ञानस्पत्वमात्मनोऽभ्युपगम्यते ।
दृश्यदर्शननानात्वभावाज्ञैवमपि ग्रहः ॥ ३५४५ ॥
स्वयम्प्रकाशस्पत्वं तज्ज्ञानस्येष्यते यदि ।
स्वसंविक्तिस्तदा प्राप्ता प्रत्यक्षा च मतिर्भवेत् ॥ ३५४६ ॥

यदि तावदात्मा जङ्क्षपोऽभ्युपगम्यते तदा तद्विषयं ज्ञानमविशुद्धमेव, प्रकृत्या सर्वज्ञानानां प्राह्मपाहकवेष्ठ्ययं बहिर्थपरीक्षायां प्रसाधितत्वात् । अथ चिद्रप आत्मेति पक्षस्तदाऽपि दृश्यदर्शनयोरभेदाद्वाह्मप्राहकभावानुपपत्तेस्तद्विषयं ज्ञानमिति न स्यात्, भेदे हि विषयविषयिणोर्विषयविषयिभावः स्यात् । अथ प्रदीपवत्प्रकाश्वतयाऽऽत्मविषयत्वमस्याभ्युपगम्यते तदा स्वसंवित्तेरनिमतायाः प्रसङ्गः स्यात् , ज्ञानस्य चाप्रत्यक्षत्विमष्टं व्याह्नयेत । तद्श्यति—प्रत्यक्षा च मतिभवेदिति ॥ ३५४४॥ ३५४५ ॥ ३५४६ ॥

यदुक्तम्—अथापि वेदरेहत्वादित्यादि, तत्राह—ब्रह्मादीनां चेत्यादि ।
ब्रह्मादीनां च वेदेन सम्बन्धो नास्ति कश्चन ।
भेदान्नित्यतयाऽपेक्षाविधोगाच तदन्यवत् ॥ ३५४७॥
ततश्च वेददेहत्वं ब्रह्मादीनामसङ्गतम् ।
सर्वज्ञानमयत्वं च वेदस्यार्थाविनिश्चयात् ॥ ३५४८॥
स्वातष्ठयेण च सम्बुद्धः सर्वज्ञ उपपादितः ।
न पुनर्वेददेहत्वादृष्ट्यादिरिव कल्प्यते ॥ ३५४९॥

सम्बन्धे सित ब्रह्मादीनां वेददेहत्वं भवेत्, नच वेदेन सार्ह्म ब्रह्मादेः सम्बन्धो-ऽित्त । तथाहि—तादात्म्यतद्वत्पत्तिलक्षणो द्विविध एव सम्बन्धो भावानामिति प्रतिपादितम्, तत्र भेदाभ्युपगमान्न तादात्म्यसम्बन्धः । नापि तद्वत्पत्तिः, द्वयोरिप नित्यत्वेनानुपकार्यतया परस्परमपेक्षाया अभावात् । सर्वज्ञानमयत्वं च वेदस्येति । असङ्गतमिति प्रकृतेन सम्बन्धः । कस्मात् ? । अर्थानिश्चयात् । विनिश्चिते ह्यथें वेदस्य सर्वज्ञानमयत्वं कल्पियतुं युक्तम्, स च भवन्मत्या न सम्भवतीत्यावेदित-मेतत् । नच भवद्भिरिवास्माभिवेदद्वारेण सर्वज्ञोऽभ्युपगम्यते । किं तर्हि ? । स्वयं-भुज्ञानत्वात्स्वयमेव भगवान्सर्वज्ञ इति प्रतिपादितमेतत् ॥ ३५४७ ॥ ३५४८ ॥ ॥ ३५४९ ॥

यशोक्तम्—कच बुद्धादयो मर्त्या इति । तत्र मर्त्यत्वं भगवतोऽसिद्धमिति दर्शय-माह—पञ्चेत्यादि ।

> पश्चगत्यात्मसंसारवहिभीवात्र मर्त्वता । बुद्धानामिष्यतेऽस्माभिर्निर्माणं तत्त्रथामतम् ॥ ३५५० ॥

नरकप्रेतितर्यग्देवमनुष्यभेदेन पश्चगद्यात्मकः संसारः, तद्वहिर्भूताश्च सगवन्त इत्यसिद्धं मर्त्यत्वमेषाम् । कथं तर्हि शुद्धोदनादिकुलोत्पत्तिरेषां श्रूयत इत्याह— निर्माणं तत्त्रथामतमिति ॥ ३५५०॥

एतदेवागमेन संस्पन्दयन्नाह-अकिनेष्ठे इत्यादि ।

अकनिष्ठे पुरे रम्ये शुद्धावासविवर्जिते ।

बुद्धान्ते तत्र संबुद्धा निर्मितस्त्विह बुध्यते ॥ ३५५१ ॥

अकिनिष्ठा नाम देवा(शा?)स्तेषामेकदेशे शुद्धावासकायिका नाम देवाः-(शाः?)। अत्र हि आर्या एव शुद्धा आवसन्ति तेषामुपरि माहेश्वरभवनं नाम स्थानम्। तत्र चरमभविका एव दशभूमिप्रतिष्ठिता बोधिसत्त्वा उत्पद्यन्ते। इह तु तदाधिपत्येन तथा निर्माणमुपलभ्य(त) इत्यागमः ॥ ३५५१॥

नास्माकिमदं सिद्धमिति चेदाह—स्वातन्त्रयेणे यादि ।

खातक्रयेण तु मर्स्यत्वं त्वया निश्चीयते कथम्। परकीयागमद्वारान्न तस्यैवमवस्थितेः॥ ३५५२॥ नच तत्स्पर्धयाऽस्माभिस्ते सर्वज्ञा इतीष्यते।

आकाशकुसुमैः को हि स्पद्धी सत्येषु कल्पयेत् ॥ ३५५३॥ यदि हि स्वातत्रयेण मर्न्यत्वं भवतोपादीयते तदा सन्दिग्धासिद्धता । निह भग-वतो मर्त्यत्वप्रसाधकं कि श्विद्भवतः प्रमाणमस्ति, येन स्वातत्रयेण मर्न्यत्वं सिद्धं भवेत्, तस्मात्परकीयागमद्वारेण त्वया मर्न्यत्वं वक्तव्यम् । स च परस्यागम एवम् —यथोक्तरूपं स्थित इत्यसिद्धमेषां मर्न्यत्वम् ॥ ३५५२ ॥ ३५५३ ॥

कथमाकाशकुसुमप्रस्यत्वमेषां सिद्धमित्याह् सर्वशक्तिवियोगेनेत्यादि ।

सर्वशक्तिवियोगेन नीरूपत्वं हि साधितम्। नित्यानां तेन नो सन्ति परेष्टारुयम्बकादयः॥ ३५५४॥

परेण हि शङ्करादयो नित्यत्वेनेष्टाः । नित्यानां च क्रमाक्रमाभ्यामर्थिक्रियाविरो-धात्सर्वसामर्थ्यरहितत्वं प्रसाधितम् । सर्वसामर्थ्यविरहरुक्षणं चासत्त्वमिति परेष्टा-स्यम्बकादयो नित्या न सन्त्येवेत्याकाशकुसुमप्रख्यत्वमेषां सिद्धमेव । ज्यम्बकः--शङ्करः ॥ ३५५४ ॥

किञ्च-सन्तु नाम त्र्यम्बकाद्यः, तथाप्यतिनिकृष्टतया तेषां, न भगवतां तैः सह स्पद्धी क्रियतेऽस्माभिरित्यादर्शयन्नाह-किञ्चेत्यादि ।

कित्र तेषां विपर्यस्तं ज्ञानमात्मादिदर्शनात् । बुद्धानां स्वविपर्यस्तं विस्तरेणोपपादितम् ॥ ३५५५ ॥ तत्स्पद्धी क्रियते तैस्तु न दूरान्तरभावतः । को हि तैमिरिकैः स्पर्द्धी क्रयीत्स्वस्थेक्षणे नरे ॥ ३५५६ ॥

सुबोधम् ॥ ३५५५ ॥ ३५५६ ॥

यशोक्तम्-नियेऽपि चागमे वेद इति, तत्राह-गुणकर्मे यादि ।

गुणकर्मेश्वरादीनां वेदानां चापहस्तिता । नित्यताऽतश्च नासाभिनित्य आगम इष्यते ॥ ३५५७॥

सर्ववस्तुव्यापिनः क्षणभङ्गस्य प्रसाधनात्र कस्यचिन्नित्यत्वमस्तीति सर्वमेतदस-क्नतमुक्तम् ॥ ३५५७॥

यबोक्तम्—सर्वज्ञसदशमित्यादि, तत्राह—उपमानेनेत्यादि ।

उपमानेन सर्वज्ञसत्तासिद्धिन चेष्यते।
तस्याप्रमाणताप्रोक्तेः सत्तासिद्धिस्ततो न च ॥ ३५५८॥
प्रसिद्धायां हि सत्तायां सादृश्यं गम्यते ततः।
साधनं प्रकृतं चेदं सत्तायाः सर्ववेदिनः॥ ३५५९॥
तन्नोपमानतः सिद्धिः प्रतिषेधोऽफलः कृ(त?)तः।
नरा दृष्टास्त्वसर्वज्ञाः सर्वे चेद्भवता ततः॥ ३५६०॥
तवैव सर्ववित्ता स्याद्र्य्यवहितेक्षणात्।
अन्यसन्तानसम्बद्धज्ञानशक्तेश्च दृष्टितः॥ ३५६१॥

नह्यपमानस्य प्रामाण्यमस्ति येन ततः सर्वज्ञसिद्धिमिमवाञ्छेद्वौद्धः । सस्यि वा प्रामाण्ये तस्य सत्तासिद्धावनुपयोग एव । तथाहि प्रसिद्धे धर्मिणि गवादौ गवया-दिसाधर्म्यमात्रं तेन साध्यते । नच सर्वज्ञो धर्मी प्रसिद्धस्तस्यैव भवन्मतेन साध्यत्वात् । तेन भवन्मत्या सर्वज्ञसत्तायां साध्यत्वेन प्रस्तुतायामुपमानस्य प्रसङ्गाभावा-चत्प्रतिषेधोऽनर्थकः, प्राप्त्यभावात् । प्राप्तिपूर्वकत्वात्प्रतिषेधस्येति भावः । नरान् दृष्ट्वा त्वसर्वज्ञानित्यादावाह—नरा दृष्टास्त्वसर्वज्ञा इत्यादि । यदि हि सर्व एव नरा दृष्टा भवता तदा सर्वज्ञनिषेधे स्ववचनव्याघातः । तथाहि—दूरव्यवहिताशे- वनरदर्शनाभ्युपगमाद्वत्यसन्तानसम्बन्धिक्ञानशक्तिनिश्चयाभ्युपगमाद्वात्मनि सर्वज्ञत्वं

स्फुटतरमेवाभ्युपेतं स्थात् , देशकालस्वभावविष्रकृष्टार्थदर्शनाभ्युपगमात् । नह्यसर्व-इस्सैवं परिज्ञानं संभवेत् । तत्प्रतिषेधाय च साधनोपादानात्तदेव प्रतिषिध्यत इति स्ववचनव्याघातः, यथा माता मे वन्ध्येति ॥ ३५५८ ॥ ३५५९ ॥ ३५६० ॥ ॥ ३५६१ ॥

असिद्धता च हेतोरिति दर्शयन्नाह—पुरःस्थितेऽपीत्यादि ।

पुरःस्थितेऽपि पुंसि स्यात्कथं तव विनिश्चयः। नायं सर्वज्ञ इत्येवंभावेऽतीन्द्रियविद्भवान् ॥ ३५६२॥ आत्मासर्वज्ञतादृष्टौ दोषासर्वज्ञनिश्चये। अतिप्रसङ्गोऽजाचादेः सर्वज्ञम(ज्ञस्या?)पि निश्चयात् ३५६३ बाधादृष्टेनचेत्सर्वधर्मनिश्चय इष्यते। बाधादृष्टेनचेत्सर्वधर्मनिश्चय इष्यते।

तथाहि—पुरोऽविश्यते पुंसि शरीरमात्रदर्शनात्रायं सर्वज्ञ इत्येवमसर्वविदा निश्चेतुमशक्यम्, िकमुत देशकालव्यविश्यते पुंसि । भाव इति । नायं सर्वज्ञ इत्येवं
निश्चयस्य । अथ मा भूदिसिद्धता हेतोरित्यात्मासर्वज्ञतया शेषासर्वज्ञनिश्चयोऽभ्युपगम्यते तदातिप्रमङ्गादनैकान्तिकतेत्यादर्शयत्राह्—आत्मासर्वज्ञताहृष्टावित्यादि ।
आत्मन्यसर्वज्ञताया दृष्टिरिति विष्रहः । स्यादेतत्सर्वधर्मसाधनं कियमाणं दृष्टेन
प्रज्ञादिभेदेन बाध्यत इत्यतस्य साधनं (न) कियते । तत्त्वसर्वज्ञत्वं साध्यमानं
(न) केनचिद्वाध्यत इत्यतोऽतिप्रसङ्गो न भविष्यतीति । तदेतदसम्यक् । यथैव दृष्टबाधं साध्यं हेतुनं साधयति तथा शक्क्यमानवाधमपीत्यतो वाधाशङ्का बाधादृष्टेनं
भिद्यते, तेनासर्वज्ञत्वसाधनमपि माभूदाशङ्क्यमानवाधत्वान् ॥ ३५६३॥ ३५६४॥

यश्रोक्तमुपदेशो हि बुद्धादेरन्यथाऽप्युपपचत इत्याह—स्वर्गेत्यादि ।

खर्गापवर्गमार्गोक्ति निरवद्यां प्रसाधिताम् । बुद्धानां तां जडात्कोऽन्यो व्यामोहादभि(दिति?)मन्यते ॥

अन्यथोपपन्नत्वमुपदेशस्यासिद्धम् । निह स्वर्गापवर्गमार्गस्य निरवद्य उपदेशो व्यामोहात्सम्भवति, निरवद्यत्वं च भगवद्वचनस्य सर्वाभिः परीक्षाभिः प्रसाधितम् । जडादिति । कुमारिलात् । स एव यदि परं मन्यत इत्यर्थः ॥ ३५६५ ॥

शिष्यव्यामोहनार्थं वेत्यत्राह—हप्टेऽपीत्यादि ।

# दृष्टेऽप्यभ्युद्यं चित्तदोषशानिंत परां तथा। तत्रश्चामुवतां तेन परं व्यामोहनं कृतम्॥ ३५६६॥

दृष्ट इति । अस्मिन्नेव जन्मनि । अभ्युद्यम्—नित्यारोग्यैश्वर्यादिलक्षणम् । अवाप्नुवतामिति सम्बन्धः । दोषशान्ति चेति । रागादिदोषोपशमम् । ततः— मन्नध्यानसमयाभ्युपदेशात्तत्कृताद्यथाविहितानुष्ठानादाप्रुवतां शिष्याणां परं व्यामो- हनं कृतमित्यतिशयोक्तिरियम् । यदीदृशं व्यामोहं भवान्मन्येत तदा भवानेव व्याम्मुढः स्याद्व्यामोहमेवं व्यामोहमिति गृह्णन् ॥ ३५६६ ॥

यद्यसौ वेदमूछः स्थादिस्त्रत्राह—वेदमूलं च नैवेदमिति ।

वेदमूलं च नैवेदं बुद्धानामुपदेशनम्।

निष्कलङ्कं हि तत्प्रोक्तं सकलङ्कं श्रुतौ पुनः॥ ३५६७॥

नहि निष्कलङ्कमुपदेशनं सकलङ्कम्लं युक्तम्॥ ३५६७॥

यतस्तु मृर्खशृद्रेभ्य इत्यत्राह—स्वार्थसंसिद्धये तेषामित्यादि ।

खार्थसंसिद्धये तेषामुपदेशो न तादशः।

आरम्भः सकलस्त्वेष परार्थं कर्तुमीहदाः ॥ ३५६८॥

तसाजगद्विताधानदीक्षिताः करुणात्मकाः।

अनिबन्धनबन्धुत्वादाहुः सर्वेषु तत्पदम् ॥ ३५६९ ॥

पद्मिति । सर्वगुणसम्पत्प्रतिष्ठार्थेनाभ्युदयनिःश्रेयसमार्गः पद्मुच्यते ॥३५६८॥ ॥ ३५६९ ॥

यैस्तु मन्वादिभिर्वेदवादिभ्य एवोपदेशनं कृतम्, तेषामेव व्यामोहार्थं तत्सम्भा-व्यत इति दर्शयति—ये हीत्यादि ।

> ये हि लोभभयद्वेषमात्सर्यादिवशीकृताः। प्रादेशिकी भवेत्तेषां देशना निःक्रपात्मनाम्॥ ३५७०॥

या पुनर्भगवतामाकुमारं देशना सा तेषां माहात्म्यमेवोद्भावयतीति दर्शयति— करुणेत्यादि ।

> करुणापरतम्त्रास्तु स्पष्टतत्त्वनिद्दिनः। सर्वापवादनिःशङ्काश्चन्तः सर्वत्र देशनाम्॥ ३५७१॥ यथायथा च मौरूर्यादिदोषदुष्टो भवेजनः। तथातथैव नाथानां दया तेषु प्रवर्त्तते॥ ३५७२॥

नैवावाहविवाहादिसम्बन्धो वाञ्छितो हि तै: । उपकारस्तु कर्त्तव्यः साधुगीतिमिदं ततः ॥ ३५७३ ॥ ऊढाया योषितः भर्तृगृहागमनमावाहः ॥ ३५७१ ॥ ३५७२ ॥ ३५७३ ॥ किं तद्वीतिमिखाह—विद्येखादि ।

विद्याचरणसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ ३५७४॥

अपि च—भवतैव मूर्खशूद्रेभ्य इत्यतिप्रकटमुचैरसद्भूतजातिमदोद्धतेन चेतसा मुवता स्फुटतरमात्मन एव प्रकटितमिह विद्वज्जनसदिस महामौर्ण्यम् । तथाहि—कदाचिद्वाह्मणत्वाख्यं सामान्यं नाम वस्त्वन्तरमस्तीत्येवमुपकल्पयन्तस्तत्रभवन्तो विप्रा गर्वाबुदमुद्वहन्ति ?, यद्वा जातकमीदिभिः संस्कृतत्वमात्मनः समीक्ष्य ?, ब्राह्म-णिरुकृतां चात्मनो ब्राह्मणीगर्भप्रसूतिमालम्ब्य ? । तत्र प्रथमे पक्षे केवलमाकाश-कृशेशयमण्डनमेतद्भवतामिति दर्शयति—शत्वा इत्यादि ।

शतशः प्रतिषिद्धायां जातौ जातिमद्श्च किम्।
तदन्यातिशयासिद्धौ विशिष्टा सा च किं मता ॥३५७५॥
विशिष्टाविग्रणाधाराः प्रक्षीणाशेषकल्मषाः।
सर्वेऽप्यत्राविशेषेण तद्योगे च विजातयः॥ ३५७६॥
भवेयुर्यदि सिद्ध्यन्ति विशिष्टास्तत्समाश्रयाः।
वैशिष्ट्यमन्यथा नैव लुब्धकद्विजजातिवत्॥ ३५७०॥

अपि च भवतु नाम सा जातिस्तथाऽपि तत्कृतमाश्रयस्य यदि वैशिष्ट्यमुपलभ्येत तदा स्याद्भवतां गर्वः, यावता न किश्चिद्तिशयं पश्याम इत्याद्श्येयति—तद्स्ये-त्यादि । तेभ्यो ब्राह्मणभ्योऽन्यस्तद्दन्यः शूद्रादिस्तस्माद्तिशयस्त्रस्यासिद्धिरिति विष्रहः । तथाहि—शृद्रादिभ्यो न प्रज्ञामेधादिभिविण्मूत्रमांसशोणितादिभिश्च विप्राण्णामतिशयमुपलभामहे, तत्कथमतिशयासिद्धौ सत्यां सा तद्दाधारा जातिर्विशिष्यते । येन भवता जातिवादावलेपोद्धतेनैवमभिधीयते—वेदवादिभ्य एव तं प्रयच्छेयुर्यथा मन्वाद्य इति । यदि तु ब्राह्मणजातिसमाश्रयेण भवन्तः प्रकृत्येव विशिष्ट्यमन्यथा काम्यक्रणादिगुणगणाधाराः प्रहीणाशेषदुरिता भवेयुस्तदा भवेद्भवतां वैशिष्ट्यमन्यथा छुब्धककैवर्षचर्मकारादिब्राह्मणस्येव सत्यपि ब्राह्मणजातियोगे कथिमव वैशिष्ट्यं सिद्धोत् ॥ ३५७५ ॥ ३५७६ ॥ ३५७७ ॥

द्वितीयेऽपि पक्षे दोषमाह—जातकर्मादय इत्यादि । जातकर्मादयो ये च प्रसिद्धास्ते तदन्यवत् । आचाराः सांबृतास्ते हि क्रित्रिमेच्वपि भाविनः॥ ३५७८॥

तदन्यविति । कृत्रिमामिमतत्राह्मणेष्विव । सांवृता इति । नामकरणादिवत्सां-व्यवहारिकाः । तृतीयेऽपि पक्षे न युक्तो मदः, निह त्राह्मणत्राह्मणीशरीराणां शूद्रा-दिशरीरतः शुक्रशोणिताद्यशुचिमयत्वेन कश्चिद्विशेषोऽस्तीत्युक्तमेतत् ॥ ३५७८ ॥

अपि च सन्दिग्धमेव भवतो ब्राह्मणपितृकत्वमित्यतोऽपि न युक्तो मद इत्यादर्श-यन्नाह-अतीतश्चेत्यादि ।

> अतीतश्च महान्कालो योषितां चातिचापलम्। तद्भवत्यपि निश्चेतुं ब्राह्मणत्वं न शक्यते॥ ३५७९॥ अतीन्द्रियपदार्थज्ञो निहं कश्चित्समस्ति वः। खदन्वयविशुद्धं च नित्यो वेदोऽपि नोक्तवान् ॥३५८०॥

कालान्तरेण कदाचिदब्राह्मणगोत्रकोऽपि सन्भवान्त्राह्मणः सांवृत इत्यपि सन्भाव्यते । सत्यपि ब्राह्मणपूर्वत्वे भवतो मातृचारित्रदोषेण जारजातत्वमपि सन्भाव्यत
एव । तथाहि—प्रायेण योषितो मन्मथातुराश्चपलचेतसः स्वकुलब्रतसीमानमतिपत्यापि वर्त्तमानाः समुपलभ्यन्ते । न चातीन्द्रियार्थदर्शी भवद्भिः कश्चित्ररोऽभ्युपेयते, यतो निश्चयः स्यात् । नापि वेदो निवेदयति भवतोऽन्वयशुद्धिम् ॥ ३५७९॥
॥ ३५८०॥

किञ्च—न केवलं भवतामात्मन्यपरिनिश्चितत्राह्मण्यानां जातिमदावलेपो न
युज्यते, अपि च—मन्वादीनामण्यविदितद्विजातीनां द्विजातिभ्य एवोपदेशो मोहादिति दर्शयति—अत इत्यादि ।

अतो मन्वाद्योऽप्येषामविज्ञातद्विजातयः। नोपदेशं प्रयच्छेयुर्द्विजेभ्यस्तदनिश्चयात्॥ ३५८१॥

अविज्ञाता अनिश्चिता द्विजातयो येषां ते तथोक्ताः । तदनिश्चयादिति । तेषां द्विजातीनामनिश्चयात् ॥ ३५८१ ॥

अपि च-मन्वादिमिरसाभ्यमेवोपदेशनं कृतमिति नैतद्भवतां महत्त्वकारणम्, अपि तु जडत्वमेव स्चयतीति दर्शयनाह-निर्युक्तिकत्वमियादि ।

निर्युक्तिकत्वं वेदार्थे ज्ञापनाशक्तताऽऽत्मनि । वेदाचीतिजडा विप्रा न परीक्षाक्षमा इति ॥ ३५८२ ॥ कुतश्चित्रिश्चितं शङ्के नृतं मन्वादिभिस्ततः । विप्रेभ्य एव वेदादेः कृतं तैरुपदेशनम् ॥ ३५८३ ॥

वेदाधीतिजडा इति । वेदाधीत्या कृता जडा वेदाधीतिजडाः । वेदाध्ययनेन दूरीकृतवस्तुवोधशक्तय इति यावत् । कुतिश्चिदिति । हेतोः ॥ ३५८२ ॥ ३५८३ ॥ अतएव वेदादीनामयुक्तिकत्वमवेत्य मन्वादिभिराज्ञासिद्धत्वमात्मवचनेषृक्तमिति दर्शयति—युराणमित्यादि ।

पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेदश्चिकित्सितम् । आज्ञासिद्धानि चल्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥३५८४॥ मन्ये तेनैव दत्तेयं जडेभ्यस्तैर्विभीषिका ।

आशासिद्धत्वमन्यत्र वाङ्मात्रार्तिकतु वा भवेत् ॥ ३५८५॥ पुराणं नाम शासम् । मानवो धर्म इति । मनुना विरचितः । साङ्गो वेद इति । सह व्याकरणादिभिः पङ्गिरङ्गेर्वर्तत इति साङ्गः । चिकित्सितमिति । चिकित्साशासं । तेनैवेति । कारणेन । निर्युक्तिकत्वमेषां पुराणादीनां भवतां च जाङ्यमवधार्येति यावत् ॥ ३५८४ ॥ ३५८५ ॥

वैरित्यादि ।

यैः पुनः खोक्तिषु स्पष्टं युक्तार्थखं विनिश्चितम् । तत्प्रलायनसामध्यमात्मनश्च महात्मिः ॥ ३५८६ ॥ कृतीर्थ्यमत्तमातङ्गमद्ग्लानिविधायिनम् । एवमस्ताखिलत्रासाः सिंहनादं नदन्ति ते ॥ ३५८७॥

कृतीर्थ्या एव मत्तमातङ्गास्तेषां मदग्ठानिं विधातुं शीछं यस्त्र सिंहनादस्य स वयोक्तः । एवमिति । वक्ष्यमाणम् ॥ ३५८६ ॥ ३५८७ ॥

कः पुनरसौ सिंहनाद इत्याह—तापादित्यादि ।

तापाच्छेदास निकषात्सुवर्णिमव पण्डितैः।
परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्रचो नतु गौरवात्॥ ३५८८॥
अपि च भगवद्भिरेव परमार्थब्राह्मणेभ्यः कृतसुपदेशनं न मन्वादिमिरित्येतदाह
—ये चेत्रादि।

ये च वाहितपापत्वाद्वाह्मणाः पारमार्थिकाः । अभ्यस्तामलनैरात्म्यास्ते मुनेरेव ज्ञासने ॥ ३५८९॥ इहैन अमणस्तेन चतुर्द्धा परिकीर्त्यते ।

शून्याः परप्रवादा हि श्रमणैब्रीह्मणैस्तथा ॥ ३५९० ॥

वाहितपापधर्मत्वाद्वाद्यणा इति निरुक्तिः । ते चेहैव नैरात्म्याभ्यासोपवेशान्मुने-र्भगवतः शासने युक्ताः, नान्यत्र, पापक्षयोपायविकल्रत्वात् । अतएव भगवतोक्तम् —इहैव श्रमणः इहैव ब्राह्मणः, शून्याः परप्रवादाः श्रमणैर्बाद्मणैरिति । तत्र चत्वारः श्रमणाः फल्रस्था श्रोत आपन्नादयः (?) । ब्राह्मणा अपि तत्प्रतिपालकाश्चत्वार एव ॥ ३५८९ ॥ ३५९० ॥

नरः कोप्यसीत्यादावाह-नर इत्यादि ।

नरः कोप्यस्ति सर्वज्ञ इत्याचिप न साधनम् । प्रतिज्ञान्यूनतादोषदुष्टमित्युपपादितम् ॥ ३५९१ ॥ केन प्रनथेनोपपादितमिलाह—निःशेषार्थेलादि ।

> निःशेषार्थपरिज्ञानसाधने विफलेऽपि हि। सुधियः सौगता यत्नं कुर्वन्तीत्यादिना पुरा॥ ३५९२॥

किश्व—नास्माभिः सर्वज्ञोक्तत्वमवगम्य तद्नुष्ठानाय सर्वज्ञः प्रसाध्यते । किं
तिर्हि । ये सार्वज्ञपदप्राप्तीच्छवस्तदर्थं दोषक्षयो गुणोत्कर्षाय प्रसाध्यते । यतो
वस्तुबलप्रवृत्तानुमानत एव सौगताः पुरुषार्थेषु घटन्ते न प्रवादमात्रेण । प्रमेयत्वादीनां च यथा साधनत्वं भवति तथा प्रतिपादितमेव । यश्चोक्तम्—द्शभूमिगत
इति, तद्षि सिद्धान्तानिमञ्जेन भवतोक्तम् । निह दशभूमिगतो भगवानिष्यते । किं
तिर्हि । बोधिसत्त्वावस्थां यावदशभूमिस्तत कर्ष्वं बुद्धभूमिरिष्यते ॥ ३५९२ ॥

यशोक्तम्—एकदेशक्रगीतं तन्न स्यात्सर्वक्रभाषितमिति, तद्पि प्रतिविद्दितमेवेति दर्शयनाह—एकदेशेद्यादि ।

एकदेशक्रगीतं तु न स्यात्सर्वज्ञभाषितम् । इत्यत्रापि पुरा प्रोक्तं सर्वज्ञानान्वयादिति ॥ ३५९३ ॥ एतदेव पुनरपि प्रतिपादयन्नाह—यथैवेत्यादि । यथैवेष्टादिकानधीननुभूयाल्पदर्शनः । चेतस्यारोप्य तान्पसात्प्रवक्तयनुभवाश्रयान् ॥ ३५९४ ॥

#### न च तद्वचनं तस्य तद्वस्तुज्ञानजन्म न । एवं सर्वज्ञवाक्यं स्याद्वेतुभेदान्तु भिचते ॥ ३५९५ ॥

अल्पदर्शन इति। अर्वाग्दर्शनः, असर्वे इति यावत्। तद्वस्तु ज्ञानजन्मेति। तस्योष्णादेवेस्तुनो ज्ञानमनुभवस्तद्वस्तुज्ञानं ततो जन्मोत्पत्तिर्यस्य वचनस्य तत्तथो-कम्। न नेति प्रतिषेधद्वयेन तद्वस्तुज्ञानजन्मेव भवतीति दर्शयति । एविमिति। तदिपि तद्वस्तु ज्ञानजन्मतया प्रमाणम् । यद्येवं को विशेषोऽत्पदर्शनवचनाद्बुद्धवच-नस्येत्याह—हेतुभेदासु भिद्यत इति ॥ ३५९४ ॥ ३५९५ ॥

एतदेव स्पष्टयति—समस्तेत्यावि ।

समस्तवस्तुविज्ञानमस्य कारणतां गतम् । किञ्चिन्मात्रार्थविज्ञानं निमित्तं तस्य तु स्थितम् ॥ ३५९६॥

अस्येति । बुद्धवचनस्य । तस्य त्विति । एकदेशज्ञवचनस्य ॥ ३५९६ ॥ विकल्पेट्यादिना-परश्चोदयति ।

> विकल्पासम्भवे तस्य विवक्षा ननु कीहशी। प्रहीणाचरणत्वाद्धि विकल्पो नास्य वर्त्तते॥ ३५९७॥

नद्यसंभवद्विकल्पस्य विवक्षा सम्भवति, तस्या विकल्पविशेषत्वात् । अतोऽसौ विकल्पत्वेन व्याप्ता सती तद्भा(तद?)वे कथमवस्थां लभेत । नहि वृक्षाभावे शिंश-पायाः सम्भवोऽस्ति । नच सर्वज्ञस्य विकल्पसम्भवः, तस्य प्रहीणाशेषक्वेशविशे-पाद्यावरणत्वात् । कल्पस्य च प्रकृत्या भ्रान्तत्वात् । तत्समुदाचारे भ्रान्तः प्राप्नोति सर्वविदिति ॥ ३५९७ ॥

नैवमित्यादिना प्रतिविधत्ते ।

नैवं क्लिप्टो हि संकल्पस्तस्य नास्त्यावृतिक्षयात्। जगद्धितानुकूलस्तु कुशलः केन वार्यते ॥ ३५९८॥

द्विविधो हि विकल्पः संक्षेशाद्यनुक्छतया क्षिष्टः । अलोभादिसम्प्रयोगसमुत्था-नतया कुशलः । तत्र यः क्षिष्टः स प्रहीणक्षेशाद्यावरणानां नास्त्येव, कारणाभा-वात् । यस्तु कुशलः स प्रहीणावरणस्थाप्यविरोधीति तेन भगवतां कृपाभ्यासप्रव-र्तितो जगद्वितोदयानुक्लतया कुशलो विकल्पः संमुखीभवन् केन वार्यते॥३५९८॥ सादेतन् सर्वस्थैव विकल्पस्य प्रकृता स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽश्रीध्यवसायेन प्रवृत्ते- भ्रीन्तत्वास्महीणक्षेयावरणस्य तत्समुदाचारो विरुद्ध एवेत्याशक्ष्याह—नच तस्ये-त्यादि ।

> नच तस्य विकल्पस्य सोऽर्थवत्तामवस्यति । तं हि वेत्ति निरालम्बं मायाकारसमो ह्यसौ ॥ ३५९९ ॥ मायाकारो यथा कश्चिन्निश्चिताश्वादिगोचरम् । चेतो निर्विषयं वेत्ति तेन भ्रान्तो न जायते ॥ ३६०० ॥

यदि हि तस्य विकल्पस्याविषयस्य विषयवत्तां गृह्णीयात्तदा भ्रान्तो भवेद्यावता मायाकारवदसौ तज्ज्ञानविषयतयैवावगच्छतीति कथं भ्रान्तो भवेत् ॥ ३५९९ ॥ ॥ ३६०० ॥

यदुक्तम्, इत्यादि कीर्त्त्यमानं तु श्रद्दधानेषु शोभते इति, तत्राह—इत्यादीति । इत्यादि कीर्त्त्यमानं तु श्रद्दधानेषु शोभते । प्रकृताथीनुरूपेण प्रोक्तं नैतद्विजातिना ॥ ३६०१॥ कथम्, किं तत्प्रकृतम् १, तद्नुरूपमेतन्न भवतीत्याह—तथा(ऽ)व्याप्तश्चेत्यादि ।

तथा(ऽ)च्यासश्च सर्वार्थैः शक्तो नैवोपदेशने।
इत्येतत्प्रकृतं ह्यत्र तत्र चाहुर्महाधियः॥ ३६०२॥
तस्योपदेशने शक्तिर्न स्याचेत्कं तदा भवेत्।
ततो भवद्भिर्वक्तव्यमागमो न भवेदिति॥ ३६०३॥
तत्राप्याहुर्भवत्वेवं किं दृष्टोऽसौ त्वया वदन्।
प्रसङ्गसाधनेनेदमनिष्टं चोचते यदि॥ ३६०४॥
न चेद्रक्तृत्वमिष्येत नागमोपगमो भवेत्।
तत्प्रणेतागमेष्टौ तु तस्य वक्तृत्वमिष्यताम्॥ ३६०५॥

एतच प्रसङ्गसाधनं मयोक्तं न स्वातक्रयेणेत्येवं स्ववाचैव परोऽमिधास्यतीति मन्य-मानः प्रसङ्गसाधनत्वमेव तावदस्य प्रकृतस्य समर्थयितुमाह—तत्र चाहुरित्यादि । यदेतद्भवतोक्तं सर्वार्थव्यावृत्तस्योपदेशने शक्तिनं प्राप्नोतीति, अत्र तावद्भवान्प्रष्टव्यो माभूदुपदेशने तस्य शक्तिः, कोऽत्र दोष आपश्चते, इत्येवं पृष्टस्य परस्योत्तरं स्वय-मेवाविष्करोति । तत् इत्यादि । तत्राप्यमिधीयते—भवत्येवमागमाभावः, कोऽत्र विरोधः, नहि भवताऽसी श्रुवाणः समुपल्यां येन दृष्ट इति विरोधः स्यादियेवं श्रहेन त्यथा सामर्थ्याविद्यांमिधानीयम्—न मया स्वयमागमस्य तत्मणीतत्वसुपढम्ब तस्य वक्तृत्वं प्रसाध्यते, किं तर्हि?, भवद्भिरेवागमस्य तत्मणीतत्विमष्टम्, तव भवतां नोपपद्यते यदि तस्य वक्तृत्वं नेष्येत । तस्माद्वश्यमागमस्य तत्मणीतत्विमक्षाद्भिक्तृत्वमि तस्येष्टव्यमित्येवमनिष्टापादनं प्रसङ्गेन क्रियत इति ॥ ३६०२ ॥ ॥ ३६०३ ॥ ३६०४ ॥ ३६०४ ॥

एवं प्रसङ्गसाधनत्वं समर्थ्य साम्प्रतं प्रकृताथीनुरूप्यानमिधानं योजियनुमाह यद्येवमित्यादि ।

यचेवमीहको न्यायः प्रसिद्धो न्यायवादिनाम् ।
प्रसङ्गसाधने धर्मः श्रद्धामात्रात्परैर्मतः ॥ ३६०६ ॥
युक्तिप्रसिद्धतायां च खतश्चं साधनं भवेत् ।
ईहक्षश्च परेणेष्टस्तत्प्रणीतः स आगमः ॥ ३६०७ ॥
सम्भारावेधतस्तस्य पुंसश्चिन्तामणेरिव ।
निःसरन्ति यथाकामं कुट्यादिभ्योऽपि देशनाः ॥३६०८ ॥
आधिपत्यप्रपत्याऽतः प्रणेता सोऽभिधीयते ।
विकल्पानुगतं तस्य न वक्तृत्वं प्रसज्यते ॥ ३६०९ ॥
वयमश्रद्दधानास्तु ये युक्तीः प्रार्थयामहे ।
इतीदं गदितं तस्मात्प्रसङ्गार्थमजानता ॥ ३६१० ॥

य एव हि धर्मः परेणागममात्रादभ्युपेतः स एव प्रसङ्गसाधनेऽभिधीयत इति न्यायः। तत्र यदि परेण वक्त्वानुगमेन तत्प्रणीतत्वमागमस्येष्टं स्यात्तदा भवेद्वकृत्वामावादागमस्यातत्प्रणीतत्वप्रसङ्गः, यावताऽधिपत्यमात्रेणासौ तस्यागमस्य प्रणेता- ऽभ्युपगतो न वक्त्त्वोपगमातः। अ तो यत्तत्प्रणीतागमोपगमेन वक्तत्वापादनं तत्प्रस- ङ्गार्थानमिक्नेन भवताऽभ्यधायि ॥ ३६०६॥ ३६०७॥ ३६०८॥ ३६०८॥ ३६०८॥ १६०८॥

यबेदमुक्तं कुट्यादिनिःस्तानामित्यादि । तत्राह—कुट्यादीत्यादि ।
कुट्यादिनिःस्तानां च कस्मान्नासोपदिष्टता ।
तदाधिपत्यभावेन यदा तासां प्रवर्शनम् ॥ ३६११ ॥
यदि हि तदाधिपत्येन तासां देशनानां न स्वात्मवृत्तिसद्। स्रोपहिष्टता न भवेत्।

यदा तु तदाधिपत्येन ताः प्रवर्त्तन्त इत्युपगतं तदा किमिति तदुपदिष्टत्वमासां न भवेत् ॥ ३६११ ॥

यक्तकम्-विश्वासम्भ न तासु स्वादिति, तत्राह-सम्भिन्ने सादि ।

सम्मिन्नालापहिंसादिक्रतिसतार्थविवर्जिताः। क्रीडाशीलपिशाचादिप्रणीताः स्यः कथं च ताः ॥३६१२॥ सम्भिन्नालापहिंसादिक्रतिसतार्थोपदेशनम्। ऋीडाशीलिपशाचादिकार्यं तासु न विद्यते ॥ ३६१३ ॥ प्रमाणद्वयसंवादि मतं तद्विषयेऽखिले। यस्य बाधा प्रमाणाभ्यामणीयस्यपि नेक्ष्यते ॥ ३६१४॥ यचात्यन्तपरोक्षेपि पूर्वापरविवाधितम् । करुणादिगुणोत्पत्तौ सर्वपुंसां प्रयोजकम् ॥ ३६१५ ॥ सर्वाकारधरोपेतं सद्भुत्तप्रतिपादकम्। इहामुत्र च भन्यानां विविधाभ्युद्यावहम् ॥ ३६१६ ॥ सर्वानुदायसन्दोहप्रतिपक्षाभिधायकम्। निर्वाणनगरद्वारकपाटपुरभेदि च ॥ ३६१७॥ तचेत्र्रीडनशीलानां रक्षसां वा वची भवेत्। त एव सन्तु सम्बद्धाः सर्वतल्लक्षणस्थितेः ॥ ३६१८ ॥ नहि नामान्तरऋसौ वस्तुरूपं निवर्त्तते । विशिष्टेऽशिष्टसंज्ञां तु कुर्वन्निन्यः सतां भवेत्॥ ३६१९॥

यि हि मृत्यगीतिहिंसागम्यगमनादेः तत्कर्तव्यतया तत्रोपदेशः स्यात्तदा क्रीडायमिरतिपशाचादिकार्योपलम्भात्तासां तत्प्रणीतत्वं सम्भावनापथमवतरेत् । यावता
प्रमाणाविकद्धमपरस्परपराहतमार्थजनोचितं—करुणादिगुणेषु नियोजयित स्वर्गापवगेफलवाहकमेतद्भगवतो वचनमित्युपपादितमेतत् । तदीदृशं कथं क्रीडनशीलस्य
पिशाचादेः सम्भाव्यते । यदि नृणामि भवता पिशाच इति नाम क्रियते । कामं
कियतां निह नामकरणे वस्तुस्वभावहानिः । किन्तु भवानेव विशिष्टे भगवत्यशिष्टस्यवहारं कुर्वन्सतां निन्दा आपद्येतित समासार्थः । अवयवार्थस्त् च्येते—सम्भिन्नाकापो—गीताशुपदेशः । हिंसा—प्राणिवधः । कुस्सितार्थः—काममिष्याचारादिः ।

प्रमाणद्वयसंवादीति । प्रमाणद्वयं—प्रत्यक्षानुमाने, ताभ्यां संवादस्तदविरुद्धार्थताः सोऽस्यास्तीति तत्तथोक्तम् । मतमिति । निश्चितम् । तद्विषयेऽखिल इति । प्रमाणद्वयविषये । प्रमाणद्वयसंवादीति सम्बन्धः । सद्वृत्तम्—आदिमध्यान्ते कल्याणं व्रद्धाचर्यम् सर्वोनुशयसन्दोहः—हग्भावनाहेथक्षेशौधः । तल्लक्षणस्थितेरिति । सम्बु-द्वलक्षणस्थितेः ॥ ३६१२ ॥ ३६१३ ॥ ३६१४ ॥ ३६१५ ॥ ३६१६॥३६१७॥ ॥ ३६१८ ॥ ३६१८ ॥

यश्रोक्तम्-'अभिज्ञातमभिज्ञेयं भावनीयं च भावितम्। प्रहातव्यं च प्रहीणं च तेन बुद्धो निरुध्यतं इति, वेदस्यैव क्रीडाशीलपिशाचादिप्रणीतत्वं युक्तं सम्भाव-यितुम्। येन गोसवादिष्वगम्यगमनादयोऽसमाचाराः संप्रकाशिता इत्येतद्दर्शयन्नाह —कामेत्यादि।

> कामिभ्यासमाचारप्राणिहिंसादिलक्षणाः । असभ्यास्तु क्रिया येन वचसा सम्प्रकाशिताः ॥ ३६२०॥ तद्भुजङ्गपिशाचादिप्रणीतिमिति शङ्क्यते । तचेष्टाभिरतानां हि तादकसम्भाव्यते वचः ॥ ३६२१॥

भुजङ्गो—धूर्तः ॥ ३६२० ॥ ३६२१ ॥ यशोक्तम्—युगपच्छुच्यग्रुच्यादीत्यादि, तत्राह—युगपदित्यादि ।

> युगपच्छुच्यशुच्यादिखभावानां विरोधिनाम्। ज्ञानमेकधिया दृष्टं न विरुद्धा विदा हि ते॥ ३६२२॥

यद्यपि भावाः केचित्परस्परं विरोधिनः, तथापि ते विदा- ज्ञानेन सहाविरुद्धा एव । युगपदेकेनापि ज्ञानेन विरुद्धानेकार्थप्रहणोपलम्भात् ॥ ३६२२ ॥

एतदेव स्पष्टयन्नाह-अन्योन्यपरिहारेणेत्यादि ।

अन्योन्यपरिहारेण स्थितस्क्षणतोऽथवा।
एकस्मिन्न सह स्थानं विरोधस्तेषु सम्भवेत्॥ ३६२३॥
एकज्ञानावभासित्वं नतु तेषां विरोधिता।
ग्रुच्यग्रुच्यहिशिष्यादेश्रक्षुषा सकृदीक्षणात्॥ ३६२४॥

द्विविध एव हि भावानां विरोधः परस्परपरिहारस्थितलक्षणता सहानवस्थानता च । तत्र ये परस्परपरिहारेण स्थितस्वक्षणास्तेषामैक्यं विरुद्धम् । ये तु सहानवस्था- यिनस्तेषामेकदेशावस्थानं विरुद्धम् । न चैकविज्ञानभासनादेषामैक्यमेकदेशत्वं वा प्रसज्येत । तेन नैकविज्ञानभासित्वेनेषां विरोधः । दृष्टं च विरुद्धानामि सतामे-कज्ञानभासनम् । यथा शुच्यशुचिनोश्चश्चर्जानेन परस्परपरिहारस्थितलक्ष्णयोरहेर्म-यूरस्य च सहानवस्थायिनोर्युगपद्रहणम् । आदिशब्देन छायातपादीनां प्रहणम् । यदि तर्हि विरुद्धानामध्येकज्ञानावभासनमविरुद्धम् ॥ ३६२३ ॥ ३६२४ ॥

एवं सति सुखदु:खयो रागद्वेषयोरेकज्ञानभासनं प्राप्नोतीत्याशक्क्याह-सुखेत्यादि।

# सुखदुःखादिभेदे तु यत्सकृत्रास्ति वेदनम् । हेत्वभावादसान्निध्यात्तिज्ञेयं न विरुध्यते ॥ ३६२५ ॥

तज्ज्ञेयमिति । यत्युखादीनां सक्नद्वेदनं तत्कारणाभावेनानुत्पत्तेरसिन्निहित-त्वात् , तत् (नतु?) विरुद्धत्वादित्येवं ज्ञेयम्—बोद्धव्यमित्यर्थः । एतदुक्तं भवति— कारणवैकस्यादसान्निध्यं तत्र कारणं न परस्परविरोध इति ॥ ३६२५ ॥

येषां च वासावो विरोधो नतु शुच्यशुच्यादिवत्कस्पनाश्चतस्तेषामप्येकज्ञाने भासनमस्तीति दुर्शयति—नीलपीतेत्यादि ।

#### नीलपीतावदातादिरूपभेदाविरोधिनः।

देशप्रकृतिभेदेपि(न?) वीक्ष्यन्ते युगपद्यतः ॥ ३६२६ ॥

देशप्रकृतिभेदेन विरोधिन इति सम्बन्धः । तत्र देशभेद्स्तद्तदेशत्वम् । प्रकृ-तिभेदो नीलपीतादिस्वभावत्वम् । यद्वा नीलासुपादानकारणत्वम् ॥ ३६२६ ॥

यद्योक्तम्-भूतं भवद्भविष्यतीत्यादि, तत्राह-एकज्ञानेत्यादि ।

# एकज्ञानक्षणव्याप्तनिःशेषज्ञेयमण्डलः ।

प्रसाधितो हि सर्वज्ञः क्रमो नाश्रीयते ततः ॥ ३६२७ ॥

अत्र केचित्स्वयूण्या एव विज्ञानवादिमतमुपोद्वलयन्तश्चोदयन्ति—यदि युगपदेकज्ञानक्षणेन (अ)विशेषं ज्ञेयमण्डलं व्याघा(प्य?)ते, तदा भावनानि यन्ना(भावानामियत्ता?)परिच्छेदादानन्त्यमभ्युपेतं बाध्येत। तथा खेकज्ञानारूढाद्भावादन्यो भावो
नास्तीत्येवं परिच्छिद्यमानाः कथमन्तवन्तो न भवेयुः। आह च—"एकज्ञानसमारूढान्नान्यो भावोऽस्ति कश्चन । इयन्त इति विज्ञानादन्तवन्तः" इति । ततश्च
क्रमपक्षे यो दोषः स युगपञ्ज्ञानपक्षेऽपीति । तदेतदसारम् । यदि तावन्निराकारविज्ञानवादिमतमाश्रित्य चोद्यते तदा सर्वमसङ्गतम् । तथाहि—यावत्कि चिद्वस्तु

कानं(तं?) सत्तामनुभवति । तस्य सर्वस्य सत्तामात्रेण सर्वक्रचेतसा परिच्छेदात्तेन तद्भ्याप्रसिति व्यपदिश्यते, नतु पटेनेव घटानां देशपर्यन्ततया व्याप्तेः । न चैकेन ज्ञानेन परिच्छित्रानीत्येतावता वस्तुनामात्मस्वभावहानिः । येन तान्येकज्ञानपरि-च्छेदवज्ञादनन्तत्वमात्मस्वभावं जहाः । नहि नीलपीतादयो भावा बहवो युगपिब-त्रास्तरणादिष्वेकज्ञानक्षणावसीयमानतनवोऽनेकत्वं जहति । नापि परस्परमन्वा-विशन्ति । अपित यथैव सन्ति तथैव ज्ञानेन परिच्छिदान्ते । नान्येन रूपेण । तद्व-त्सत्त्वभाजनलोकोऽपि यथैव सत्तामनुभवति तथैव सर्वज्ञचेतसा गृह्यते । अपर्य-न्तश्च दिश्च विदिश्च सत्त्वादिलोकोऽवस्थित इत्यपर्यन्त(त)या तस्य प्रहणं नतु पर्य-न्तवर्त्तितयेति कुतोऽन्तवत्त्वप्रसङ्गः । स्यादेतत्सकलमहणाभ्युपगमे कथं पर्यन्तम्रहणं म स्पादिति । नैतदस्ति । कोह्यत्र प्रतिबन्धो यत्र साकत्यप्रहणं तत्रावद्यं पर्यन्त-प्रहणमिति । तथाहि-यावन्तस्ते सन्ति भावास्तेषां मध्ये नैकोऽपि सर्वज्ञज्ञानावि-दितस्वरूपः सत्तामनुभवति । अपितु सर्व एव सर्वज्ञचेतसा विदितस्वरूपा एवोद-यन्ते व्ययन्ते च, नैकोऽपि परित्यक्त इत्ययं सकलप्रहणस्यार्थः । इयमेव च तेषा-मेकज्ञानेन व्याप्तिः । अन्यथा सकलशब्दवाच्यत्वमपि तेषां नाङ्गीकर्त्तव्यं माभूद-न्तवत्वप्रसङ्घ इति यरिकचिदेतत् । यचोक्तमेकज्ञानारूढाद्भावादन्यो नास्तीत्येवं परिच्छेदात्कथमन्तवन्तो न भवेयुरिति, तदप्यसम्यकः । नहि निराकारज्ञानवादि-पक्षे ज्ञानात्मनि भावानामारोहणमस्ति । अपि तु सत्तामात्रेण तेन निवेदानते । नापि भावानां ज्ञानापरिच्छेद्यस्यभावतयाऽनन्तत्वमभ्युपेतम्, येन ज्ञायमानतया तेषामन्तवस्वं प्रसज्येत । किन्तु देशवितानापर्यन्ततयाऽनन्तो भाजनलोकः । सत्तव-लोकस्तु सङ्क्यानापर्यन्ततयाऽपि । न च देशावष्टम्भाय पर्यन्तत्वे(s) सति प्राह्मवि-रोधः कश्चियेनामाद्यता भवेत्। यदि पर्यन्ततया न संगृह्वाति कथं सर्वज्ञः स्यादिति चेद्त एव । यत एवासौ पर्यन्ततया न गृह्याति तत एव सर्वह्रो भवति । अन्यथाऽनन्तं वस्त्वन्तवस्त्वेन गृह्मन् भ्रान्तो भवेत् । तथाहि-यदस्ति तद्दस्तित्वेन यन्नास्ति तन्ना-सित्वेन गृह्वन्सर्वेविदुच्यते। न च सत्त्वभाजनलोकस्य पर्यन्तोऽस्ति। तस्मात्पर्यन्तं गमनकृत(मविद्यमान)मविद्यमानतया गृह्णन्सर्वज्ञज्ञानपरिच्छेदकृतं तु पर्यन्तं विद्यमानं विद्यमानतया पत्रयन्कथमसर्वक्रो नाम । स्यादेतत्—निराकारज्ञानपक्षे विषयप्रह-णमनुपपन्नं सर्वत्राविशिष्टत्वात्तस्य । तेन प्रतिकर्म(पन्न?)विभागानुपपत्तेरतो निरा-कारपक्षीऽनुपन्यसनीय एव । सर्वदा तस्य ह्(दु?)ष्टत्वादिति । तहेतदसम्बक् ।

नहि सर्वक्रज्ञानस्य प्रतिकर्म (पन्न?) विभाग इष्यते, तस्य सर्ववस्तुविषयत्वात्, यतो न तन्नी छस्यैव संवेदनं पीतस्यैव वा, अपि तु सर्वस्यैवेतीष्टम् । यस्य द्यर्वाग्दर्शनस्य ज्ञानं प्रतिनियतार्थविषयं तं प्रति निराकारक्षानपक्षे सर्वत्राविशेषारप्रतिपन्नविभागानुपपित्तर्दोष उच्यते । तथाहि नी छस्येदं संवेदनं न पीतस्येति नियमाभावात् सर्वस्य पृथग्जनस्य सर्वक्रत्वप्रसङ्गापादनं क्रियते । सर्वक्रस्य तु तिदृष्टमेवेति कस्य किमनिष्टमापद्यताम् । तेन सर्वक्रावस्थायां निराकारं योगवछेनोत्पद्यमानमविषद्धन्तेष । विभागेन हेयोपादेयवस्तुपरिक्षानं न स्यादिति चेत् । न । यदि हि युगप्दनन्ते वस्तुनि प्रतिभासमाने हेयोपादेयवस्तुनः प्रतिभासविरोधः स्यात्, अविरोधे चान्यैः प्रतिभासमानस्य तस्य हेयोपादेयवस्तुनः तत्त्वप्रच्यतिः स्यात्, प्रच्युत्त(त)-त्त्वस्यापि विभागेनावभास् (न) मेव वा न स्यात्, वि(नि?) क्रकावभासनस्यापि यदि परिच्छेदकः ग्रुद्धछोकिको विमर्शप्रस्यः प्रष्टभावी नोत्पद्यते तदैतत्सर्वं स्याद्रक्तम् । यावता विश्वस्तिन्जगत्यवभासमाने तद्पि हेयोपादेयं वस्त्वविरुद्धपतिभासमप्रच्युतात्मतत्त्वं निरुक्तमेवावभासते । पश्चाच सर्वक्रज्ञानबछोत्पन्नग्रुद्धछौकिकप्रस्यवमर्श्यत्वस्यत्वेत परिच्छिद्यत एवति कथं विभागेन तद्परिक्ञानं नाम । तदेवं निराक्षार्मात्वक्षे तावद्चोद्यमेतदिति प्रतिपादितम् ।

अध साकारज्ञानवादपक्षे चोद्यते । तत्राप्यविरोध एव । तथाहि—यथैव तद्नन्तं वस्त्वनन्ताकारानुगतमात्मसत्त्वं सत्ता मनुभवति तथैव तत्सार्वज्ञं चेतोऽप-रिमितवस्तुगताकारोपप्रहेणोत्पद्यमानमविरुद्धमेव । एकस्य ज्ञानस्यानेकवस्त्वाकारो-पप्रहेणोत्पद्मविरोधात् । एकस्यानेकाकारविरोध एवति चेत्र । आकाराणामसत्य-त्वात् । यदि ह्येकस्य पारमार्थिका आकारा भवेयुस्तदा स्याद्विचित्रत्वविरोधः, यावता अस्य(स्व?)भूता एवाकारा इतीष्टम् । यद्येवं आन्तज्ञानसिङ्गत्वा(त्) आन्तः प्राप्नोति सर्वज्ञ इति चेत्र । यथाभूतपरिज्ञानाददोष एषः । यदि ह्यसत्यं सत्यत्वेन गृह्णीयात्तदा आन्तः स्यात्, यदा त्वसत्यभूतानाकारानसत्यत्वेनैव जानाति तदा कथं आन्तो भवेत् । अथाव्यतिरिक्तज्ञानास्त्वाकारप्रहणे सत्यर्थेषु दृष्टादिष्यवहारं कुर्वन्कथं (अ)भ्रान्त इति चेत्र । सम्यगुपायपरिज्ञानात् । यदि द्युवितं प्रहणोपा-यमपास्योपायान्तरेणामुख्येनार्थं गृह्णीयात्तदा आन्तो भवेत् । यावता साकारज्ञान-वादिपक्षे ज्ञानस्याकारानुभवव्यतिरेकण नान्योऽर्थप्रहणव्यापारोऽस्ति । तत्कथमुचितेन प्रहणव्यापारेणार्थं गृह्ण-आन्तो भवेत् । अतो क्रेयवदेकस्थापि ज्ञानस्थानन्तवस्तुग-

ताकारोपब्रहेणोत्पत्तरनन्तं वस्तु तेन व्याप्तमित्युच्यते । येनैव चात्मना ज्ञानात्मनि भावाः समारोहन्ति-तेनैव तत्पृष्ठभाविपरामर्शचेतसा परिच्छियन्ते नच सार्व-इचितसि परिमितभेदानुगताः समारोहन्ति भावाः । किं तर्हि ? । यावतिंकचिदस्ति-स्वमनुभवति तत्सर्वमेव समारोहति । सर्वस्थैव सर्वज्ञानोपादानं प्रत्यालम्बनभावे-नाप्रतिबद्धशक्तित्वात् । मनोविज्ञानस्य च सर्वार्थविषयत्वात् । अतः सार्वज्ञचेतसः (अ)परिमितवस्त्वाकारोपप्रहणेऽननुपपत्तेः, पृष्ठलब्धेन च झुद्रलौकिकेन परामर्श-प्रत्ययेन देशपर्यन्तवर्त्तित्वेनापरिच्छेदात् , कथमियन्त इति परिच्छेदो भवेत् , येनान्तवत्त्वं स्यात् । यदि नाम प्रतिभास(मा)नादन्यन्नास्तीत्येवं परामर्शो जातस्त-थाऽपि नान्तवत्त्वप्रसङ्घः । तथाहि-यदि प्रतिभासमानमन्तवदेव निर्विकल्पसर्व-क्रचेतिस प्रतिभासेत तदा तत्प्रप्रछब्धेन परामर्शचेतसा अनन्तत्वं भावानां परि-क्छिदोत। तक्क्यवच्छेदाश्चानन्त(ल)हानिर्भवत् । यावता परिभासमानं वस्तु सर्वज्ञचेत-स्यनन्तमेत प्रतिभासते सर्व(इ)स्याप्रतिहतशक्तित्वात् । तस्मादन्यदप्रतिभासमान-मन्तवदेव । तस्यैव च परामर्श्चेतसा व्यवच्छेदः क्रियत इति सुतरामेव भवताऽ-नन्तत्वं भावानामुपपादितमिति यत्किचिदेतत् । ये तु पुनः सर्वमेव योगिविज्ञान-मनालम्बनं सत्यस्वप्रदर्शनबद्वस्तुसंवादितया प्रमाणमिति प्रतिपन्नास्तानप्रत्यन्तवत्त्व-चोद्यं दुरीकृतावकाशमेवेत्यलं बहुना ॥ ३६२७ ॥

यैः खेच्छासर्वज्ञो वर्ण्यते तन्मतेनाप्यसौ न विरूध्यत इत्याद्शेयन्नाह—यदा-दित्यादि ।

> यद्यदिच्छति बोद्धं वा तत्तद्वेत्ति नियोगतः । द्यक्तिरेवंविधा तस्य प्रहीणाचरणो ह्यसौ ॥ ३६२८ ॥ युगपत्परिपाट्या वा स्वेच्छया प्रतिपद्यते । लब्धज्ञानं च सित्त्वो(?)हि सक्षणैर्ह्यादिभिः प्रभुः ३६२९

यद्वे यादिना कमज्ञानपक्षे ऽप्यविरोधमाह ।

यद्वा षोडदाभिश्चित्तैश्चतुःसत्यस्वभावकम् । क्रमेण वेत्ति विज्ञेयं सर्वे सर्वविदित्यतः ॥ ३६३० ॥ तत्र तादृद्दिा विज्ञाने क्रमेण भवति प्रभोः । लवमात्रोऽपि नापेक्ष्यः किमङ्गाब्दद्याताविधः ॥ ३६३१ ॥ षोडशमिश्चित्तिरिति । क्षान्तिक्षानैः । अष्टौ क्षान्तयो दुःस्वधर्मक्षानक्षान्यादयः, अष्टौ च क्षानानि दुःस्वधर्मक्षानादीनीति 'षोडशिमक्षोऽयं सत्यामिसमय' इति वचनात् । लवमात्रोऽपीति । काल (कला?) पर्यन्तः क्षणः, विशक्षणशतमेकस्तत्क्षणः, पष्टित-त्क्षणा एको लव इति समयः । अङ्गेत्यामक्षणे । अब्द इति संवत्सरपर्यायः ॥ ३६३० ॥ ३६३१ ॥

स्वभावेनाविभक्तेनेत्यादावाह—स्वभावेनेत्यादि ।

खभावेनाविभक्तेन यः सर्वमवबुध्यते । खरूपाण्येव भावानां सर्वेषां सोऽवबुध्यते ॥ ३६३२॥

नमु योगिनामनाश्रवं ज्ञानं शास्त्रे सामान्यविषयमेवोपवर्ण्यते, नतु खलक्षणवि-षयम्, तत्कथं सामान्यविषयेण योगिचेतसा भावानां खरूपाण्येव च बुध्यन्त इत्यत आह—सा(स्वा?)त्मकेत्यादि ।

> सा(खा)त्मकाक्षणिकादिभ्यो यद्व्यावृत्तं खलक्षणम्। दामोत्प्रेक्षानिमित्तत्वात्सामान्यं तदिहोच्यते ॥ ३६३३॥ तद्राहकं च विज्ञानं भावनाबलभावि यत्। योगीद्यानामभिव्यक्तं तत्खलक्षणगोचरम्॥ ३६३४॥

तदेव हि खलक्षणं विजातीयव्यावृत्तमभिन्नाकारप्रत्ययहेतुतया शास्त्रे सामान्य-लक्षणित्युच्यते, अतस्तद्वाहकं योगिज्ञानं भावनावलेन रफुटप्रतिभासमुत्पद्यमानं खलक्षणगोचरमेवेत्यविरुद्धमेव । तद्यत्सामान्यगोचरं तत्कथं (न) खलक्षणप्राहि तद्भवतीति । यत्रोक्तम्—तदेकाकारविज्ञानमित्यादि, तत्सर्वमेतेनेव प्रत्युक्तम्, खलक्षणविषयत्वाद्योगिज्ञानस्थेति ॥ ३६३३ ॥ ३६३४ ॥

अथ यत्तत्सांवृतं तत्त्वान्यत्वादिभिराकारैरिनिर्देश्यं सामान्यमस्माभिक्षपवर्णितम्, यच परैस्तैर्थिकैः पारमार्थिकमेव प्रकल्पितम्, तद्राहित्वेन योगिज्ञानस्य स्वलक्षण-विषयत्वं साध्यते, तद्सिद्धमित्यादर्शयत्राह—तत्त्वेत्यादि ।

तत्त्वान्यत्वाचनिर्देश्यं यत्परैश्च प्रकल्पितम् । सामान्यं तस्य मैतेन ग्रहणं योगिचेतसा ॥ ३६३५॥

आदिशब्देन निस्यत्वादिभिरनिर्देश्यमिति प्रहीतब्यम् ॥ ३६३५ ॥ कस्मात्तेन तस्य प्रहणं नास्तीत्याह—अविकल्पभित्यादि ।

### अविकल्पमित्रमान्तं तद्योगीश्वरमानसम् । विकल्पविभ्रमान्नान्तं तद्वहे च प्रसज्यते ॥ ३६३६ ॥

योगिज्ञानमविकल्पाभ्रान्ततया प्रत्यक्षं प्रमाणमिष्यते । यदि च तद्यथोक्तसामान्यविषयं स्यात्तदा सांवृतार्थविषयत्वाद्विकल्पाकान्तं प्राप्नोति । परपरिकल्पितालीकसामान्यविषयत्वाद्विभ्रमाकान्तं च प्रसज्यते । यदा—प्रत्येकमुभयविषयत्वे दोषद्वयमापतिते ॥ ३६३६ ॥

एवमध्यारोपितालीकार्थविषयत्वाद्विकल्पविश्रमाकान्तं तत्प्रसज्यत इति प्रतिपा-दितम् । इतश्च विकल्पविश्रमाकान्तं तद्राहि प्रसज्यत इति भक्क्यन्तरेण प्रतिपाद-यक्षाह—विकल्पात्मा चेत्यादि ।

### विकल्पात्मा च सामान्यमवाच्यं यत्प्रकीर्त्तितम् । नित्यानुगतिरूपं तन्नीरूपं प्रतिपादितम् ॥ ३६३७ ॥

यदेतदनन्तरोक्तमवाच्यं—तत्त्वान्यत्वाद्यनिर्देश्यं सामान्यमुक्तम्, तद्विकल्पस्था-स्मेति यद्यस्मात्प्रकीर्त्तितम्—प्रतिपादितमन्यापोहे । तस्मात्तद्वहे विकल्पविश्रमा-क्रान्तं प्रसच्यत इति प्रकृतेन सम्बन्धः । तथाहि—विकल्पात्मतया सामान्यस्य तद्वाहियोगिक्वानं विकल्पात्मकमेव स्थात् । तादात्स्येनैव तस्य प्रह्णात् । विकल्पस्य च प्रकृत्या स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽर्थाध्यवसायेन प्रयृत्तेर्विपर्ययस्तत्त्वमिति विश्रमाक्रान्तं च प्रसज्येत । यद्य परपरिकल्पितं सामान्यं नित्यानुगतिरूपं तद्पि सामान्यपरी-क्षायां नीरूपस्वभावमेव प्रतिपादितमिति तद्रहे स्फुटत्रमेव विकल्पविश्रमाक्रान्त-त्वमासज्यते ॥ ३६३७ ॥

यशोक्तम्—सहेतु सफलं कर्मेत्यादि, तत्राह—सहेत्वित्यादि ।
सहेतु सफलं कर्म ज्ञानेनालीकिकेन यः ।
समाधिजेन जानाति स सर्वज्ञोऽपिद्यते॥ ३६३८॥
पुरस्तादनुमानेन तस्य सत्ता प्रसाधिता ।
प्रमाणमस्य सङ्गावे तदस्तीत्यस्ति ताददाः॥ ३६३९॥
युगपत्परिपाट्या चेत्यादाबाह—युगपदित्यादि ।

युगपत्परिपाट्या वा ज्ञानं कार्यात्प्रकाशितात्। सामर्थ्यमपि तस्यास्ति देशनां कुरुते यदा ॥ ३६४०॥ सुबोधम् ॥ ३६४० ॥

लक्षासाधारणोपाय इत्यादावाह—स्वभ्यस्तधर्मनैरातम्येत्यादि ।

स्वभ्यस्तधर्मनैरात्म्या यस्येयं देशनाऽमला।
साधिता सर्वशास्त्रेषु(ण?) सर्वमानैरबाधिता॥ ३६४१॥
संसार्यनुचितज्ञाना केशवादेरगोचरः।
शिरोभिरच्येते शक्त्या याचातीव मनीषिभिः॥ ३६४२॥
समस्तदुरितारातिवर्गभङ्गविधायिनी।
चित्राभ्युदयनिष्पत्तिनिर्वाणप्राप्तिकारणम्॥ ३६४३॥
लब्धासाधारणोपायोऽशेषपुंसां विशेष(लक्ष?)णः।
स एकः सर्वविद्याथ इत्येतत्सप्रमाणकम्॥ ३६४४॥

सर्वशास्त्रणेति। सकलेनामुना तत्त्वसङ्ग्रहेण। संसार्यनुचितज्ञानेति। संसारिणामनुचितमसहजं संसार्यनुचितं तत्तादृशं ज्ञानं यस्यां देशनायां सा तथोक्ता।
केशवादेरगोचर इति। खिलिङ्गेनैव देशनासमानाधिकरणमेतत्। समस्तदुरितारातिवर्गभङ्गविधायिनीति। दुरितान्येवारातयस्तेषां वर्गः समूहस्तस्य भङ्गं
विधातुं शीलमस्या इति विषदः। चित्राभ्युद्यनिष्पत्तिनिर्वाणप्राप्तिकारणमिति।
कारणशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते। चित्राभ्युद्यनिष्पत्तिकारणं निर्वाणप्राप्तिकारणं
चेत्रथः॥ ३६४१॥ ३६४२॥ ३६४३॥ ३६४४॥

इत्थं यदेत्यत्राह-इत्थमित्यादि ।

इत्थं यदा च सर्वज्ञः कश्चिदेवोपपद्यते । धर्माचिधिगमे हेतुः पौरुषेयं तदा वचः॥ ३६४५॥

कश्चिदेवेति । सुगत एव, न किपलादिः । यथोक्तं प्रागित्यभिप्रायः । यश्च निराकारसाकारज्ञानविकल्पेन दोष उक्तस्तथा(त्रा?)पि पूर्वमेवास्माभिः प्रतिविहि-तम् । तत्तु(त्र?)चोक्तम्—''सिनिर्भासमनिर्भासमन्थे निर्भासमेव च । विजानन्ति न विज्ञानबाह्यमर्थं कथंचन ॥" इति ॥ ३६४५ ॥

त्तत्वयमुभयपक्षाश्रयणेऽपि दोषाप्रसङ्ग उच्यत इत्येतदाशङ्ग्याह-(निराकारादीति)।
निराकारादिचिन्ता तु सर्वज्ञे नोपयुज्यते ।
यथाहि भवतां ज्ञानं कचिद्धें तथा परम् ॥ ३६४६ ॥

इत्यतीन्द्रियद्शिपुरुषपरीक्षा ।

शान्तरक्षितविरचितस्तत्वसङ्गहः समाप्तः।

येयमस्माभिर्विज्ञानवादिश्यतैर्निराकारचिन्ता प्रागकारि सा साम्प्रतं बाह्यार्थाभि-निविष्टान्भवतो मीमांसकान्प्रति बहिरर्थमभ्युपेत्य सर्वज्ञे प्रतिपाद्यमाने भवतां बहि-रर्थवादिनां कथमि नोपयुज्यत एव कर्तुम् । कथमित्याह—यथाहीत्यादि । अवद्यं हि भवद्भिर्वहिरर्थस्य साकारेण वा निराकारेण वा ज्ञाने प्रहणमुपवर्णनीयम् । अ-न्यथा बहिरथोंच्छेदः स्यात् । ततश्च यथा येन प्रकारेण भवतां कचिद्यें ज्ञानं प्रव-त्तेते तथा तेनैवाकारेण परम्—उत्कृष्टम् , सार्वज्ञं (इति) सम्बध्यते, प्रवर्त्तिष्यते इत्यचोद्यमेतदिति ॥ ३६४६ ॥

> इति कुशलमदश्चं यन्मयाप्रापि शुश्चं निरुपमजिनलक्ष्मीसद्मतामेत्य नित्यम् । सकलजनमनांसि प्रीणयम् दीप्तकान्तिः सुगतकमलक्षीलस्तेन सर्वोऽस्तु लोकः ॥

इत्यतीन्द्रियदर्शिपुरुषपरीक्षा।

कमलशीलविरचिता पश्चिका समाप्ता।



# आकरानुऋमणिकायां विहितानां निबन्धसंज्ञानां सूची।

| भ, प्रज्ञा.<br>भाष. श्री. सू.<br>ऋ. वे.<br>का. लं. | अष्टसाहसीप्रज्ञापारमिता<br>आपस्तम्बश्रीतसूत्र<br>ऋग्वेद<br>काल्यालङ्कार by भामह | Asiatic Society  Published alon rayasobhûsha Sanskrit Serie | g with Pra   | tâparud-  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| न्या. द                                            | न्यायदर्शन by गौतम                                                              |                                                             |              |           |
| न्या. बि.                                          | न्यायबिन्दु by धर्मकीर्ति                                                       | Asiatic Society                                             | of Bengal, C | Calcutta. |
| न्या. वा.                                          | न्यायवार्त्तिक by उद्योतकर                                                      | **                                                          |              |           |
| पा. सू.                                            | पाणिनिसूत्र                                                                     |                                                             |              |           |
| प्र. स.                                            | प्रमाणसमुचय of दिङ्नाग                                                          |                                                             |              |           |
| बृ. उ.                                             | बृहदारण्यकोपनिषत्                                                               |                                                             |              |           |
| भा. व.                                             | महाभारत-वनपर्व                                                                  |                                                             |              |           |
| म. भा.                                             | महाभाष्य of पतञ्जलि                                                             |                                                             |              |           |
| मी. द.                                             | मीमांसादर्शन of जैमिनि                                                          |                                                             |              |           |
| मी. भा. पू.                                        | मीमांसास्त्रभाष्य ० शिबर-<br>स्वामी-पूर्वपटक                                    | Asiatic Society                                             | of Bengal, C | Calcutta. |
| वा. प.                                             | बाक्यपदीय of भतृहरि                                                             | Chowkhamba<br>Benarcs.                                      | Sanskrit     | Series,   |
| बै. द.                                             | वैशेषिकदर्शन by कणाद                                                            |                                                             |              |           |
| वं. द. भा.                                         | वेशेषिकदर्शनभाष्य by<br>प्रशस्तपाद                                              | Vijayanagaram<br>Benares.                                   | Sanskrit     | Series,   |
| श्लो. वा.                                          | श्लोकवार्त्तिक by कुमारिल                                                       | Chowkhamba<br>Benares.                                      | Sanskrit     | Series,   |
| स. द. सं.                                          | सर्वदर्शनसङ्कद by माधवाचार्य                                                    | Anandasram<br>Poona,                                        | Sanskrit     | Series,   |
| सा.का.                                             | साङ्क्ष्यकारिका of ईश्वरकृष्ण                                                   |                                                             |              |           |

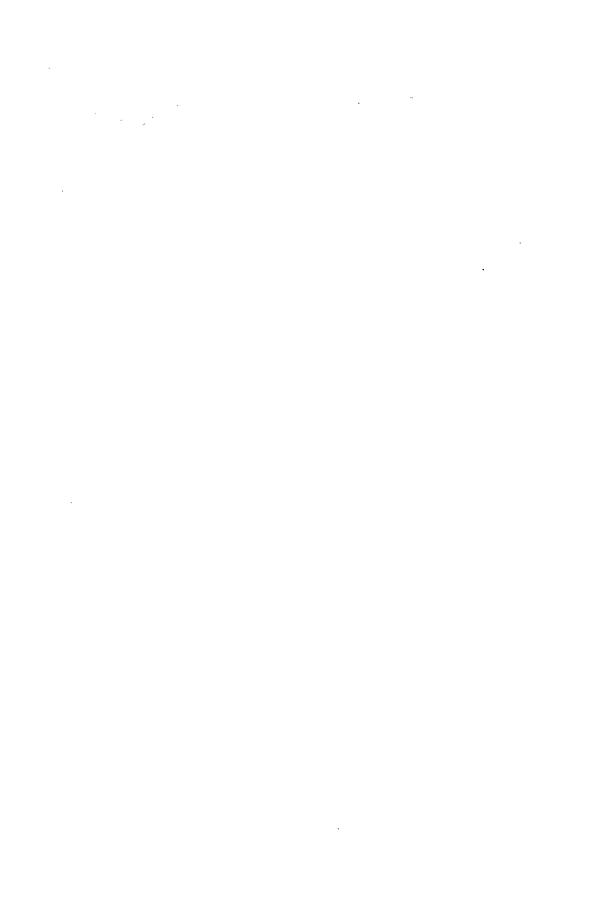

## तत्त्वसंग्रहस्थकारिकाणामनुक्रमणिका ।

### 

| अ                                 | 1   | अग्निधूमान्तरत्वे तु        | ४२२ |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| अंशो ह्येतस्य जात्याख्यो          | ६४० | अग्निहोत्रादिवचनात्         | ४३६ |
| अकनिष्ठे पुरे रम्ये               | ९१६ | अग्निहोत्राद्भवेत्स्वर्गः   | ८०३ |
| अकल्पनाक्षगम्येऽपि                | १९६ | अचेतनत्वकार्यत्व ०          | ४३  |
| अकार्यातिशयं यत्तु                | २०  | अचेतनात्मिका बुद्धिः        | ११५ |
| अकृतत्वाविनाशाभ्यां नित्यत्वं चे- |     | अजल्पाकारमेवादौ             | २४१ |
| द्विवक्षितम् । निषेधमात्ररू-      |     | अज्ञातार्थाप्रकाशत्वात्     | ४३३ |
| पाभ्यां                           | ६६३ | अज्ञात्वा कमसी शब्दं        | ६१९ |
| अकृतत्वाविनाशाभ्यां नित्यत्वं हि  |     | अज्ञेयत्वादि विश्लेषात्     | 660 |
| विवक्षितम् । तौ चाभावात्म-        |     | अणुसंहतिमात्रं च            | 48  |
| कत्वेन                            | 466 | अण्वन्तराभिमुख्येन तदेव     | ५५५ |
| अकृताभ्यागमोऽपि स्यात्            | १८२ | अण्वन्तराभिमुख्येन रूपं     | ५५६ |
| अ <b>क्षव्यापारसद्भावा</b> त्     | २३९ | अण्वाकाशदिगादीनां           | २६३ |
| अक्षीणावृतिराशिस्तु               | ७९३ | अतः कारक एवायं              | ६६  |
| अक्ष्यथीद्यफलं तु स्यात्          | ११६ | अतः परीक्षकज्ञान०           | ७९० |
| अगकारपरावृत्त०                    | ६७२ | अतः पूर्वोक्तया युक्त्या    | ७९३ |
| अगोतो विनिवृत्तिश्च               | ३३६ | अतः प्रतिपदं भिन्नाः        | ७१९ |
| अगोनिवृत्तिरन्यत्वं               | ३३४ | अतः प्रमाणता तस्मिन्        | ८०२ |
| अगोनिवृत्तिस्सामान्यं             | २९२ | अतः प्रागपि सद्भावात्       | २७३ |
| अगोभिन्नं च यद्वस्तु              | ३३१ | अतः प्राज्ञो नरः सूक्ष्मान् | ८८९ |
| अगोशब्दाभिधेयत्वं                 | २९९ | अतः सत्यत्वमिथ्यात्व०       | ६४६ |
| अगौणे चैवमेकत्वे द्रव्यपर्याययोः  |     | अतः सर्वजगत्मृक्ष्म०        | ८६३ |
| स्थिते                            | १२० | अतः सर्वत्र विषये           | ३७६ |
| अगौणे चैवमेकत्वे नीलादीनां        |     | अत उत्प्रेक्षितो भेदो       | ३९९ |
| <b>व्यवस्थिते</b>                 | ६९  | अत एव तुरङ्गादी             | ४४८ |
| अगौरपोहो यश्चायं                  | ३१४ | अत एव द्वयं माद्यं          | ९६  |
| अग्निभूमादिबुद्धीनां              | ३९१ | अत एव न दृश्योऽयं           | ८५३ |

| अत एव खबेचत्वं                    | ५७६  | अतीन्द्रि <b>यपदार्थज्ञो</b>        | ९२१        |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------|------------|
| अत एवायमिष्टस                     | ५०   | अतीन्द्रिया यतस्तेऽर्थाः            | ६५१        |
| अत एवाविशेषत्वात्                 | ६८५  | अतीन्द्रियार्थहक् तस्मात्           | ८११        |
| अतत्कारणभेदेन                     | ३२६  | अतीन्द्रियार्थविज्ञानयोगेना०        | 666        |
| अतदात्मकमेवेदं                    | ३८४  | अतीन्द्रियार्थविज्ञानं पूर्वोक्तात् | ९०२        |
| अतद्वेतोरहेतोश्च                  | ४६६  | अतीन्द्रियार्थसम्बन्धां             | ७३५        |
| अतद्भावनिषेधश्च                   | १२७  | अतो गगनराजीव                        | ६६३        |
| अतद्रूपपरावृत्तगजादि०             | २१२  | अतो गुणनिषिद्धैर्वा                 | ७६३        |
| अतद्र्पपरावृत्तमृद्र्प०           | ७२   | अतो गौरितिशब्देन                    | ३१५        |
| अतद्रपपरावृत्तं वस्तुमात्रमनित्यः |      | अनोऽतीन्द्रिययैवेते                 | ६०३        |
| नाम्                              | 36   | अतो दूरमपि ध्यात्वा                 | 1945       |
| अतद्वषसावृत्तं अस्त्मात्रं स्वरु  |      | अनो न द्रयसिद्धोऽयं                 | ક ખરૂ      |
| क्षणम                             | ३२,९ | अतो न बेट्बाक्य(नां                 | ९०३        |
| अतद्वस्त्वात्मकत्वं तु            | ४९५  | अतोऽनादित्वसामान्यं                 | ८२९        |
| अतश्च कल्पितत्वेन                 | ५१०  | अतो निर्मलनिष्कम्प०                 | ८९५        |
| अतश्च प्रथमं ज्ञानं               | ७८१  | अतोऽनैकान्तिको हेतुः                | ८७         |
| अतश्च शक्यते वक्तुं               | ७७१  | अतोऽभिव्यक्त्ययोगेन                 | ६९०        |
| अतश्चाज्ञानसन्देह् ०              | ८१०  | अतो मन्वादयोऽप्येषां                | <b>५२१</b> |
| अतस्तद्दारकोऽप्यत्र               | ६८९  | अतो यत्र परैर्बाह्य                 | ४४३        |
| अतस्तस्य खतः सम्यक्               | ७७८  | अतो यत्रापि मिथ्यात्वं              | ७६९        |
| अतिरोहितधर्मादि ०                 | ८३७  | अतो यदनपेक्षत्वाद्वेदे प्रामाण्य-   |            |
| अतीतभवनामार्थ०                    | ३६७  | मुच्यते । तदसिद्धं                  | ८०१        |
| अतीतश्च पदार्थोऽयं                | ५१२  | अतो यद्नपेक्षत्वाहेदे प्रामाण्य-    |            |
| अतीतश्च महान्काली                 | ९२१  | मुच्यते । तदाप्तेन                  | ७६४        |
| अतीताजातयोज्ञीनं                  | ५०४  | अतोऽर्थप्रत्ययायोगान्               | ४३९        |
| अतीतानागतं कर्म                   | २४७  | ;                                   | १३८        |
| अतीतानागतानां च                   |      | अतो विरुद्धता हेतोः                 | ४२८        |
| अतीतानागतावस्थं                   | ५११  | अतोऽविशेषनिर्दिष्टे                 | ७२९        |
| अतीतानागतौ कालौ                   | ६४३  | अतो व्यवस्थितं रूपं                 | १४०        |
| अतीतानुपजातेषु                    | २५५  | अत्यक्तपूर्वरूपं हि                 | ६८८        |
| अतीन्द्रियं पराज्ञात०             | ८९९  | अत्यन्तमिश्रता तसात्                | 866        |

| अत्यन्तमिन्नावात्मानौ     | २३४ | अथवाऽस्थान एवायमायासः क्रि- |     |
|---------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| अत्यन्तभेदिनोऽप्येते      | ७०१ | यते यतः । प्रत्यक्षम्र      | ४८५ |
| अत्र ब्रूमो यदा तावन्     | ६१३ | अथ शक्तिः खहेतुभ्यः         | ७४९ |
| अत्रापि यः पुनः शङ्कां    | ७९१ | अथ शब्दादिना तस्य           | ४६९ |
| अत्रापि ये प्रवक्तृत्वं   | ८८१ | अथ शाखान्तरं नेदं           | ९०९ |
| अत्रापि व्यभिचारित्वं     | ५७६ | अथ सत्यार्थविज्ञान०         | ६४७ |
| अत्रापि सुधियः प्राहुः    | ७८५ | अथ सन्मूर्चिछतं रूपं        | १२२ |
| अत्रामिधीयते येषां        | ०७७ | अथ सा नैव सञ्जाता           | ४५२ |
| अत्रामिधीयते सर्व०        | १७२ | अथ स्वभावतो वृत्तिः         | 96  |
| अत्रोच्यते द्वितीये हि    | १७४ | अथागन्त्रादिरूपं तत्        | २३४ |
| अथ क्रियानिषेघोऽयं        | १३६ | अथानाश्रित एवायं            | ३१५ |
| अथ क्षणिकमेवेदं           | ५२५ | अथानिर्वचनीयत्वं            | २२५ |
| अथ चाव्यतिरिक्तोऽयं       | ३१५ | अथानुरूपयक्षेन              | ७६० |
| अथ तद्वचनेनैव             | ८३२ | अथान्य एव संयोग०            | २७३ |
| अथ तस्मात्र जायेत         | ९१४ | अथान्यथा विशेष्येऽपि        | ३०२ |
| अथ देशवितानेन             | ५५२ | अथान्यापोह्वद्वस्तु         | ३०९ |
| अथ नाङ्गीक्रियेतेदं       | १५० | अथान्योऽपि स्वभावेन         | ६१८ |
| अथ नापेक्षते नित्यः       | १४८ | अथापि कर्णशष्कुरुया         | ६८७ |
| अथ नार्थक्रियाशक्तिः      | ५१६ | अथापि कार्यक्रपेण           | ७१  |
| अथ निर्विषया एताः         | २८८ | अथापि ज्ञानरूपत्वं          | 888 |
| अथ पश्चादिप ज्ञानं        | ६७५ | अथापि तेन सम्बन्धात्        | १४६ |
| अथ भावस्वरूपस्य           | १३७ | अथापि निश्चयोऽभूतः          | २८  |
| अथ यद्राहकं रूपे          | ५७७ | अथापि पाचकत्वादि०           | २४८ |
| अथ वर्णास्तिरोभूत०        | ७२६ | अथापि प्रकृतं कि चित्       | ८१७ |
| अथवाऽऽध्यात्मिकाः सर्वे   | ९१  | अथापि बाधकाभावं             | ७८९ |
| अथवा भाव०                 | १७८ | अथापि वेददेहत्वात्          | ८३६ |
| अथवा भाविकत्वेऽपि         | २६४ | अथापि सन्ति नित्यस्य        | १४५ |
| अथवाऽभूतमाकारं            | ५७३ | अथापि सहकारीणि              | ६४८ |
| अथवा यत्समीपस्थैः         | ६९२ | अथापि सार्थकत्वेन           | ६५९ |
| अथवाऽस्थान एवायमायासः कि- |     | अथापीन्द्रियसंस्कारः        | ६०६ |
| यते यतः । क्षणभङ्गः       | १३१ | अधापोहव्युदासेन             | ३१६ |

## तत्त्वसङ्गृहः ।

| अथाप्यक्षणिकं ज्ञानं      | ७७१               | । अनन्यत्ववियोगेऽपि                    | ४६७                    |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| अथाप्यक्षणिकास्ते स्युः   | 488               | अनन्यत्वेऽपि कारित्रं                  | ५०७                    |
| अथाप्यतीन्द्रियो वायुः    | 7 (°<br>5 ८ ६     | अनन्यत्वेऽपि सत्त्वस्य                 | १६०                    |
| अथाप्यनन्तरः पक्षः        | ५८५<br>६८         | अनन्यापोहशब्दादौ न विधि०               | 344                    |
| अधाष्यवाच्य एवायं         | 45<br>398         | अनन्यापोहश्चदादौ वाच्यं                | 388                    |
| अथाप्याकाशमाधारः          | 499               | अनपेक्षत्वमेवैकं प्रामाण्यस्य नि       |                        |
| अथाप्रमाद्वयासत्ता        | ७९७               | वन्धनम् ।                              | ७४६                    |
| अथाविभक्त एवायं           | ३८२               | अनपेक्षत्वमेवैकमप्रामाण्यनिब-          | 404                    |
| अथाविभागमेवेदं            | ७२                | न्धनम्                                 | ७५२                    |
| अथासत्यपि सारूप्ये        | <b>२९८</b>        | अनपेक्षप्रमाणत्वं<br>अनपेक्षप्रमाणत्वं | ७८९                    |
| अथास्त्यतिशयः कश्चिन्     | <b>२</b> २ २ ६    | अनपेक्षोऽपि यद्येष                     | १३३                    |
| अथास्मदिष्टः पक्षः स्यात् | <b>२</b> ५<br>६३६ | अनपेक्ष्यप्रमाणत्वं                    | ५४५<br>७८९             |
| अथेदं लक्षणं हेतोः        | ४२५<br>४०९        | अनयैवोपपत्त्या स्यात्                  | <b>666</b>             |
| अथोच्यते परार्थत्वं       | ४२७               | अनर्थान्तरपक्षेऽपि                     | ६९०                    |
| अथोच्यते प्रधानस्य        | ५९                | अनवस्थाभयादेव                          | ५३ <sup>५</sup><br>७६२ |
| अथोत्पलत्वसम्बन्धि ०      | 383               | अनाक्षिप्तान्यभेदेन                    | 408                    |
| अथोपगमरूपेण               | ४६४               | अनागते च विज्ञेये                      | ५०१                    |
| अदृष्टतत्वो लोकस्तु       | १५६               | अनागतेन दृष्टं च                       | ८२८                    |
| अदृष्टशक्तेहेंतुत्वे      | १७८               | अनात्मक्षणिकत्वादि                     | ८६८                    |
| अदृष्टाश्चतवृत्तान्ताः    | 486               | अनिस्यं तच्च सर्वेषां                  | ६३६                    |
| अद्रव्यत्वाम सङ्ख्याऽस्ति | <b>२</b> १२       | अनित्यता विकल्यैवं                     | ६४१                    |
| अद्रव्यादिधियो हेतुः      | २५३               | अनित्यत्वं च नाशित्वं                  | ६३७                    |
| अद्वयज्ञानपक्षे तु        | ५३७               | अनित्यत्वेन वाच्याश्च                  | १२८                    |
| अद्वितीयं शिवद्वारं       | ८६६               | अनित्यस्य तु बुद्धादेः                 | ८३७                    |
| अधिष्ठानानृजुस्थत्वात्    | ६१४               | अनित्यालम्बनत्वेऽपि                    | १०९                    |
| अधिष्ठाने त्वनित्येऽपि    | ६८९               | अनित्येष्वेव वर्णेषु                   | ७२८                    |
| अध्यारोपितमेवातो          | <b>७</b> ७६       | अनिर्दिष्टविशेषोऽपि                    | ८६९                    |
| अभ्येतारश्च वेदानां       | ६५९               | अनिर्भासं सनिर्भासं                    | 449                    |
| अनन्तरं फलादृष्टिः        | ७७९               | अनिष्पन्नात्मतत्वस्तु                  | ६१                     |
| अनन्तरोदितं न्यायं        | ६६६               | अनुक्तेऽप्यथवा तस्मिन्                 | ९०१                    |
| अनन्तोपायजन्याश्च         | ४५५               | अनुगच्छन्ति पश्चाच                     | 488                    |

| ४९३          | अन्यत्र दृष्टभावस्य                       | २१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ८८२          | अन्यत्वं वाऽप्यनन्यत्वं                   | १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४३२          | अन्यत्वे धर्म्यसिद्धेर्नी                 | ६४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २३७          | अन्यत्वे वर्त्तमानानां                    | ५०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48           | अन्यथा करणेच्छायां                        | ७१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>४</b> २६  | अन्यथा कृतकः कश्चित्                      | ७१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४२९          | अन्यथा ऋमरूपत्वं                          | ६६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ५८५          | अन्यथा गुणजात्यादि०                       | २७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ५७५          | अन्यथा च तमेबार्थ                         | ६७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४५६          | अन्यथाज्ञानसन्देह०                        | ८१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २५२          | अन्यथा तु परिच्छेद०                       | ५६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ३१५          | अन्यथात्वे स्थितौ नाशे                    | ५१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | अन्यथा नित्यतापत्तिः                      | ५०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ६१५          | अन्यथा नित्यह्तपा सा                      | ७३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | अन्यथा निर्विशिष्टत्वात्                  | ४९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ६५७          | अन्यथाऽनुपपत्तिस्तद्०                     | ७१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २२३          | अन्यथाऽनुपपत्त्या च वेत्ति                | ७०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ६७०          | अन्यथाऽनुपपत्त्या च शक्ति०                | ६२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २५३          | अन्यथाऽनुपपत्त्या चेत्                    | ७९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४२५          | अन्यथाऽनुपपत्त्या <i>ऽ</i> पि             | ४१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २ <b>१</b> २ | अन्यथाऽनुवपत्त्या दि(हिं?)                | ४०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७२५          | अन्यथाऽनुपपत्त्यैव चाक्षेपा०              | ४१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ५६५          | अन्यथाऽनुपपत्त्यैव शब्द०                  | ४०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ६२६          | अन्यथाऽनुपपन्नत्वं यस्य तस्यैव            | ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ६५१          | अन्यथाऽनुपपन्नत्वं यस्यासौ                | ४०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४५६          | अन्यथाऽनुपपन्नत्वे                        | 7 <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ७१४          | अन्यथाऽप्युपपन्नत्वात्                    | ८३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७१७          | अन्यथा प्रत्यभिज्ञानं                     | ७३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ३४           | अन्यथा बाह्य एवार्थः                      | ५७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २२२          | अन्यथा योजनाभावात्                        | ३७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २४१          | अन्यथा यौगपद्येन                          | ७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | X Y 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | अन्यतं वाऽण्यनन्यत्वं अन्यतं धर्म्यतिद्धेनीं २३७ अन्यतं वर्तमानानां अन्यथा करणेच्छायां अर्थ अन्यथा कृतकः कश्चित् अर्थ अन्यथा कृतकः कश्चित् अन्यथा कृतकः कश्चित् अन्यथा नृणजात्यादि० अन्यथा नृण्यत्वापत्तिः अन्यथा नित्यतापत्तिः अन्यथा नित्यतापत्तिः अन्यथा नित्यतापत्तिः अन्यथा नित्यतापत्तिः अन्यथा नित्यत्वाप्तिः अन्यथा नित्यत्वापत्तः अन्यथा नित्यत्वापत्तः अन्यथा निर्विशिष्टत्वात् अन्यथाऽनुपपत्त्या च वित्ति अन्यथाऽनुपपत्त्या च वित्ति अन्यथाऽनुपपत्त्या चित्तिः अन्यथाऽनुपपत्त्या चित्तिः अन्यथाऽनुपपत्त्या चेत् अन्यथाऽनुपपत्त्या दि(हिः।) अन्यथाऽनुपपत्त्येव चाक्षेपा० अन्यथाऽनुपपत्रत्वं यस्य तस्यैव अन्यथाऽनुपपत्रत्वं यस्यासी। अन्यथा प्रत्यिम्ञानं अन्यथा वाद्य एवार्थः |

| अन्यथा रूपगन्धादेः                | ३७३ | अन्यापोहापरिज्ञानात्          | ३१६ |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| अन्यथा संशयो युक्तो               | 646 | अन्यायत्वेन ये भावा           | ३३२ |
| अन्यथा सर्वेबुद्धीनां             | ६७० | अन्यार्थे प्रेरितो वायुः      | ६०८ |
| अन्यथा हि न नित्या                | ७४९ | अन्यार्थविनिवृत्ति च          | ३६१ |
| अन्यथा हिन सा बुद्धिः             | ४८७ | अन्यार्थासक्तचित्तोऽपि        | ३९४ |
| अन्यथा ह्यनुवृत्तं न              | ६७७ | अन्ये तु चोदयन्त्यत्र         | ६१४ |
| अन्यथा ह्यात्मना भेदो             | ४९९ | अन्ये त्वीशसधर्माणं           | ७५  |
| अन्यथैवोपपन्नत्वात्               | ७०९ | अन्येन च विना हेतुः           | १७८ |
| अन्यदेवासमर्थं तु                 | ४७७ | अन्येनासाधिता चेत्स्यात्      | ७६७ |
| अन्यदेशादिभाविन्यो                | १०० | धन्येनैवात्मना वृत्तौ         | २०२ |
| अन्यधर्मनिमित्तश्चेत्             | २४५ | धन्येऽपि सर्वभावाः स्युः      | १४७ |
| अन्यधर्मसमावेशे                   | १९३ | भन्ये पुनरिहाज्ञान०           | ५८३ |
| अन्यरागादिसंवित्तौ                | ५७३ | अन्ये पुनरिहात्मानं           | ७९  |
| अन्यरूपनिषेधोऽयं                  | ३५२ | अन्यैः प्रत्यक्षसिद्धत्वं     | ९०  |
| अन्यलक्षणसंसिद्धौ                 | ४६२ | अन्यैस्ताल्वादिसंयोगै:        | ६०८ |
| अन्यवस्तुनि विज्ञानं              | ४७५ | अन्योऽन्यपरिहारेण             | ९२८ |
| अन्यवस्तुनि विज्ञाने              | 57  | अन्योऽन्यरूपसम्भूतौ           | ७१  |
| अन्य <del>वृत्</del> युपलम्भेन    | 486 | अन्योऽन्यानुपकारेऽपि          | १५४ |
| अन्यस्त्वतिशयो नास्ति             | ५१३ | अन्योऽन्यामिसराश्चैवं         | १९५ |
| अन्यस्माजनकात्तेषां               | ४९८ | अन्योन्याश्रयदोषश्च           | ४०५ |
| अन्यस्मिन् ज्ञातसम्बन्धे          | ६१८ | अन्योपलम्भतस्तस्य             | ८५७ |
| अन्यस्मित्र हि सर्वज्ञे           | ८४२ | अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्कार्यं | ४७  |
| अन्यस्थापि प्रमाणत्वे एवंभूतैव    |     | अन्वयन्यतिरेकाभ्यां सिद्धैवं  | 400 |
| सङ्गतिः                           | ८०१ | अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिद्मेव     | २५१ |
| अन्यस्यापि प्रमाणत्वे सङ्गतिर्नेव |     | अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेकादि०     | ३५० |
| कारणम्                            | ७६५ | अन्वयानुविधानं च              | २५२ |
| अन्यहेतुप्रतिक्षेपान्             | ५३५ | अन्वयासत्वतो भेदात्           | ३८९ |
| अन्याकारमपि ज्ञानं                | ५७२ | अन्वयासम्भवे सैव              | १७३ |
| अन्यानन्तरभावेऽपि                 | १८० | अन्वयी प्रत्ययो यस्मात्       | २४३ |
| अन्यापोहश्च किं वाच्य:            |     | अन्वयो न च शब्दस्य            | ४३४ |
| अन्या <b>पो</b> हात्मकस्यापि      | ६७२ | अपवर्गस्य तु प्राप्तिः        | ५०६ |

| अपवादावधिः काल०                | ७६१         | अप्रामाण्यनिष्टस्यर्था वेदस्यापौरु- |     |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----|
| अपास्ता च स्थिति: पूर्वं       | ७२६         | षेयता। येष्टा साऽपि च व-            |     |
| अपि च स्तनपानादा०              | ५४३         | स्तुत्वात् साधनीयैव साधनैः॥         | ६६१ |
| अपि चानाविता सिध्येत्          | ७४१         | अप्रामाण्यनिवृत्त्यर्था वेदस्यापी-  |     |
| अपि चानेकवृत्तित्वं            | २५९         | रुषेयता । येष्टा साऽपि त्वव-        |     |
| अपि चापौरुषेयस्य               | ६५५         | स्तुत्वात्साधनीया न साधनै।।।        | ५८६ |
| अपि चास्य कथावसु               | ६४२         | अप्रामाण्यव्यवच्छेद:                | ७७३ |
| अपि चैकत्वनित्यत्व०            | ३१६         | अत्रामाण्ये परायत्ते                | 666 |
| अपूरितान्तराल्यात्             | ६१२         | अप्सूर्यदर्शिनां नित्यं             | ६१४ |
| अष्रथग्वेदनात्पृर्वं           | 4,66        | अबहिस्तत्वरूपाणि                    | ५३३ |
| भषेक्षाभेदनश्चैयं              | <b>9</b> 64 | अवाधेकाश्रयत्वं हि                  | १६३ |
| अपनभागभेदश्र                   | 336         | अवृद्धिपृत्रकस्तेषां                | ६५९ |
| अपोद्धारव्यवहातः               | २१७         | ् अबोधरूपभेदं तु                    | १०५ |
| अपोह्मात्रवाच्यत्वं            | ३०८         | अभावकारणत्वे तु                     | १५३ |
| अपोहश्चाप्यनिष्पन्नः           | २९८         | अभावगम्यरूपे च                      | ३०२ |
| अपोद्यकल्पनायां च वरं वस्त्वेव |             | अभावपक्षनिक्षिप्त०                  | ४४७ |
| कल्पितम् । इत्येतद्व्याहतं     | ३५९         | अभावशब्दवाच्यत्वात्                 | ४७३ |
| अपोद्यकल्पनायां च वरं वस्त्वेव |             | अभावस्य च कार्यत्वे                 | १३५ |
| कल्पितम् । ज्ञानाकार०          | ३१२         | _                                   |     |
| अपोद्यानपि चाश्वादीन्          | २९७         | अभावस्य च योऽभावः                   | ३०४ |
| अप्रतीतान्यशब्दानां            | ६२०         | अभावस्य च वस्तुत्वे                 | 800 |
| अप्रमाणं पुनः स्वार्थे         | ७६८         | अभावा अपि किं होया                  | ३५७ |
| अप्रमाणद्वयाशङ्का              | ७७३         | अभावानु(दु १)पलम्भेन                | ७९८ |
| अप्रमाणेन चैतेन                | ४३२         | अभावान्तर्गतं नो चेत्               | 840 |
| अप्रमाणेऽपि येनैतत्            | ७५०         | अभावेऽप्यनुमानस्य                   | ८५९ |
| अप्रमाणे प्रमाणत्वबुद्ध्या     | ७७६         | अभावो निरुपाल्यत्वं तुच्छतेति       |     |
| अप्रमाणे प्रमाणत्वविपर्यासो    | ७७७         | यदुच्यते                            | ३४७ |
| अप्रमाद्वितयासत्त्वे           | ७९९         |                                     |     |
| अप्रसिद्धोपलम्मस्य             | ५७९         | त्यादि                              | ३४८ |
| अप्राप्तकर्णदेशत्वात्          |             | अभावोऽपि न युक्तोऽयं                | ३१३ |
| अप्राप्तिमात्रसाम्येऽपि        | ६८१         | अमाबोऽभाव इत्येव                    | २५४ |

| अभावी वा प्रमाणेन खानुरूपेण   | 1           | A1-1-41-1-5                       | ७१०         |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| मीयते । इत्यत्र सिद्ध०        | 868         | अर्थप्रतीतितो नो चेत्             | ४३७         |
| अभावो वा प्रमाणेन स्वानुरूपेण |             | अर्थप्रतीतिसामध्यैः               | ६३५         |
| मीयते । प्रमेयत्वाद्यथा       | ४७३         | अर्थवद्रहणाभावात्                 | ६२१         |
| अभासमानो वेद्यश्र             | ५७६         | अर्थवान् क(तरः) शब्दः             | "           |
| अमिधा नान्यथा सिध्येत्        | ४५९         | अर्थवान् पूर्वदृष्टश्चेत्         | ६१९         |
| अमिप्रेते निवेशार्थ           | ३५१         | अर्थशून्यामिजल्पोत्य ०            | <b>३</b> ६३ |
| अभियुक्ता हि ये यत्र          | 490         | अर्थसंवादकत्वे च                  | १६१         |
| अमिलाषानुरूपेण                | ११२         | अर्थस्यानुभवो नाम                 | ५६४         |
| अभिव्यक्तेरयोगे च             | ७१८         | अर्थस्यानुभवो रूपं                | ५६३         |
| अभिन्यक्यान्यथात्वं चेत्      | ८११         | अर्थान्तरनिवृत्त्याहुः            | ३३२         |
|                               | १८३         | अर्थान्तरपरावृत्त०                | ३३३         |
| अभिसम्बुद्धतत्वास्तु          | 488         | अर्थान्तरपरावृ <del>त्त्</del> या | "           |
| अभेदमनुमन्यन्ते               | - 1         | अर्थान्तरव्यवच्छिन्नं             | ३७९         |
| अभेदाध्यवसायेन                | १५८         | अर्थान्तरव्यवच्छेदं               | ३२०         |
| अभेदो होकरूपत्वं              | ३२४         | अर्थान्यथात्वहेतूत्थ ०            | ७७७         |
| अभ्यनुज्ञादिवाक्येन           | ४१९         | अर्थापत्त्यन्तरेणैव               | ४५९         |
| अभ्यस्तलक्षणानां च            | ४३०         | अर्थाभिधानसामर्थ्यं               | ६३५         |
| अभ्यासात्प्रतिभाहेतुः         | २८६         | अर्थिप्रसर्थिनौ तत्र              | ७९२         |
| अयं च भवतां पक्षो             | ७७४         | अर्थे चासम्भवात्कार्यं            | ८१७         |
| अयं ममार्थसम्बन्धः            | ६५२         | अर्थोपभोगकाले च                   | ११३         |
| अय:शलाकाकल्पा हि              | ३८          | अलक्षितविशेषा च                   | ५७९         |
| अयस्कान्तप्रभाप्राप्त्या      | ६८१         | अलातेऽपि सकृद्धान्तिः             | ३७६         |
| अर्थकियावभासं च               | ७७८         | अल्पीयस्यास्यमल्पीयो              | ६९६         |
| अर्थक्रियावसाये चेत्          | ५७५         | अवधारणसामर्थ्यात्                 | ३६३         |
| अर्थिकियासमर्थं च             | ४७७         | अवधीकृतवस्तुभ्यो                  | 866         |
| अर्थक्रियासमर्थं हि           | ४६१         | अवधीनामनिष्पत्तेः                 | <b>३</b> १  |
| अर्थिकियासमर्थत्वं            | ४९२         |                                   | ५१५         |
| अर्थक्रियासमर्थाः स्युः       | <b>५</b> १५ | 1                                 | ३३७         |
| अर्थिकियासु शक्तिश्च          | १२८         |                                   |             |
| अर्थगत्यनपेक्षेण              | ४६४         |                                   | í           |
| अर्थचोतनशक्तेश्र              | ७१०         | नातः सिद्धिः सुदुर्छमा ॥          | ४३०         |

|                                 |     | ***                       |            |
|---------------------------------|-----|---------------------------|------------|
| अवस्थादेशकाळानां भेदाद्वित्रासु |     | असत्यप्यर्थभेदे च         | १४२        |
| शक्तिषु । भावानामनुमानेन        |     | असत्योपाधि यत्सत्यं       | <b>९८४</b> |
| प्र <b>सिद्धिरतिदुर्लमा</b>     | ४२६ | असस्वे सर्वभावानां        | १३७        |
| अवस्थाभेदभावेऽपि                | ५०३ | असद्र्पं तथा चेदं         | इर९        |
| <b>अव</b> स्थाभेदभेदेन          | १०५ | असनिश्चययोग्योऽतः         | ५५८        |
| अवस्थायां च मध्यायां            | ५११ | असमानं तु यद्र्षं         | 448        |
| अविकल्पमपि ज्ञानं               | ३९० | असम्बद्धस्तु विद्विष्टः   | ५८५        |
| अविकल्पमविभ्रान्तं              | ९३४ | असम्बद्धात्तदुद्भूता०     | ४८५        |
| अविकार्युपकारित्व०              | ११७ | असम्बद्धान्न साक्षाद्धि   | ४१९        |
| अविचारप्रसिद्धोऽर्थो            | ७२८ | असम्भवो विधेरुकः          | 236        |
| अविज्ञाततद् <b>र्था</b> श्च     | ७४३ | असर्वज्ञत्वमेवं तु        | ८६७        |
| अविज्ञातार्थतत्त्वस्तु          | २०१ | असर्वेज्ञप्रणीतत्वं       | ८८२        |
| अविद्यमानसास्त्रादिः            | २७७ | असर्वज्ञप्रणीताचु         | ८३२        |
| अविनष्टाच तज्ञाता०              | १६९ | असर्वदर्शिमिर्विप्रै:     | 803        |
| अविनाभावसम्बन्धः                | ४०५ | असाधारणमेवेदं             | ५७२        |
| अविवक्षितभेदं च                 | ३३० | असारं तदिदं कार्य         | २३९        |
| अविशेषेण साध्ये तु              | ५४९ | असिद्धे पक्षधर्मत्वे      | ६३७        |
| अवेदकाः परस्यापि                | ३९६ | अस्ति चात्रापि विस्पष्टं  | ४१४        |
| अवेद्यबाह्यतत्वाऽपि             | ३३२ | अस्ति हीक्षणिकाद्याख्या   | 666        |
| अवेद्यवेदकाकारा                 | ९१३ | अस्ति झालोचनाज्ञानं       | ३८५        |
| अव्यक्तव्यक्तिकत्वे <b>न</b>    | ८०५ | अस्तु तर्हि ससारूप्यं     | ५७१        |
| अब्यक्तो व्यक्तिभावेभ्यः        | २८  | अस्तु नामैवमेकत्र         | २१३        |
| अशक्यं समय(स्थास्य)             | २७९ | अस्तु वाऽश्चणिकं ज्ञानं   | ७७१        |
| अशक्यसमयो ह्यात्मा              | ३७८ | अस्तु वाऽतिशयस्तस्मिन्    | ६८९        |
| अशक्योत्पादनस्तावत्             | ५१३ | अस्तु वाऽतीन्द्रियो वायुः | ६८६        |
| अशेषशक्तिप्रचितात्              | १६  | थस्तु वाऽपरिणामोऽस्य      | ४७४        |
| अशोकस्तवकादौ हि                 | ७७९ | अस्तु वा वस्तु सादृश्यं   | ४४९        |
| असङ्गान्तिमनाद्यन्तं            | १   | अस्त्यर्थः सर्वशब्दानां   | २८३        |
| असतः प्रागसामध्यीत्             | १७५ | अस्त्वेवं किन्तु साकस्ये  | १४८        |
| असतो नरशृङ्गादेः                | ३२९ | अस्तिरस्तु न सम्बन्धः     | ५९२        |
| असत्यपि च बाह्ये ऽर्थे          | २९४ | अस्पिरे वा स्थिरे वैवं    | 244        |
| Α.                              |     | •                         |            |

| अस्माकं तु न शब्देन          | ३४५        | । आत्मलाभे घटादीनां          | ७७० |
|------------------------------|------------|------------------------------|-----|
| असामिकक आकारः                | 349        | आत्मलाभे हि भावानां          | ७५६ |
| अस्पामिः संशयस्त्वत्र        | ८६०        | भात्मात्मीयदृगाकार०          | ९०४ |
| अस्मिन्सति भवत्येव           | ४८२        | आत्मासर्वज्ञतादृष्टी         | 986 |
| अस्य चार्थस्य सन्देहात्      | 668        | आत्मोदाहरणेनान्य०            | 800 |
| अस्यापि गम्यते केन           | ७९८        | आदित्यादिकियाद्रव्य०         | २०६ |
| अस्यापीश्वरवत्सर्वे          | હફ         | आद्या एतेऽनुवृत्तत्वात्      | 866 |
| अस्याविसौ हि नीलादेः         | ६९         | आद्यार्थविषयं तावत्          | ४८५ |
| अस्याश्च न धियः काचित्       | ६५४        | आद्ये हि वस्तुविषये          | ७७९ |
| अखस्थळोचनैर्दष्टं            | ५७९        | आधाराधेयनियमस्स चैकत्वेऽपि   | २६९ |
| अहं वेद्यीलहंबुद्धिः         | ९६         | आधाराधेयनियमो नन्वेकत्वेऽस्य | २७० |
| अहङ्काराश्रयत्वेन            | ८७         | आधिदारिद्यशोकादि०            | ७६  |
| अ <b>हीनसत्त्वदृष्टी</b> नां | १८३        | आधिपत्यप्रपत्त्याऽतः         | ९२६ |
| अहेतुकत्वसिष्यर्थ            | <b>६</b> ६ | आधेयातिशयार्थत्वं            | ११७ |
| अहेतुकत्वात्किश्वायं         | १३६        | आनर्थक्यमतः प्राप्तं         | ६४६ |
| अहेत्वच्यापकं चोक्तं         | ८६१        | आनुपूर्वी च वणीनां           | ६३३ |
| आ                            | [          | आप्तानङ्गीकृतेरेव            | ४३९ |
| आकारवति विज्ञाने             | ७२६        | आमिप्रायिकमेतेपां            | ८६८ |
| आकाराज्यतिरिक्तत्वात्        | ५७१        | आभोगशुभचित्तादि०             | 434 |
| आकाशभि नियं सत्              | ६४०        | आभ्यासिकं यथा ज्ञानं         | ८०७ |
| आकाशश्रोत्रपक्षे च           | ६००        | आशुवृत्तेः सक्रद्धान्तिः     | ३९६ |
| आख्यातेषु च नान्यस्य         | ३१०        | आश्रया <b>नुवि</b> धानेन     | ६९६ |
| आगमस्य च नित्यत्वे           | ९१०        | आश्रयोपाधिकाभ्यास ०          | ८९३ |
| आगमस्रोपमायाश्च              | ६६१        | आश्रयो बदरादीनां             | ८४  |
| आगमाद्धि स सम्बन्धं          | ४५२        | आह केन निमित्तेन             | ६१३ |
| आगमार्थविरोधे तु             | १२९        | आहुः समावसिद्धं हि           | ६३९ |
| आगमेन तु सर्वह्रो            | 806        | बा(रोपुर)विका याऽत्र         | ६५८ |
| आचार्यैरपि निर्दिष्टं        | ४०९        | ₹                            |     |
| आजीवितात्समुत्पन्नं          | ७९०        | इच्छादयश्च सर्वेऽपि          | ८१  |
| आत्मकार्याख्यलिङ्गाच         | ८०५        | इच्छारचितरूपादा०             | २५५ |
| आत्मप्राहि च विज्ञानं        | 888        | <b>इ</b> च्छारचितरूपेषु      | २४६ |

| इच्छारचितसङ्गेतमनस्काराग्रुपा-       | ٠.  | इत्ये <del>तत्</del> सर्वसत्त्वस्थ० | 900        |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------|
| यतः                                  | २१४ | इत्येतद्पि तेनात्र                  | ७२२        |
| इच्छारचितसङ्केतमनस्कारान्वयं         |     | इत्येतदपि नो युक्तं                 | ५०२        |
| त्विष्                               | २१२ | इत्येतद्धि भवेत्सर्व                | ७३७        |
| इति नैव प्रवर्त्तेत                  | १६७ | इत्येतेन त्वदुक्तेन                 | ७४०        |
| इति मीमांसकाः प्राहुः                | ८४५ | इत्येवमिष्यतेऽर्थश्चेत्             | ७४७        |
| इति यस्य हि संरब्धाः                 | ८०९ | इदं च किल नाध्यक्षं                 | ४३३        |
| इति ये सुधियः प्राहुः                | ८८३ | इदं च वर्धमानादेः                   | ८६७        |
| इति व्यञ्जकसद्भावान्                 | ७१७ | इदं तत्परमं तत्त्वं                 | ९१४        |
| इति संचक्षते येऽपि                   | ६८  | इदं दृष्ट्वा च छोकेन                | ३३१        |
| इतिहासपुराणेषु                       | ८३४ | इदानीन्तनमस्तित्वं                  | १५९        |
| इत्थमात्माप्रसिद्धौ च                | ९४  | इदानीमपि लोकस्य                     | 233        |
| इत्थं कारणसंशुद्धौ                   | ७८६ | इन्द्रियार्थबलोज्जूतं               | ५४०        |
| इत्थं च वस्तुरूपत्वे                 | ४८४ | इन्द्रियैर्नाप्यगोऽपोहः             | २९९        |
| इत्थं च शब्दवाच्यत्वात्              | ३३५ | इयं च त्रिविधा दृष्टिः              | ८५४        |
| इत्थं चापौरुषेयत्वे                  | ७४२ | इष्टकार्यसमर्थं हि                  | ७४७        |
| इत्थं मानेऽस्थिते वेदे               | ६५१ | इष्टसिद्धिस्तदाधारः                 | ८४         |
| इत्थं यदा न सर्वज्ञः कश्चिद्प्यु-    |     | इध्यते च जगत्सर्व                   | ८०९        |
| पपद्यते । न धर्माधिगमे               | ८४५ | इष्यते हि जगत्सर्व                  | ६२७        |
| इत्थं यदा च सर्वज्ञः कश्चिदेवो-      |     | इहत्याभ्यासपूर्वत्वे                | ५४९        |
| पपद्यते । धर्माद्यधिगमे              | ९३५ | इहत्याभ्यासरहिताः                   | ५४६        |
| इस्रत्यक्षेषु सर्वोऽपि               | ६६५ | इह बाह्यानुरूपेण                    | ६७४        |
| इत्यस्मिन्व्यभिचारोक्तिः             | २५७ | इहबुद्धविशेषाच                      | २६५        |
| इत्याक्षपादकाणादाः                   | १८५ | इहेति समवायोत्थ०                    | २६९        |
| इत्यादिकमतोऽनिष्टं                   | 666 | इहैव श्रमणस्तेन                     | <b>५२३</b> |
| इत्यादिकीर्त्त्यमानं तु श्रद्धधानेषु |     | इहोच्यते तयोरेक०                    | ६०         |
| शोभते । प्रकृतार्थानुरूपेण           | ९२५ | ई                                   |            |
| इलादिकीर्त्त्यमानं तु श्रइधानेषु     |     | ईष्टक् च परमं तत्त्वं               | ८६६        |
| शोभते। वयमश्रद्धानास्तु              | ८४३ | ईदृशं वा प्रकाशत्वं                 | ५६२        |
| इत्यादिना प्रभेदेन                   |     | ईटझां पुद्रलानां च                  | ८२९        |
| इत्यादिगदितं सर्व                    | ३९५ | ईदृशेन कमेणैते                      | <b>७१९</b> |

| ईटरयकृतकत्वे च                               | ७४१    | उद्भृतवृत्तिसस्वं तु              | 49    |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| ईश्वरादिषु भक्तानां                          | ११०    | उद्भूतशक्तिरूपेण                  | 17    |
| <b>ई</b> षत्सम्मी लिते ऽङ्गु त्या य <b>व</b> | ६९७    | उद्यव्ययधर्माणः                   | १२१   |
| ईषत्सम्मीतितेऽङ्गुल्या यथा                   | ६१३    | उदयानन्तरध्वंसि                   | ५३७   |
| ੱਚ                                           |        | <b>चदयानन्तरास्था</b> यि          | १४३   |
| उक्तन्यायेन वास्यादेः                        | ४०१    | उपजाते गृहीतानां                  | २७९   |
| उक्तस्य वक्ष्यमाणस्य                         | १३१    | उपदेशास सर्वज्ञे                  | ८५७   |
| <del>षक्तेन च</del> प्रकारेण                 | 668    | उपदेशो हि बुद्धादेरन्यथा          | ८३९   |
| <del>उच्छेदद</del> ष्टिनाशाय                 | ५१८    | उपदेशो हि बुद्धादेर्धर्माधर्मादि० | ८३८   |
| उच्यते क्षणिकत्वेन                           | २२०    | उपमानप्रमाणस्य                    | ४६७   |
| उच्यते न द्वयादन्यत्                         | ४३३    | उपमानेन सर्वज्ञ०                  | ९१७   |
| उच्यते प्रतिविभ्यस्य                         | ११४    | उपमायाः प्रमाणत्वे                | ४६७   |
| उच्यते प्रथमावस्था                           | १५४    | <b>उ</b> पयुक्तोपमानश्चेत्        | ४५२   |
| उच्यते यदि वक्तृत्वं                         | 822    | उपलब्ध्या यया योऽथीं              | ४८२   |
| <b>उ</b> च्यते वस्तुसंवादः                   | 906    | उपलभ्यस्वभावानां                  | ६६०   |
| <del>उच्यते</del> विषयोऽमीषां                | २७५    | उपात्तादिमहाभूत०                  | २०७   |
| उच्यते संशयेनैव                              | ७८३    | उपादानतदादेय०                     | 438   |
| उत्कटं शक्तिरूपं च                           | ફ્ર૦   | उपादानमभीष्टं चेत्                | ५३३   |
| उत्तरं श्रोत्रसंस्कारात्                     | ६०२    | उपादानासमाने च                    | ४६४   |
| उत्तरावयवै रुद्धे                            | ७३२    | <b>उपाधिगतसामान्य</b> ०           | २५०   |
| <b>उत्पत्तिशक्तिवत्सोऽ</b> पि                | ६०४    | <b>उपायरहितत्वेन</b>              | ७ ई ७ |
| <b>उत्प<del>त्त्यवस्थ</del>मेवेदं</b>        | 600    | <b>उ</b> पेतार्थपरित्याग०         | 443   |
| उत्पन्नसीव चेष्टोऽयं                         | २३०    | उभयानुभयात्मा हि                  | ४८५   |
| उत्पादमात्र एवातो                            | હ્યુ ફ | उमे वाऽप्येकविषये                 | ५९२   |
| <b>चत्पादात्यन्तविघ्नोऽन्यो</b>              | ७३०    | उष्णतां नीयमानस्य                 | ८९४   |
| <b>उत्पादानन्तरं</b> ध्वंस०                  | १६३    | <b>उष्णादिप्रतिपत्तिर्था</b>      | २८०   |
| <b>उत्पादानन्तरास्थायि</b>                   | १४२    | <b>5</b> 5                        |       |
| उत्पादी वस्तुभावस्तु                         | ३३     | अर्ध्ववृत्ति सदेकत्वात्           | ६१४   |
| उत्पादः प्रसनश्चेषां                         | ३४७    | <b>म</b>                          |       |
| उत्पाद्या <b>र्थकथा</b> धर्म                 | ७३६    | ऋणाविञ्यवहारस्तु                  | ७९२   |
| उत्प्रेक्षते हि यो मोहात्                    | ७६०    | ऋणादिच्यवहारेऽपि                  | ७६२   |

| ए                               |     | एकव्योमात्मकं श्रोत्रं             | 95          |
|---------------------------------|-----|------------------------------------|-------------|
| एकं नित्यसभावं च                | ५२४ | एकसन्तानभावेन                      | ५३८         |
| एककर्त्तुरसिद्धौ च              | 40  | एकसन्तानसम्बन्ध०                   | 96          |
| <b>एकका</b> र्योपयोगित्व०       | १९४ | एकसम्बन्धिनाशेऽपि                  | २७२         |
| <b>एककार्योपयो</b> गित्वात्     | ૮७  | एकसामम्यधीनत्वं                    | ५७२         |
| एकगोशब्दजन्याः स्युः            | 492 | एकस्तु वास्तवो नैव                 | ७०५         |
| एकज्ञानक्षणव्याप्तनिःशेषज्ञेयम- | :   | एकस्माद्वस्तुनोऽन्यत्वे            | ४९५         |
| ण्डलः । त्रसाधितो               | ९२९ | एकस्मात्तर्हि गोपिण्डात्           | ३००         |
| एकज्ञानक्षणव्याप्तनिःशेषज्ञेयम- |     | एकस्मि <b>न्नि</b> विशिष्टेऽस्मिन् | ५१०         |
| ण्डलः । सुरासुरो०               | ८९७ | एकस्य कस्य संवित्ती                | 860         |
| एकज्ञानात्मकत्वे तु             | १२३ | एकस्यापि ततो युक्ता                | ४९१         |
| एकज्ञानावभासित्वं               | ९२८ | एकस्यार्थस्वभावस्य                 | ७३१         |
| एकत्रैव च शब्दादी               | ३५  | एकस्यैव शरीरस्य                    | ८१९         |
| एकत्वनित्यतादिश्च               | ३६२ | एकाकारं भवेदेकं                    | ५५५         |
| एकत्वेनावक्रृप्तत्वात्          | ५२४ | एकाकारा यतस्तस्य                   | ७०६         |
| एकदेशज्ञगीतं तु                 | ९२३ | एकात्मानुगतत्वात्तु                | ४९८         |
| एकधर्मान्वयास <b>त्त्वे</b>     | ३२८ | एकान्तेनान्यताभावात्               | ३८८         |
| एकप्रत्यवमर्शस्य य उक्ताः       | ३१७ | एकाद्यसर्वमिति चेत्                | ३१३         |
| एकप्रत्यवमर्शस्य हेतवः          | ४९७ | <b>एकाधिकरणावेती</b>               | . १७१       |
| एकप्रत्यवमर्शस्य हेतुत्वा०      | ३२५ | एकाधिकरणी सिद्धी                   | १८४         |
| एकप्रत्यवमर्शे हि               | ३२९ | एकानन्तरविज्ञानात्                 | ८६          |
| एकमित्युच्यते तद्धि             | ४९० | एकानुगामिकार्यत्वे                 | ८५          |
| एकमेव ततो जातं                  | ४९३ | एकापवरकस्थस्य                      | ८२७, ५००    |
| एकरूपतयोक्तानां                 | ४१५ | एकार्थसमवायादेः                    | २१३         |
| एकरूपतिरोभावे                   | ७१  | एकार्थसमवायेन                      | २१५         |
| एकरूपे च चैतन्ये                | ११२ | एकावयव्यनुगता                      | २०१         |
| एकबस्तुस्वरूपत्वात्             | ८८५ | एकावस्थापरित्यागे                  | ५१०         |
| ए <b>क प</b> स्त्वनुपातित्वे    | ફ   | एकेनापि तु वाक्येन                 | ८०३         |
| पकविज्ञानकाले वा                | ६४७ | एकेनैव प्रमाणेन                    | ८२४         |
| एकव्यापिध्रुवव्योम०             | २०७ | एकेनैव हि वाक्येन                  | ७६६         |
| एकव्यापिनभःपक्षे                | ६८७ | एको ज्ञानाभयस्तस्मात्              | <b>५</b> २२ |

#### तत्त्वसङ्गृहः।

| एकोऽर्थजनकस्तस्य                   | ४९२ | एवं च यस्य वस्तुत्व०            | ८९७         |
|------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------|
| एतम् फलद्शानं                      | ८३५ | एवं च सत्त्वनित्यत्व०           | ं ८२        |
| एतच सुगतस्येष्टं                   | ८७६ | एवं च साधनैः सर्वैः             | 68          |
| एतद्श्मनाणी यः                     | ८२८ | एवं च हेतुमानेष                 | 838         |
| एतदागूर्य सकलं                     | ३७२ | एवं चापौरुषेयोऽपि               | ६५७         |
| एतदेव प्रसक्तव्यं                  | ६०० | एवं चार्थक्रियाज्ञानात्         | <b>650</b>  |
| एतदेव यथायोग्य०                    | ५२  | एवं ज्ञानत्रयस्यैव              | ७६२         |
| एतदेव हि तज्ज्ञानं यद्विशुद्धात्म- |     | एवं क्रेयप्रमेयत्व०             | ८१८         |
| दर्शनम् । अशुद्धे                  | ८३६ | एवं तद्विषयं इसमं               | ६७८         |
| एतदेव हि तज्ज्ञानं यद्विशुद्धात्म- |     | एवं तु युज्यते तत्र             | ४४८         |
| दर्शनम् । आगन्तुक०                 | ९१३ | एवं ध्व <b>निगुणा</b> न्सर्वान् | ६३३         |
| <b>ए</b> तस्मिश्रुपमानत्वं         | 888 | एवं नानेन्द्रियाधीन०            | ८०३         |
| एतावता च मीमांसा०                  | ८६४ | एवं न्यायमुखप्रन्थो             | ३७२         |
| एतावता च लेशेन                     | 888 | एवं परीक्षकज्ञान०               | <b>७</b> ६० |
| एतावतैव मीमांसा०                   | ८२० | एवं प्रतीतरूपा च                | ३७३         |
| एतावत्क्रियते शब्दैः               | ३३२ | एवं प्राङ्नतया वृत्त्या         | ६१५         |
| एतावत्तु भवेदत्र कथमेषां           | १९७ | एवं यदि गुणाधीना                | ७५७         |
| एतावत्तु भवेदत्र प्रहणेऽपि         | ८०६ | एवं यश्च गजत्वादि०              | २६९         |
| एतावत्तु भवेद्वाच्यं               | २०४ | एवं यस्य प्रमेयत्व०             | ८८५         |
| एतावत्तु वदन्त्यत्र                | ७५० | एवं वा व्यवहार्य स्यात्         | ३७१         |
| एतेनैव निषेद्धव्या                 | ६८० | एवं शास्त्रविचारेषु             | ८२६         |
| एतेनैव प्रकारेण चित्ररह्नादयो      | ४९२ | एवं सति तयोभेंदात्              | ३४२         |
| एतेनैव प्रकारेण नान्येपा०          | ३४४ | एवं सति त्रये कस्मात्           | ७९०         |
| एतेनैव प्रकारेण व्यक्ताकृत्यो०     | २८२ | एवं सन्तमसे काले                | ७६१         |
| एतेनैव प्रकारेण स्मृत्यादीना०      | १७२ | एवं समूहशञ्दार्थे               | ३१३         |
| एतेनैव विवक्षाऽपि                  | २८९ | एवं सर्वज्ञकल्पेषु              | ८२३         |
| <b>एतेषामस्त्वनित्यत्वं</b>        | ६३५ | एवं सर्वज्ञता पुंसां            | ८४४         |
| एते खदोषाः पूर्वोक्ताः             | २८६ |                                 | ८१५         |
| एवं गतिविशेषेण                     | ८८९ | <u>-</u>                        | ४४३         |
| एवं च पौरुषेयत्वे                  | ७४४ | एवं स्वतः प्रमाणत्वं            | ७५७         |
| एवं च प्रतिपत्तव्यं                | ४५३ | एवं हि निश्चयो हि स्यात्        | ८५७         |

| एवं हि भवतो जाड्ये             | ९००         | कर्णव्योमनि सम्प्राप्तः शक्ति ओह्ने | ,   |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----|
| एवमत्यन्तभेदेऽपि               | २३९         | नियच्छति                            | ६०४ |
| एवमर्थकियाज्ञानात्             | ७८५         | कर्तर्यसत्यपि होषा                  | ६४५ |
| <b>एवमित्यादिश</b> ब्दानां     | ३६०         | कत्ती तावदृहष्टः सः                 | 464 |
| एवमेकान्ततो मिन्न०             | २६२         | कर्तुं नाम प्रजानाति                | ११४ |
| एबमेवेन्द्रियैस्तुल्यं         | ६२६         | कर्तृक्वत्रिमवाक्यानामुच्यते न      |     |
| एप वा ह्यस्तनो ज्ञाता          | 90          | त्वनादिता                           | ९०२ |
| एषा स्यात्पुरुषाख्यानात्       | ६४६         | कर्तृक्वत्रिमवाक्यानामुच्यते या     |     |
| ऐ                              |             | त्वनादिता                           | ८२९ |
| ऐक्ये स्थान द्विरूपत्वात्      | ४९२         | कर्तृत्वप्रतिषेधा <b>च</b>          | ५६  |
| ऐतिह्यप्रतिभादीनां             | 858         | कर्तृत्वादिव्यवस्था तु              | १७३ |
| . ઔ                            |             | कर्मतत्फलयोरेवं                     | १६७ |
| औदासीन्यमतश्चेवं               | ३५२         | कर्मातीतं च निःसत्त्वं              | ५०४ |
| क                              |             | कर्मान्वयद्रिद्रं च                 | २४७ |
| कञ्चुकान्तरिते पुंसि           | १८८         | कर्माहारादिहेतूनां                  | ४१६ |
| कञ्चुकान्तर्गते पुंसि          | १९०         | कललादिषु विज्ञानमस्तीत्येतच         |     |
| कतमस्य च वाक्यस्य              | <b>७३</b> ३ | साहसम् ।                            | ५२१ |
| कतमेन च शब्देन                 | ३६२         | कललादिषु विज्ञानमस्तीत्वेतन्न       |     |
| कथं तेषु विशेषेषु              | २६३         | साहसम्।                             | ५३९ |
| कथञ्चन सदात्मत्व०              | 888         | कल्पनारचितस्यैव                     | ५०१ |
| कथभ्वन सदात्मानः               | ४०७         | कल्पपाद्पवत्सर्व०                   | ५७४ |
| कथञ्चिदसदात्मत्व ०             | ४१३         | कल्पितं चेत्तदेकत्वं                | ४२४ |
| कथिवदसदात्मानो                 | ४०७         | कषायकुङ्कमादिभ्यो                   | १९१ |
| कथश्चिदुपलभ्यत्वं              | ४११         | कस्माच नियतान्येव                   | १८  |
| कदाचित्स्यादपीत्येवं           | ७६१         | कस्मादाप्तं न काष्टादि              | ६८१ |
| कदाचिदुपलब्धेऽर्थे             | ८६०         | कस्य किं दुर्बछं को वा              | 606 |
| कम्बुपीतादिविज्ञानै:           | 460         | कस्यचित्तु यदीष्येत                 | ७५७ |
| करामलकवद्यस्य                  | ७४२         | कस्य चैकस्य सादृश्यात्              | ६१९ |
| करुणापरतद्यास्तु               | ९१९         | काचित्रियतमयोदा                     | ५२३ |
| कर्णव्योमनि सम्प्राप्तः शक्तिं |             | कादाचित्कं कथं नाम                  | ६७९ |
| श्रोत्रे करोति चेत्            | ६८५         | कादाचित्के हि संस्कारे              | ,,  |

#### तत्त्वसङ्गृहः ।

| कामसिध्यासमाचार०            | ९२८ | कालोऽप्येको विभुर्तितः        | 486           |
|-----------------------------|-----|-------------------------------|---------------|
| कायादेव ततो ज्ञानं          | 428 | कि नु बुद्धप्रणीताःस्युः      | C88           |
| कारणञ्यापकाभावे             | ८५१ | किं वा क्षुद्रपिशाचाचैः       | 33            |
| कारणानुपळब्धेख              | २६५ | किं वा निवर्तयेद्योगी         | १२५           |
| कारणान्तरसापेक्षं           | ४६३ | कि बैकुतकताऽर्थानां           | ६५६           |
| कारित्रं सर्वदा नास्ति      | 406 | किं वै भावाद्विभिद्यन्ते      | 480           |
| कारित्राख्या फलाक्षेप०      | 480 | किञ्च केनाभ्युपायेन           | ७०९           |
| कारित्रान्तरसापेक्षा        | 406 | किश्व तेषां विपर्यस्तं        | ९१७           |
| कारित्राव्यतिरेकाद्वा       | ,,  | किश्व ये ये ति(वि १)भाव्यन्ते | ८९६           |
| कारित्रे वर्त्तते यो हि     | ५०६ | किञ्च वेद्प्रमाणत्वे          | ६५५           |
| कार्यकारणता नास्ति          | ५२० | किञ्च शब्दवदाकाशे             | ७०१           |
| कार्यकारणताभाव०             | 863 | किश्व शब्दस्य नित्यत्वं       | 490           |
| कार्यकारणताव्याप्य०         | ८५५ | किञ्च सर्वप्रमाणानां          | ७७४           |
| कार्यकारणभावश्च             | ७०३ | किञ्चाकारणमेवेदं              | ८४७           |
| कार्यकारणभावोऽपि            | १६९ | किञ्चातीतादयो भावाः           | 488           |
| कार्यकारणभूताभ्यां          | ७०४ | किञ्चाप्रामाण्यमप्येवं        | ७५२           |
| कार्यकारणभूताश्च            | १८४ | किञ्चामुना प्रकारेण           | ७४०           |
| कार्यताव्यवहारस्तु          | ४१२ | कि आविवाद में वेदं            | ७५१           |
| कार्यताव्यवहाराङ्गं         | ७२७ | कि श्वाव्याहतशक्तीनां         | ७३२           |
| कार्यमात्रोपयोगित्व०        | २४० | किञ्चिज्ज्ञोऽपि हि शक्तोति    | ८३४           |
| कार्यस्यैवमयोगाच            | २०  | किश्वद्धशङ्कमानोऽसौ           | ३५६           |
| कार्या चैन्द्रियकत्वादौ     | ६३८ | किन्तु गौर्गवयो हस्ती         | २९०           |
| कार्याणि हि विलम्बन्ते      | १४५ | किन्तु नित्यैकसर्वज्ञ०        | ४९            |
| कार्यात्कारणसंसिद्धिः       | ४१७ | किन्तु प्रज्ञाकृपादीनां       | ८९०           |
| कार्यादीनामभावो हि          | ४७६ | किन्तु बाह्यार्थसद्भाव०       | ४०२           |
| कार्यार्थापत्तिगम्यं चेत्   | ४६२ | किन्तु रूपादिभावेऽपि          | ४१३           |
| कार्यावभासिविज्ञानसंवादेऽपि | ५५२ | किन्तु वेदप्रमाणत्वं          | ९०९           |
| कार्यावभासिविज्ञाने जाते    | ७७९ | किन्तु विभ्यवसाय्यस्मात्      | રૂ ५ <b>५</b> |
| काछत्वपुरुषत्वादी           | ७४१ | किन्त्वनेकोऽपि यदोक०          | ३२४           |
| काळमेको विभुर्निसः          | ६३३ | किन्त्वस्य विनिवर्त्तन्ते     | ९५            |
| कालान्तरेण तदृष्टी          | ४५५ | किन्त्वारेकविपर्यास ०         | ३५६           |

| किन्त्वेतस्य प्रसिद्धस्य                      | ९१०         | केवलैन्द्रियकत्वे च हेतावत्र प्रक- |          |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| किमस्य वचनं मानं                              | ७९७         | ल्पिते । जात्या बाधितया            | ७२९      |
| किमुतावस्त्वसंसृष्टं                          | २९६         | केवलैन्द्रियकत्वे च हेतावत्र प्रक- |          |
| कीरमगवय इत्येवं                               | 888         | ल्पिते । जात्या साधितया            | ६३७      |
| कुट्यादिनि:सृतानां च                          | <b>588</b>  | केशादिप्रतिभासे च                  | ३९४      |
| ,,                                            | ९२६         | केशोण्डुकादिवि <b>ज्ञा</b> न०      | ३९२      |
| कुड्यादिप्रतिबन्धोऽपि                         | ६०४         | केषाञ्चिदेव चित्तानां              | १८४      |
| कुण्डद्घ्रोश्च संयोगः                         | २७१         | को वा ज्ञानस्य सम्बन्धः            | ६७७      |
| कुण्डलीति मतिश्चेयं किन्निमित्तो०             | २१९         | को वा व्यवस्थितः कर्त्ता           | १७०      |
| कुण्डलीति मतिश्चेयं जातावस्था०                | २२२         | को हि ज्येष्ठप्रमाणेन              | १६०      |
| कुतश्चित्रिश्चितं शङ्के                       | ९२२         | को हि तस्याः समुत्पन्नः            | ६८९      |
| कुतीर्थ्यमत्तमातङ्ग <i>्</i>                  | "           | को हि नि:शेषशास्त्रार्थ०           | ८७९      |
| कूपादिपु कुतोऽधस्तान्                         | ६१४         | को हि मृलहरं पक्षं                 | ७४६      |
| कृतकत्वविनाशित्व०                             | ६ <b>६३</b> | ृकमभावविरोधो हि                    | १६५      |
| कृतकाकृतकत्वे <b>न</b>                        | १३२         | क्रमभावीश्वरज्ञान <u>ं</u>         | 40       |
| कृतनाशो भवेदेवं                               | १८२         | क्रमाक्रमविरोधेन                   | ,,       |
| कृती वा तत्स्वरूपस्य                          | १४६         | क्रमिणां त्वेकहेतुत्वं             | ८६       |
| कृत्रिमत्वे च सम्बन्धः                        | 398<br>398  | क्रमेण जायमानाश्च                  | ७०६      |
| कुत्रमस्य च सम्बन्धः<br>कुरस्नैकदेशशब्दाभ्यां | २०५<br>२०५  | क्रमेण तु प्रयोगेऽस्य              | ६९८      |
|                                               |             | क्रमेण युगपचापि यतस्तेऽर्थकि-      |          |
| कृशानुपादपाभावे<br>२००० वैकार                 | ८५१         | : याकृत:                           | १५३      |
| केचित्तु सौगतंमन्याः                          | १२५         | क्रमेण युगपचापि यस्मादर्थक्रिया    |          |
| केचिद्वीग्हशो वाऽपि                           | ८५९         | <b>कृता</b>                        | १४३      |
| (केचिदेक)कमा एव                               | ६६७         | ऋगेणापि न शक्तः स्यात्             | <b>9</b> |
| केचिदेव निरात्मानो                            | ३६०         | ं क्रमेणैवोपजायन्ते                | ३७५      |
| केचिदेव हि संस्काराः                          | १०८         | क्रियते तत्र नैवेदं                | १५२      |
| केन ह्यगोत्वमासक्तं                           | ३६१         | क्रियाकारकभावेन                    | ५५९      |
| केवलस्योपलम्भे या                             | ३५८         | क्रियाकालादियोगोऽपि                | ३५१      |
| केवलस्योपलम्भे वा                             | २५६         | क्रियागुणव्यपदेशा०                 | २४२      |
| केव छात्रीलशब्दादेः                           | ३४०         | क्रियात्वजातिसम्बन्ध०              | २४७      |
| केवलाऽपि मनोबुद्धिः                           | ५४३         | कीडार्था तस्य वृत्तिश्चेत्         | ७७       |
| 3                                             |             |                                    |          |

#### तत्त्वसङ्गृहः ।

| क्रीडासाध्या च या प्रीतिः   | ,,  | ग                        |     |
|-----------------------------|-----|--------------------------|-----|
| क्व कस्य समवायश्च           | ३११ | गकारव्यतिक्तं च          | ६७२ |
| क्व च बुद्धादयो मर्त्याः    | ८३६ | गकारोऽत्यन्तनिष्कृष्ट०   | ५९६ |
| क्वित्कदाचित्कस्मिश्चित्    | ६४  | गजादिपत्ययेभ्यश्च        | २१३ |
| क्वचित्तु विविधभ्रान्ति०    | ८०५ | गजादिष्वपि गोत्वादि      | २६८ |
| क्वित्समाश्रितत्वं च        | ८४  | गणिताचेकदेशे तु          | ८२२ |
| क्वचिद्विप्रतिसम्बद्धः      | ४१४ | गतिमद्वेगवत्त्वाभ्यां    | ६१२ |
| क्षणं त्वेकमवस्थानं         | २३० | गतियोगादिवैकल्ये         | ८९० |
| क्षणक्षयिषु भावेषु          | २३१ | गमनप्रतिबन्धोऽपि         | २५९ |
| क्षणभङ्गिषु भावेषु          | १७० | गर्भोदावादिविज्ञानं      | ५२४ |
| क्षणभेदविकल्पेन             | १८३ | गवयस्योपलम्भे च          | ४५० |
| क्षणस्थायी घटादिश्चेत्      | १६९ | गवयस्योपलम्भेऽपि         | ४५३ |
| क्षणावस्थितरूपं हि          | १४२ | गवयेन तु सादृश्यं        | ४४९ |
| क्षपाभोजनसम्बन्धी           | ४६५ | गवयोपमिता या गौः         | ४५९ |
| क्षणिकत्वात्तु तत्कार्ये    | १५४ | गवादिविषयत्वे हि         | २३८ |
| क्षणिकत्वात्पदार्थानां      | २२८ | गवादिशब्दप्रज्ञान०       | ,,  |
| क्षणिकत्वादिरूपेण           | ३५७ | गवादिष्वनुवृत्तं च       | ,,  |
| क्षणिका इति भावाश्च         | ५५२ | गवा सददारूपोऽयं          | 888 |
| क्षणिकाक्षणिकत्वादि         | १४१ | गवि योऽश्वाद्यभावश्च     | ४७१ |
| भ्रणिकानित्यतालीढं          | १६६ | गव्यसिद्धे त्वगौर्नास्ति | ३०० |
| क्षणिका हि यथा बुद्धिः      | १८० | गां रष्ट्वाऽयमरण्यान्यां | 888 |
| क्षणिकेष्वपि भावेषु         | १५३ | गादेरप्येकतापत्ती        | ६६९ |
| क्षित्यादिभेदतो भिन्नं      | १८५ | गावोऽगावश्च संसिद्धा     | ३३१ |
| क्षित्यादिरूपगन्धादेः       | १८८ | गुणकर्मेश्वरादीनां       | ९१७ |
| क्षित्यादीनामवैशिष्टो       | १७४ | गुणज्ञानं गुणायत्त०      | ७५८ |
| क्षीणास्रवस्य विज्ञानं      | ५३८ | गुणतज्जातिसम्बद्धं       | ३४२ |
| क्षीराविषु च दध्यादि        | ३३  | गुणतज्ञातिसम्बन्धात्     | ३४३ |
| क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति    | ४७१ | गुणद्रव्यकियाजाति०       | १   |
| श्चदाद्यनुपघातादि०          | ७८७ | गुणवत्त्वादतो वक्तुः     | ७६३ |
| क्षेत्रबीजजलादीनि           | २१८ | गुणाः सन्ति न सन्तीति    | ६४५ |
| <b>क्षोणीतेजोजलादि</b> भ्यो | ५२४ | गुणेभ्यश्च प्रमाणत्वं    | ६९४ |

| गुणैश्राज्ञायमानत्वात्                  | 600    | घ                              |     |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------|-----|
| गृहीत इति कोऽप्येवं                     | 460    | घट इत्यादिकाबुद्धिः            | २५० |
| गृहीतप्रतिसन्धानात्                     | ४५४    | घटत्वादि च सामान्यं            | २५३ |
| गृह्वन्ति यद्वदेतानि                    | 496    | घटयृक्षादिश <u>ब्दाश्च</u>     | ३६२ |
| गेहाभावस्तु यः शुद्धो                   | ४६०    | घटस्य प्रागभावोऽयं घटप्रध्वंस- |     |
| गेहाभावासु चैत्रस्य                     | ४६९    | इत्ययम्।                       | २५० |
| गोचरान्तरसञ्चारः                        | ५६५    | घटस्य प्रागभावोऽयमित्यादि-     |     |
| गोतश्चार्थान्तरं गोत्वं                 | २३८    | वचनं पुनः।                     | २५४ |
| "                                       | २५७    | घटादाविप नैवास्ति              | ६७१ |
| गोत्वं नित्यमपास्तं च                   | ६७१    | घटादावपि सामान्यं              | ७०६ |
| गोत्वशब्द्विशिष्टार्थ०                  | २८७    | घटादिमहणार्थं हि               | ६७५ |
| गोत्वादय इवैतेऽपि                       | ३४७    | घटादिजातिभेदाश्च               | २६० |
| गोशब्दज्ञानगम्यत्वात्                   | ५९२    | घटादिभ्योऽपि शब्देभ्यः         | ३५८ |
| गोशब्दवाच्यतामात्रात्                   | 88     | घटादिरचना यद्वत्               | ६३० |
| गोशब्द् विषयत्वेन                       | ५९१    | घटादिषु समानं च                | ९२  |
| गोशब्देऽवस्थिते योग्ये                  | ७१३    | घटादीनां च यत्कार्यं           | ३२५ |
| गौणं साङ्केतिकं चैवं                    | ४३१    | घटादेरेकतापत्तौ                | ५९३ |
| गौणत्वेनैव वक्तव्यः सोऽपि मन्त्र        | ાર્ધ-  | घटादेर्व्यतिरकेऽपि             | ७०६ |
| वादवित्। इत्ययं नियमः सिध्ये            | त् ९१२ | घटान्तरव्यवच्छिन्न०            | ३७९ |
| गौणत्वेनैव वक्तव्यः सोऽपि मन्ना         | र्थ-   | ₹                              |     |
| वादवत्। यद्वा प्रकृतधर्मादि             | ० ८३४  | चक्रभ्रमणयोगेन                 | ८८३ |
| गारवर्णादिनिर्भासो                      | ९०     | चक्षुरादिविभिन्नं च            | २०६ |
| गौरित्युत्पद्यमानत्वात्                 | ५९१    | चक्षुराद्यतिरिक्तं तु          | २०९ |
| गौरित्येकमतित्वं तु                     | ७२७    | चतुर्क्कानादिविक्केयं          | ३५७ |
| गौश्रेत्रास्ति विवादोऽयं                | ३१३    | चक्षुपा दृश्यते चासा०          | 848 |
| गौः गुरुश्वलतीत्यादौ                    | ३८९    | चक्षुषाऽपि च दूरस्थ०           | ८२६ |
| प्राह्मं तद्राहका <b>चै</b> वं          | ५७७    | चक्षुषो धर्मिरूपस्य            | ४१२ |
| <b>माद्यलक्षणवैधु</b> यीत्              | ५१४    | चक्षुःस्पर्शनविज्ञानं          | ४५  |
| प्रा <b>ग्र</b> लक्षणसंयुक्तं           | १२३    | चक्ष् रूपगृहे कार्ये           | ४०६ |
| प्रा <b>द्य</b> साधारणाकारं             | 1      | चतुष्टं च प्रमाणानां           | ४५६ |
| प्रा <b>द्या</b> न्तरच्यवच्छि <b>नं</b> | ३७९    | चन्द्रत्वसाधने हेता०           | ४११ |

| चन्द्रत्वेनापदिष्टत्वं      | <b>४१</b> १     | जलाद्यन्तर्गतं चेदं          | ६९४         |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| चन्द्रत्वेनापदि ष्टत्वात्   | ४०६             | जलानलादि नैवेदं              | ४६          |
| चाक्षुवेणैव तत्क्षुप्ता०    | ८८६             | जल्पो बुद्धिस्थ एवायं        | 266         |
| चादीनामपि नञ्योगो           | ३११             | जातकर्मादयो ये च             | ९२१         |
| चिन्तोत्प्रेक्षादिकाले च    | ३६८             | जातिमात्रप्रहे तु स्यात्     | ३८७         |
| चैतन्यमन्ये मन्यन्ते        | १११             | जातिभीवश्च सामान्यं          | ३४८         |
| चैतन्यव्यतिरिक्तं हि        | ११२             | जातिसम्बन्धयोः पूर्व         | २८२         |
| चैतन्याद्यन्वितत्वेऽपि      | ३९              | जातिसम्बन्धरूपाणां           | ७१८         |
| चैतन्ये चात्मशब्दस्य        | ११६             | जातिस्तत्रापि नित्या चेत्    | 988         |
| चैत्र गामानयेखादि०          | ३५५             | जातेरपि न सङ्ख्याऽस्ति       | ३५०         |
| चैत्रज्ञानं तदुद्भूत०       | ५७७             | जातेऽप्याप्ते तदीयोऽसौ       | ७९३         |
| चैत्रोऽकुण्डल इत्येवं       | २१९             | जातौ वा न विजातीयं           | ডত <b>্</b> |
| चोदनाजनिता बुद्धिः          | ६४४             | जातौ व्यक्ती कृतायां चेत्    | ७२३         |
| चोदनाजनिता युद्धिःदित्यादपि | ७२ <sup>९</sup> | जातौ सर्वात्मना सिद्धैः      | १५३         |
| चोदनाजनिता बुद्धिःनेह च।    | ७७४             | जात्यादियोजनां थेऽपि         | ३७१         |
| चोदनाजनिते ज्ञाने           | ८०४             | जात्यादियोजनायोग्यां         | ३६८         |
| चोदनाप्रभवं ज्ञानं          | ८०८             | जात्यादियोजना शब्दः          | ३७२         |
| छ ,                         |                 | जात्यादीनामदृष्टत्वात्       | ३६८         |
| छेदने खदिरप्राप्ते          | ३९८             | जात्यादेनिःस्वभावत्वं        | १८५         |
| <b>ज</b>                    |                 | जात्यादेनिःस्वभावत्वान्      | १६४         |
| जगत्सदेहशं चेति             | ८१०             | जात्याद्यन्यद्पि प्रोक्तं    | ६६४         |
| जनकाद्धि पराष्ट्रत्तः       | ४९७             | जात्या यथा घटादीनां          | ६३१         |
| जनने हि खतन्त्राणां         | ७५६             | जायमानस्य गन्धादिः           | १६८         |
| जन्मातिरिक्तकालं हि         | २३२             | जिज्ञासितविशेषे हि           | ४२०         |
| जन्मातिरिक्तकालश्च          | ৩৩৩             | जीवतश्च गृहाभावः             | ४६०         |
| जन्मातिरिक्तकालेन           | १७७             | जीवतश्चेद्वहाभावो            | ४६९         |
| जन्मैव यौगपद्येन            | ३९६             | जैमिनीया इव प्राहुर्जैनाः    | ११८         |
| जन्यतां व्यज्यतां वाडिप     | ७२२             | ज्ञातरि प्रत्यभिज्ञानं       | १०९         |
| जलादिव्यतिरिक्तो हि         | ४६२             | ज्ञाता उज्ञाता च भिन्ना चेत् | ७०८         |
| जलादिषु न चैकोऽयं           |                 | ज्ञातादव्यतिरिक्तं चेत्      | २६१         |
| जलादिषु यथैकोऽपि            | ६१२             | ज्ञाता धर्मादयो वै ते        | ८९७         |

| ज्ञाते चाविद्यमानत्वा०      | १५९         | ज्वालादेरपि नाशित्वं       | ७३१         |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| झातैकत्वो यथा चैको          | ६१६         | त                          | •           |
| ज्ञात्वा व्याकरणं दूरं      | ८२६         | तं हि शक्तमशक्तं वा        | ६९२         |
| ज्ञानं ज्ञेयक्रमात्सिद्धं   | ६७          | तश्च प्रत्यक्षतुल्यत्वात्  | 469         |
| ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्य      | ८३५         | तचेत्कीडनशीलानां           | ९२७         |
| ज्ञानं स्वांशं न गृह्णाति   | ५७७         | तज्ज्ञानजन्मनियता          | ७०८         |
| ज्ञानं हि पुरुषाधारं        | ६२५         | तञ्ज्ञानं ज्ञानजातौ चेत्   | ५६४         |
| ज्ञानं हि व्यक्तिरित्याहुः  | ७२२         | तज्ज्ञानज्ञेयरूपोऽयं       | ६७७         |
| ज्ञानकार्यावसेयश्च          | ६७९         | तज्ज्ञेयात्मा न शब्दश्चेत् | "           |
| ज्ञानझेयस्वभावौ तौ          | ६७७         | तटस्तटी तटं चेति           | ३४६         |
| ज्ञानप्रमाणभावे च           | <b>७७८</b>  | ततः कालेन महता             | ८०९         |
| ज्ञानमात्रेऽपि निर्दिष्टे   | ८४२         | ततः कोऽतिशयो दृष्टः        | ७५२         |
| ज्ञानमात्रेऽपि नैवास्य      | ७४          | ततः परं पुनर्वस्तु         | ३८५         |
| ज्ञानयत्नादिसम्बन्धः        | 20          | ततः परमतो ज्ञान०           | ६४७         |
| ज्ञानरूपविविक्तश्च          | ४७९         | ततः प्रतिनरं वर्णाः        | ७१६         |
| ज्ञानस्यात्मगतः कश्चित्     | ३५९         | ततः प्रत्यक्षवाधेयं        | १५७         |
| ज्ञानाकारनिषेधस्तु          | ,,          | ततः प्रभृति ये जाता        | १५५         |
| ज्ञानादव्यतिरिक्तत्वात्     | ५७१         | ततश्च गम्यतां व्यक्तं      | ६४३         |
| ज्ञानाधारात्मनोऽसत्त्वे     | ५२२         | ततश्च चोद्नाजन्यं          | ७७२         |
| ज्ञानानि च मदीयानि '        | 60          | ततश्च वाधकाभावे            | ८६३         |
| ज्ञानान्तरेणानुभवे          | ५६४         | ततश्च वासनाभेदात्          | ३३७         |
| ज्ञानालोकव्यपास्तान्तः      | <b>હ</b> 88 | ततश्च वेददेहत्वं           | ९१५         |
| ज्ञानोत्पत्तावयोग्यत्वे     | ६९१         | ततश्च व्यक्तिमाश्रित्य     | ६८०         |
| ज्ञानोत्पत्तौ तु सामर्थ्ये  | ,,          | ततश्च व्यक्तकास्तासां      | ४६८         |
| ज्ञानोत्पादनयोग्यश्च        | ६९२         | ततश्च शिष्यसर्वज्ञ ०       | <b>८</b> 88 |
| ज्ञापकत्वाद्धि सम्बन्धः     | ६२५         | ततश्चाजातबाधेन             | ७९०         |
| ज्ञापके लिङ्गरूपे च         | ४१५         | ततश्चात्यन्तभेदेऽपि        | ४९६         |
| ज्ञापनीयमवेदत्वं            | ९१०         | ततश्चाध्वविभागोऽयं         | 400         |
| ज्ञायते हि स्थिरात्माऽन्यैः | 988         | ततश्चानियतार्थेन           | ८८६         |
| ज्योतिर्विच प्रकृष्टोऽपि    | ८२६         | ततश्चानुपलम्भस्य           | ८६१         |
| ज्वालादेः क्षणिकत्वेऽपि     | ५९१         | ततश्चापौरुषेयत्वं          | ६४८         |

| तत्रञ्चापौरुषेयत्वव्यक्ति०         | ६५७ | तत्पूर्वापरयोः कोट्योः    | ६६२ |
|------------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| तत्रश्चापौरुषेयेषु                 | 680 | तत्त्रतिक्षेपमात्रात्मा   | 808 |
| ततस्तन्मयसम्भूतं                   | २२  | तत्र चागममात्रेण          | 668 |
| ततः सर्वप्रमाणेषु                  | 980 | तत्र जातिर्विशेषं कं      | ५१२ |
| ततः सर्वैः प्रतीयेत                | 488 | तत्र तादृशि विज्ञाने      | ९३२ |
| ततः सुगतमेवाहुः                    | 200 | तत्र तादृशि हेतोः स्पात्  | 668 |
| ततो गुणपरिच्छेदि०                  | ७५७ | तत्र ताल्वादिसंयोग०       | ६३१ |
| ततो न व्यक्तकं किश्चित्            | ६६७ | तत्र तेनैव नान्यत्र       | २०२ |
| ततो नावस्थितं किश्वित्             | १२० | तत्र दूरसमीपस्थ०          | ६०३ |
| ततो निरन्वयो ध्वंसः                | ,,  | तत्र देशान्तरे वस्तु०     | २६० |
| ततो निरपवादत्वात्                  | ဖနဝ | तत्र नित्याणुरूपाणां      | १८६ |
| ततोऽपि तदपक्रम्य                   | ७३२ | तत्र नो चेदवस्थानां       | १०६ |
| तत्कसमाद्भात्यसानेवं               | ६५४ | तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञातात् | ४५७ |
| तत्कार्यं वा यदाऽहर्यं             | ८६१ | तत्र बोधात्मकत्वेन        | १०० |
| तत्कार्यव्यवहारादि०                | ६६० | तत्र यद्यपि गां स्मृत्वा  | 888 |
| तत्कार्यहेतुविदलेषात्              | ३२७ | तत्र यद्यव्यसिद्धा स्थान् | ६३८ |
| तत्किमत्रान्यया शक्या              | ४६७ | तत्र यन्नाम केषाश्चित्    | १५१ |
| तत्कृतः प्रत्य(यः सम्यक्)          | ६४४ | तत्र ये कृतका भावाः       | १३२ |
| त <del>त्त</del> ज्जनयतीत्याहुः    | १७६ | तत्र शक्तातिरेकेण         | ४६१ |
| तत्तुस्ययोग्यरूपस्य                | ४७५ | तत्र शब्दान्तरापोद्दे     | ३०६ |
| तस्वज्ञानं न चीत्पाद्यं            | १२५ | तत्र सम्बन्धनास्तित्वे    | ६२५ |
| तत्त्वतस्तु तदेवोक्तं              | ४३२ | तत्र सर्वजगत्सूक्ष्म०     | ८२० |
| त <del>र</del> वदृष्टिनिबन्धत्वात् | ८९२ | तत्र सामान्यवचना          | ३२६ |
| तत्त्वादीनामुपादानं                | ४२  | तत्र खलक्षणं तावत्        | २७७ |
| तत्त्वान्यत्वप्रकाराभ्या <u>ं</u>  | ५१० | तत्राकर्त्तकवाक्यस्य      | ४३६ |
| तत्त्वान्यत्वाद्यनिर्देर्यं        | ९३३ | तत्राद्ये विषये ज्ञाते    | ९६  |
| तत्त्वान्यत्वोभयात्मानः            | ३८९ | तत्रानवस्थितैस्तेषां      | ८२३ |
| तत्प <del>श्व</del> भिरगम्योऽपि    | ६५९ | तत्रान्यापोह इत्येषां     | ३१७ |
| तत्परिच्छेदरूपत्वं                 | ५६१ | तत्रापि त्वपवादस्य        | ७५९ |
| तत्पारतच्यदोषोऽयं                  |     | तत्रापि रूपशब्दादि०       | १११ |
| तत्पुत्रत्वादिहेतूनां              | ४१५ | तत्रापि वेद्यते रूपं      | ७२  |

| तस्वसंग्रहस्थका | रिकाणा | मनुक्रमणिका | 1 |
|-----------------|--------|-------------|---|
|                 |        |             | • |

| तत्रापि शक्तिनित्यत्वं            | ७३४ | तथा च वासुदेवेन           | ७६०         |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|-------------|
| तत्रापि संज्ञासम्बन्ध०            | ४५१ | तथा च स्मृतिरूपत्वं       | ४४९         |
| तत्राप्तोक्तेर्द्धयं दष्टं        | ७६३ | तथा चाभावविज्ञानं         | २५०         |
| तत्राप्यन्यव्यवेक्षायां           | १४६ | तथा (चा)वाच्यमेवेदं       | ३८६         |
| तत्राप्यविकृतं द्रव्यं            | ११८ | तथा दृष्टविरुद्धत्वं      | ५९३         |
| तत्राप्याहुर्भवत्वेवं             | ९२५ | तथाऽनाप्ताप्रणीतो         | ६४४         |
| तत्राप्रमाणसाधर्म्य ०             | ७६९ | तथाऽनेकार्थकारित्वात्     | ३२६         |
| तत्रायं प्रथमः शब्दैः             | ३१८ | तथा परिगृहीतार्थ०         | ४५२         |
| तत्रासतोऽपि भावत्वं               | ३०५ | तथाऽपि व्यमिचारित्वं      | ३३८         |
| तत्रासाधारणासिद्ध०                | ६३८ | तथाऽप्याकृतितः सिद्धा     | ६२३         |
| तत्रास्त्यर्थोऽभिधेयोऽयं          | २८६ | तथा बोधात्मकत्वेन         | ७८८         |
| तत्रास्य गवये दृष्टे              | 885 | तथा मायेन्द्रजालादि०      | ८३४         |
| तत्रेयं द्विविधा जातिः            | २३६ | तथाविधविवक्षायां          | १९८         |
| तत्रैकलक्षणो हेतुः                | ४०६ | तथाविधे क्रमे कार्ये      | ७३८         |
| तत्रैव भवतोऽप्येवं                | ६८९ | तथा विभाव्यमानत्वात्      | ८९७         |
| तत्रैव हि विवादोऽयं               | ७२८ | तथा वेदेतिहासादि०         | ८२६         |
| तत्रोत्पादे न नाशोऽस्ति           | ३४७ | तथाऽव्याप्तश्च सर्वार्थैः | ९२५         |
| तत्संकेतमनस्कारात्                | २४० | तथा षड्भिः प्रमाणैर्यः    | ८१८         |
| तत्सन्देहविपर्यासौ                | ७५६ | तथाऽसौ नास्ति तत्त्वेन    | ३६१         |
| तत्समुत्थापकप्राहि०               | ७१९ | तथा हि कारणाऽऽइलेषः       | २३२         |
| तत्सम्बद्धस्वभावस्य भावे          |     | तथा हि चन्द्रदिग्मोह०     | ७६२         |
| तेषामपि                           | १४८ | तथा हि ज्ञातवान्पूर्व     | ९६          |
| तत्सम्बद्धस्वभावस्य वैगुण्यान्न   | २४८ | तथा हि ज्ञापको हेतुः      | ६६          |
| तत्सम्बद्धस्वभावस्य ह्यतद्देशेऽपि | २०२ | तथा हि तद्भावोऽयं         | 926         |
| तत्सम्भव्यपि सर्वज्ञः             | ८६९ | तथा हि देशकाला <b>दी</b>  | ७९२         |
| तत्सामर्थ्यवियोगे तु              | ६०  | तथा हि द्विविधोऽपोहः      | ३१६         |
| तत्सामध्येसमुद्भूत०               | ४६  | तथा हि न विकल्पानां       | ५४१         |
| तत्सामान्यविशेषात्म०              | ५५४ | तथा हि न हाभागस्य         | ६१          |
| तत्सद्धये च हेतुश्चेत्            | ६६  | तथा हि नाशको हेतुः        | १३३         |
| तत्स्पर्धा क्रियते तैस्तु         | ९१७ | तथा हि नास्तिक। दीनां     | <b>५</b> ०२ |
| तत्स्वाभाविकवादोऽयं               | ६४  | तथा हि नित्यसन बोऽयं      | ७२२         |
|                                   |     | •                         |             |

| तथा हि निश्चयात्माऽयं           | ९१         | तुस्यताम् ।                       | ८२९ |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|-----|
| तथा हि पचतीत्युक्ते             | ३५२        | तद्ज्ञानविशेषत्वात्सर्वं यात्यत्र |     |
| तथा हि पारसीकादि०               | ७४१        | तुस्यताम् ।                       | ९०३ |
| तथा हि प्रतिसन्धानं             | ३७६        | तद्यन्तविनिर्मुक्तेः              | ९०४ |
| तथा हि बाधकामावात्              | ७८९        | तद्त्र कतमं नाशं                  | १३७ |
| तथा हि बाधके(ऽ)दृष्टे           | ९०१        | तद्त्र क्षणभङ्गस्य                | ४२४ |
| तथा हि भिन्नं नैवान्यैः         | १९२        | तद्त्र चिन्त्यते नित्यं           | ९८  |
| तथा हि विस्तरेणैपा              | ६७०        | तद्त्र न विरोधोऽस्ति              | ३९१ |
| तथा हि वीक्ष्यते रूपं           | 668        | तदत्र न विवादो नः                 | ७४९ |
| तथा हि वेदनादिभ्यः              | १२८        | तदत्र नित्यसत्त्वस्य              | ४७४ |
| तथा हि वेदभूम्यादेः             | 649        | तदत्र परलोकोऽयं                   | ५२३ |
| तथा हि व्यवहारोऽयं              | ७१२        | तदत्र प्रथमे तावत्                | ८३  |
| तथा हि संस्कृताः श्रोत्र०       | ६९३        | तदत्र वृत्तिर्नास्तीति            | २०४ |
| तथा हि सन्तो ये नाम             |            | तदत्र सुधियः प्राहुः              | २२  |
| तथा हि सर्वशब्देन               | १४३<br>८५८ | तदत्र हेतुधर्मस्य                 | ४१७ |
| तथा हि सिलिल्झानं               |            | तद्त्रादिपदाक्षिपे                | १२२ |
|                                 | ८०३        | तद्त्रासिद्धता हेतोः              | 88  |
| तथा हि सौगतादीनां               | ६५४        | तद्नन्तरमुह्छि                    | २४६ |
| तथा हि सौधसोपान०                | લું        | तद्नन्तरसम्भूत०                   | ५२२ |
| तथा हि खरसेनैव                  | ७९०        | तद्नालम्बना एव                    | ५४६ |
| तथा हि हस्तकम्पादेः             | ७०२        | तदुन्यस्य तदाभावे                 | ५३३ |
| तथा ह्यश्रुततत्त्वज्ञो          | ४५२        | तदपेक्षा तथावृत्तिः               | ६४  |
| तथा ह्यसति सम्बन्धे             | ४६५        | तद्प्यकारणं यस्मात्               | १९७ |
| तथा होकेन शब्देन                | ३४१        | तद्प्ययुक्तं हेतुत्वे             | २४२ |
| तथैव निस्चैतन्यस्वभाव०          | ९५         | तदप्यर्थक्रियायोग्यं              | ४५६ |
| तथैव निसम्वेतन्याः              | 88         | तद्भिच्यक्तस्पत्वात्              | ७४० |
| तथैव यत्समीपस्थैः               | ६११        |                                   | ३८६ |
| तथैवाधारभेदेन                   | २९६        |                                   | ९०  |
| तथैवोक्तावनेकान्तो              |            | तदस्य बोधरूपत्वात्                | 449 |
| तदकारणमत्यर्थ                   |            | तदाकारोपरक्तेन                    | ८३  |
| तद्ज्ञानविशेषत्वात्र तेषां याति |            | तदा कियाकियाअंशी                  | ५११ |
|                                 |            |                                   |     |

| तत्त्वसंग्रहस्थकारिकाणामनुक्रमणिका । |     |                              |     |
|--------------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| तदा च वेदवाक्यानां                   | ९१२ | तद्रम्यगमकत्वं चेत्          | ३३८ |
| तदा चार्यतया भावः                    | ८०६ | तद्रवाश्वादयः शब्दा          | ७१३ |
| तदा तन्नामसंसर्गी                    | ३७४ | तद्राहकं च विज्ञानं          | ९३३ |
| तदात्मनो निवृत्तौ हि                 | ८९  | तद्राद्यवस्त्वपेक्षं हि      | ७८४ |
| तदाऽध्यक्षादिशब्देन                  | ३७३ | तदूषणान्यसंरम्भाः            | ८७९ |
| तदा न व्याप्रियन्ते तु               | ७९६ | तदेशस्थेन तेनैव              | ४२२ |
| तदानुपूर्वी वर्णानां                 | ७१८ | तदेहस्य विनाशेऽपि            | ५४२ |
| तदाऽपि गेहायुक्तं                    | ४७० | तद्रव्यसमवेता चेत्           | २१३ |
| तदारब्धस्त्ववयवी                     | १८७ | तद्धियामपि तह्यारा           | ८०२ |
| तढारूढ़ास्ततो वर्णा,                 | ७२५ | तद्धेतुत्वात्प्रमाणं चेत्    | ४७८ |
| तदाश्रयनराभावे                       | ४३७ | तद्धेतुफलयोर्भूतां           | ५१९ |
| तदाश्रयेण सम्भूते;                   | ५३८ | तद्भेकवृत्तिभाजैव            | २०१ |
| तदाश्रितत्वस्थानादि                  | २७० | तद्भुनेभिन्नदेशत्वं          | ६९९ |
| तदाऽस्य गवयज्ञानं                    | 888 | तद्भावभावितां मुक्त्वा       | ४८३ |
| तदा हि मोहमानादि०                    | ६५४ | तद्भावभाविता चात्र           | ६११ |
| तदिदं लक्षणं हेतो;                   | ४०८ | तद्भावभावितामात्रात्         | १७७ |
| तदिदं विषमं यत्स्यात्                | ५६१ | तद्भावभावितासाक्षादसिद्धा    | ३९२ |
| तदिदार्नामभूत्वैव                    | ५११ | तद्भावभावितासाक्षान्न सिद्धा | ३९३ |
| तदिष्टविपरीतार्थ०                    | ७११ | तद्भावव्यवहारे तु            | ४८३ |
| तदीदशां प्रवक्तृणां                  | ५०३ | तद्भावश्चाप्यतद्भावः         | ४९१ |
| तदीयमेव येनेदं                       | ७९३ | तद्भावसाधनेऽप्यस्ते          | ६६१ |
| तदुक्तम <b>त्र</b> योगादि०           | ९०४ | तद्भुजङ्गपिशाचादि०           | ९३८ |
| तदुचारणमात्रेण                       | ४५८ | तद्भान्या व्यवहत्तीरो        | ७०१ |
| तदेकपरिहारेण                         | ८५८ | तद्यथा कुण्डद्भ्रोश्च        | २६९ |
| तदेकाकारविज्ञानं                     | ८४४ | तद्यथा चाक्षुपत्वस्य         | ४०८ |
| तदेतदिह विज्ञानं                     | २६६ | तद्यथा पौरुषेयस्य            | ६५२ |
| तदेवं धर्मतत्त्वस्य                  | ९०७ | तद्येन हेतुनैकस्य            | ८७९ |
| तदेवं शङ्कया नास्य                   | ८५९ | तद्रपकार्यविज्ञप्तिः         | ८८६ |
| तदेवं सर्वपक्षेषु                    | ५५८ | तद्र्पप्रतिबिम्बस्य          | ३१९ |
| तदेव चेत्कथं नाम                     | ५१० | तद्रपञ्यतिरिक्तश्च           | १९० |
| तदेव चेन्न बस्तुत्वं                 | ४९३ | तद्रुपच्यतिरेकेण             | ७२  |

| तद्र्पस्पर्शने चापि         | ३८३         | तस्माच्छब्दार्थसम्बन्धो     |     |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| तद्रपस्यानुदृत्ती तु        | १४९         | नित्यो नाभ्युपगम्यते ।      | ७१४ |
| तद्रुपस्यैव चार्थस्य        | १५१         | तस्माच्छ्रोत्रियदृष्टेयं    | ६८७ |
| तद्वर्णनरविकान०             | ६९४         | तस्माच्छ्रोत्रियदृष्ट्याऽपि | ६०३ |
| तद्विकारविकारित्वं          | ३९३         | तस्माजगद्धिताधीन०           | ९१९ |
| तद्विच्छिन्न इति ज्ञान०     | ६८४         | तस्मात्कर्मफलादीनां         | १७४ |
| तद्विजातीयविद्रलेषि०        | २४९         | तस्मात्किमस्ति नास्तीति     | ४२५ |
| तद्विशेषणभावेऽपि            | ३३४         | तस्मात्खपुष्पात्तुल्यत्वं   | ४८७ |
| तद्भ्यक्याकृतिजातीनां       | २८३         | तस्मात्तत्रादिविज्ञानं      | ५३४ |
| तन्तुष्वेव पटोऽमीषु         | २६५         | तस्मात्तद्वयमेष्टव्यं       | ३३८ |
| तन्तोर्यः समवायो हि         | २६८         | तस्मात्त्रत्यक्षतः पूर्व    | ७२४ |
| तन तजातयो भिन्नाः           | ७१६         | तस्मात्प्राकार्यनिष्यत्तेः  | १६९ |
| तम्र ताल्वादिसंयोग०         | ,,          | तस्मात्प्राग्यत्र तेनेदं    | ४५३ |
| तम्र ध्वनिगुणान्सर्वान्     | ७१७         | तस्मात्सङ्केतदृष्टार्थो     | २७७ |
| तन्न सामर्थ्यनियमो          | ६९०         | तस्मात्समस्तसिद्धान्त०      | ३७२ |
| तन्नाध्यवसिताकार०           | ३९४         | तस्मात्सर्वज्ञसद्भाव ०      | ८६२ |
| तन्नामसंस्तवाभ्यास०         | <b>५</b> ૪५ | तस्मात्सर्वेषु यद्र्पं      | २९२ |
| तन्नासतोऽपि संवित्तेः       | <b>વ</b> વવ | तस्मात्सहेतवोऽन्येऽपि       | ६७  |
| तनाहंप्रत्ययो भ्रान्तिः     | ११०         | तस्मात्स्वतःप्रमाणत्वं      |     |
| तिमत्यशब्दवाच्यत्वं         | १०८         | वेदस्यापि न युज्यते         | 200 |
| तन्नैवं शनकादीनां           | ७१३         | तस्मात्स्वतः प्रमाणत्वं     |     |
| तन्नोपमानतः सिद्धिः         | ९१७         | सर्वत्रौत्सर्गिकं स्थितम्   | ७५८ |
| तन्मात्रद्योतकाश्चेमे       | ३६४         | तस्मात्स्वतोऽप्रमाणत्वं     | 466 |
| तन्मू लक्षेशराशिश्च         | ९०४         | तस्मात्स्वलक्षणे ज्ञानं     | ३८४ |
| तमस्युत्मुकदृष्टी च         | ४१६         | तस्मात्स्वसंवेदनास्मत्वं    | ८९५ |
| तयोरासत्तिमाश्रित्य         | २५४         | तस्माद्कृत्रिमः शब्दो       | ५९४ |
| तयोभीवेऽप्यतीतादि ०         | ५४२         | तस्मादतिशयज्ञानैरतिदूर०     | ८२७ |
| त्रपङ्क्षयादिसंदृष्टा०      | ४५०         | तस्मादतिशयज्ञानैरुपाय०      | ८९९ |
| तवैव सर्ववित्ता स्यात्      | ९१७         | तस्मादतीन्द्रियाधीनां       |     |
| तस्माच्छब्दार्थसम्बन्धो नित |             | साक्षाद्रष्टा               | ८२८ |
| भ्युपेयताम् ।               | ६२२         | तस्मादतीन्द्रियाथीनां       |     |

| तस्वसंप्रहस्थकारिकाणासञ्चनमणिका ।        |            |                          |             |
|------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| साक्षाइष्टेव विद्यते ।                   |            | तस्माद्वा सर्वकालेषु     | ५९१         |
| न तु निसेन वचसा                          | ८४६        | तस्मान पद्घमोंऽस्ति      |             |
| तस्मादतीन्द्रियाथीनां                    |            | नित्यस्ते                | ७१८         |
| साक्षाइष्टैव विद्यते।                    |            | तस्मान पद्धमों ऽस्ति     |             |
| नित्यस्य वचसो०                           | ९०२        | विनाशी                   | ६३४         |
| तस्मादननुमानत्वं                         | ४३५        | तस्मान विधिदोषोऽस्ति     | ३६२         |
| तस्मादनष्टात्तद्वेतोः                    | १७५        | तस्मिन्ध्यानसमापन्ने     | ८४३         |
| तस्मादन्येषु तीर्थेषु                    | ९०६        | तस्मिन्सङ्केतसापेक्षा    | ७१०         |
| तस्मादभिन्नतायां च                       | ५७८        | तस्मिन्सति हि कार्याणां  | १४६         |
| तस्मादयमहङ्कारो                          | ९७         | तस्मिन्सत्यपि नैवास्य    | ६५७         |
| तस्मादर्थिकियाज्ञानं                     | ७५०        | तस्मिन्सद्पि मानत्वं     | ७८१         |
| तस्माद्रथेक्रियाभासं                     | ७७९        | तस्मिन्सम्भाव्यते वेदे   | ७१४         |
| तस्मादालोकवद्वेदे                        | ६४५        | तस्मिन्सम्भाव्यमाने च    | ९०१         |
| तस्मादिच्छादयः सर्वे                     | <b>९</b> १ | तस्य च क्रमवृत्तित्वात्  | ६०५         |
| तस्मादुश्चारणं तस्य                      | ५९८        | तस्य च प्रतिबिम्बस्य     | <b>३</b> २० |
| तस्मादुत्पत्त्यभिव्य <del>त्त्</del> योः | ६०९–६९०    | तस्य चापचये जाते         | ८५२         |
| तस्मादेकस्य या दृष्टिः                   | ४७९        | तस्य वेनैव तुस्यत्वात्   | ८२८         |
| तस्मादेते यदभ्यास०                       | ५४९        | तस्य धार्मिणि सद्भावः    | ४०८         |
| तस्मादेव च ते न्यायास्                   | ८००        | तस्य नार्थानपेक्षत्वं    | <b>₹</b> २३ |
| तस्माद्वणेभ्यो दोषाणां                   | ७९८        | तस्य पक्षाबहिर्भावे      | २४२         |
| तस्माद्दिग्द्रव्यभागो यः                 | ६१०        | तस्य योग्यमयोग्यं वा     | २५६         |
| तस्माद्दोषेभ्यो गुणानां                  | ८००        | तस्य व्यक्ती समर्थात्मा  | \$30        |
| तस्माद्भृढं यदुत्पन्नं                   | ७६६        | तस्यां च प्रतिपाद्यायां  | ४१४         |
| तस्माहि जातिना प्रोक्तं                  | ७०१        | तस्यां चाश्वादिबुद्धीनां | <b>२९३</b>  |
| तसाद्बुद्धिरियं भ्रान्ता                 | ५७६        | तस्याः कार्यतया ते हि    | ७०३         |
| तस्माद्भिन्नत्वम <b>र्थानां</b>          | 888        | तस्या ज्ञानक्षणः को नु   | ९६          |
| तस्माद्भुतविशेषेभ्यो                     | ५२०        | तस्यातोऽध्यवसायेन        | ३३५         |
| तस्माद्धान्तिरियं तेषु                   | १०४        | तस्यात्मावयवानां च       | ६०४         |
| तस्माचत्सार्यते तत्स्यात्                | ४४५        | तस्यानवयवत्वाच           | Ęaa         |
| तस्माचेष्वेव शब्देषु                     | ३१६        | तस्यापि वाधकाभावान्      | ७८९         |
| तस्माद्वाक्यान्तरेणायं                   | ४५८        | तस्यापि वचने वाचो        | <b>९१</b> १ |

| तस्याप्यनुभवे ( ऽसिद्धे ? )   | ५६५ | तामिर्जिज्ञासिनानर्थान्    | ८४३ |
|-------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| तस्याप्यस्तित्वमित्येवं       | १९३ | ताभ्यां यदेव सम्बद्धं      | ३४२ |
| तस्याभावे स चेत्कि हि         | २६५ | तामभावोत्थितामन्यां        | ४६० |
| तस्यामेव न्यवस्थायां          | ४४५ | तामेव वासनां चेतः          | ५१८ |
| तस्या वस्तुनिबद्धायाः         | ६६४ | तायिनः सर्वविज्ञत्वं       | ९०७ |
| तस्याश्चाध्यवसायेन            | ३६८ | ताल्वादिजातयस्तस्मात्      | ७१६ |
| तस्यास्ती समवायश्च            | २७० | ताल्वादिजातयस्तावत्        | ६३१ |
| तस्या हि बाधकं श्रोक्तं       | ९०७ | तावता चैव मिध्यात्वं       | ७६८ |
| तस्यैवं प्रतिमासेऽपि          | ५५० | तावत्कालं स्थिरं चैनं      | ५९५ |
| तस्यैवं चात्र लिङ्गत्वं       | ४१८ | तावदेव हि साऽऽशङ्का        | ७७२ |
| तस्यैव प्रतिपत्तिश्चेत्       | ६९४ | ताश्च व्यावृत्तयोऽर्थानां  | ३२८ |
| तस्यैव प्रतिपत्तिः स्यात्     | ,,  | तासां हि बाह्यरूपत्वं      | **  |
| तस्यैवान्यस्य वैकस्य          | ७२४ | तिक्तपीतादिरूपेण           | ६७३ |
| तस्योपदेशने शक्तिः            | ९२५ | तिमिरोपहताक्षो हि          | ३६६ |
| तादवरथ्यं च नित्यत्वं         | ७२९ | तुर्ये तु तद्विविकोऽसौ     | 348 |
| ताद्वस्थ्यप्रतिक्षेप०         | ७३१ | तुल्यं रूपं यदा प्राह्मं   | ५५४ |
| तादवस्थ्ये तु रूपस्य          | १९१ | तुल्यः पर्यनुयोगोऽयं       | १०९ |
| तादात्म्येन स्थितिर्वृत्तिः   | ५३७ | तुल्यजाताश्रयत्वे हि       | ७५९ |
| तादात्म्ये हि यथा कायो        | ,,  | तुस्यपर्यनुयोगाश्च         | ५१५ |
| ताहरूप्रत्यवमशेस्य यत्र       |     | तुल्यप्रयवमशेख             | ४६८ |
| नैवास्ति                      | ३३१ | तुल्ययोग्यात्मनस्त्रस्मात् | 860 |
| ताद्दम्प्रत्यवमर्शश्च विद्यते | 53  | तुल्यापरक्षणोत्पादात्      | ५५२ |
| ताहगेव यदीक्ष्येत             | ४७  | ते च प्रत्येकमेकात्म०      | ७०४ |
| तारुग् क्षेयत्वमस्तेषां       | ३५८ | तेजः प्रत्यक्षशेषत्वात्    | ६१९ |
| तादृशः प्रतिभासश्च            | ३२१ | तेजस्त्रादि च सामान्यं     | ६६८ |
| तादृशः प्रोच्यमानस्तु         | 80  | ते तु जात्यादयो नेह        | ३७१ |
| तानाश्रित्येषु विज्ञानं       | २६७ | तेन च प्रतिषिद्धत्वात्     | ७६९ |
| तातुपाश्रिस यज्ज्ञाने         |     | तेन प्रमाणसंवादि०          | ८७७ |
| तान्त्रत्यमसिद्धश्च           |     | तेन व्यवस्थितसोषां         | 660 |
| तापाच्छेदाच निकषात्           |     | तेन श्रोत्रमनोभ्यां स्यात् | ७२५ |
| तापाच्छेदानिकषाद्वा           | ८७८ | तेन सर्वज्ञताकाले          | ८८२ |

| ı |    |   |
|---|----|---|
|   | _  | - |
|   | -  | - |
| ъ | •  | w |
|   | •  | • |
|   | ٠, | - |
|   |    |   |

## तस्वसंप्रहस्यकारिकाणाममुक्रमणिका ।

| तेन सर्वत्र दष्टत्वात्        | ४३५ | तेषां च ये विजातीयाः             | ३५४        |
|-------------------------------|-----|----------------------------------|------------|
| तेन सामयिकः त्रोक्तः          | ७०४ | तेषां चैवंविधे ज्ञाने            | ८६९        |
| तेन स्वतःप्रमाणत्वे           | ७६२ | तेषां तद्गोचरत्वेऽपि             | ४५३        |
| तेनाकाशैकदेशो वा              | ६०५ | तेषां संवृतिसत्त्वेन             | २२५        |
| तेनागमानुमानाभ्यां            | ५८९ | तेषामपि तदुद्भूतौ                | <b>પ</b> ફ |
| तेनाग्निहोत्रं जुहुयात्       | ९१२ | तेषामपि विवक्षायाः               | ४४२        |
| तेनात्र ज्ञायमानत्वं          |     | तेषामल्पापराधं तु                | १२३        |
| प्रामाण्ये नोपयुज्यते ।       | ७६८ | तेषामात्मवधायैव                  | ७६९        |
| तेनात्र ज्ञायमानत्वं          |     | तेपामुत्तरकालं हि                | ७७७        |
| प्रामाण्य उपयुज्यते ।         | ८०६ | ते हि नित्यैर्गुणैर्नित्यं       | ८३७        |
| तेनात्रैव परोपाधि०            | ६१६ | ते हि यावन्त आकाराः              | ४९५        |
| तेनादर्शनमप्याहुः             | ५७४ | तै: कारितमिदं धर्मात्            | ५०६        |
| तेनादृष्टिविशेषोत्थं          | ८५३ | तैस्तु करणविभ <del>त्त</del> या  | ३७०        |
| तेनायमपि शब्दस्य              | ३१९ | तौ पुनस्तास्त्रिति ज्ञानं        | <b>२६७</b> |
| तेनार्थापत्तिलब्धेन           | ८४७ | त्रयपर्यनुयोगस्य                 | ४८०        |
| तेनाविच्छिन्नरूपेण            | ६१२ | त्रिरूपिक क्रपूर्व त्वं          | ४२८        |
| तेनासदृशसन्तानो               | ६३९ | त्रिरूपलिङ्गपूर्वत्वा <u>त</u> ् | ४२५        |
| तेनासम्बन्धनष्टत्वात्         | ६२० | त्रिरूपिक्क <b>वचनं</b>          | 808        |
| तेनेयं व्यवहारात्स्यात्       | ६३० | त्रिरूपलिङ्गवचसः                 | 8ई६.       |
| तेनैकत्वेन वर्णस्य            | ५९६ | त्रिरूपहेतुनिर्देश ०             | ४२१        |
| तेनैकलक्षणो हेतुः             | ४०७ | त्रिसत्यताऽपि देवानां            | ७९२        |
| ते <b>नैकस्मित्र</b> धिष्टाने | ६८७ | त्रैगुण्यस्याविभेदेऽपि           | ३०         |
| तेनैवासी खभावेन               | ४९७ | त्रैरूप्यानुपपत्तेश्च            | ४४६        |
| तेनैवैतस्प्रतिक्षेपे          | ६५८ |                                  | ३६         |
| तेनोपनेतृसंरम्भ०              | ९९  |                                  | ४०७        |
| तेनोपलम्भकार्यादि             | १३४ | त्वयाऽपि यदि विज्ञानं            | ५७३        |
| तेभ्यः समानकालस्त             | १९४ |                                  |            |
| तेभ्यः खरूपं भिन्नं हि        | 866 |                                  | २४८        |
| तेभ्योऽस्माकमियानेव           | ३७२ |                                  | ६९६        |
| ते वाच्याः पुद्रलो नैव        | १२६ | द्श कर्मयथा (पथाः?)              |            |
| तेषां च जातयो भिन्नाः         | ६३१ | प्र <del>ोक्ताः</del>            | ९०६        |

#### तत्त्वसङ्ग्हः।

| दशभूमिगतश्चासौ                 | ८४२ | <b>ट</b> ष्ट्रेकदानुमानेन   | ४२४ |
|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| दशहस्तान्तरं व्योम्रो          | ८२६ | देशकालनरावस्थाभेदा-         |     |
| दशहस्तान्तरव्योम्नः            | ८९४ | पेक्षा०                     | ७९२ |
| दाहादीनां तु यो हेतुः          | ४६१ | देशकालनरावस्थाभेदाः         |     |
| दाह्यार्थसन्निधावेव            | १०२ | संव्यवहारतः                 | ७६१ |
| दिक्च सर्वगतैकैव               | ६१० | देशकालप्रयोक्तृणां          | ५९५ |
| दिदक्षाद्यानुकूल्येन           | ११४ | देशकालसभावानां              | ११८ |
| दिवाभोजनवाक्यादेः              | ३२१ | देशकालादिभिन्नानां          | ६२१ |
| दिशः श्रोत्रमिति ह्येतत्       | ६०९ | देशकालादिभिन्नाश्च          | ५९१ |
| दीपस्तु ज्ञापको नैव            | ४१४ | (देशका)लादिभिन्ना हि        | ६६९ |
| दीर्घा प्रासादमालेति           | २१५ | देशनैवम्परैवेयं             | 282 |
| दुर्भणत्वानुदात्तत्व०          | ७३९ | देशभेदेन भिन्नत्वं          | ६१५ |
| दुष्टकारणजन्यत्व ०             | ७८७ | देशान्तरोपलब्धेस्तु         | २३५ |
| दूरदेशव्यवस्थानात्             | ७६१ | देशोत्सादकुछोत्सादरूपो यः   | ७१४ |
| दूरमध्यसमीपस्थैः               | ६८२ | देशोत्सादकुलोत्सादरूपो वा   | ६२७ |
| दूरासन्नादिभेदेन               | ,,  | देहबुद्धीन्द्रयादीनां       | ५२० |
| दूषणानि ससंरम्भाः              | ८२३ | दोषाप्रमाद्वयासत्ता         | ७९९ |
| दृग्विपैरिह दृष्टोऽपि          | ८८५ | दोपाभावः प्रमाभावात्        | ७९५ |
| हइयते च प्रमाणानां             | ७४७ | दोषाभावस्य चाज्ञानात्       | ७९६ |
| दृश्यते न च सर्वज्ञः           | ९०७ | दोषाभावाप्रभाभाव०           | ७९७ |
| दृश्यत्वाभिमतं कर्म            | २३४ | दोषाभावेऽपि सत्यत्वं        | ६४६ |
| ष्ट्रयत्वाभिमतं नैवं           | १७९ | दोषाभावे ऽप्यथाज्ञाने       | ७९६ |
| <b>टइ</b> यत्वेनाभ्युपेतस्य    | ४५  | दोषाभावे प्रमासत्त्वं       | ७९८ |
| <b>ट</b> श्यस्यादृष्टितश्चास्य | ७२१ | दोषाभावो गुणेभ्यश्चेत्      | ७६३ |
| दृष्टमात्रसुखासक्तेः           | ५२३ | दोषाः सन्ति न सन्तीति       |     |
| दृष्टान्तनिरपेक्षत्वाहोषा-     |     | पुंवाच्येषु                 | 464 |
| भावाच                          | ५८९ | दोषाः सन्ति न सन्तीति पौरु- |     |
| दृष्टान्तनिरपेक्षत्त्र।द्दोषा- |     | षेये तु                     | ७६४ |
| भावो०                          | ६६५ |                             |     |
| दृष्टेऽप्यभ्युद्यं चित्त०      | ९१५ | षेयेषु                      | 600 |
| दष्टी वा कचिदेतस्याः           | २०४ | दोषेश्वाज्ञायमानत्वात्      | ७६४ |

| द्रव्यत्वादि तु सामान्यं        | २३६ | ঘ                          |     |
|---------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| द्रव्यत्वादिनि सित्तानां        |     | धर्म प्रति न सिद्धान्तः    | ७४४ |
| व्यतिरेकस्य दर्शनात्            | २६९ | धर्मज्ञत्वनिषेधश्चेत्      | ८१७ |
| द्रव्यत्वादिनिमित्तानां         |     | धर्ममात्रमिदं तेषां        | ६२९ |
| व्यतिरेको न युज्यते             | २७० | धर्मादिगोचरज्ञान०          | ९१३ |
| द्रव्यपर्याययोरेवं              | ११८ | धर्माधर्माणवः सर्वे        | ४२  |
| द्रव्याणां प्रतिषेधेन           | २१० | धर्माधर्मोपकार्य हि        | ६८८ |
| द्रव्यादियोगयोः प्राक्त         | २८२ | धर्माधर्मोपदेशोऽयं         | ८३९ |
| द्रव्यादिषु निषिद्धेषु          | २३६ | <b>धर्मार्थकाममोक्षेषु</b> | ८३४ |
| द्रव्ये महति नीलादिः            | २११ | धर्मा(अर्था?)वबोधरूपा हि   | ८९० |
| द्रव्येषु नियमाद्युक्ता         | १९२ | धर्मिभेद्विकल्पेन          | ७२८ |
| द्रुतमध्यादिभेदाद्धि            | ६७४ | धर्मिसत्वाप्रसिद्धेस्तु    | ७३  |
| द्वयं परस्परेणैव                | ५७७ | धर्मी धर्मविशिष्टो हि      | ४३४ |
| द्वयं प्रतीत्यविज्ञानं          | ५१७ | धारणाध्ययनव्याख्या ०       | ५९० |
| द्वयनैरात्म्यबोधे च             | ९१४ | धियोऽसितादिरूपत्वे         | ५७४ |
| द्वयसंस्कारपश्चेऽपि             | ६९३ | धूमसामान्यभागोऽपि          | ६६८ |
| द्वयसिद्धस्तु वर्णात्मा         | ५९६ | धूमात्मा धवलो दृष्टः       | ४८  |
| दिक्च सर्वगतैकैव                | ६१० | ध्यानापन्नश्च सर्वार्थ०    | ८४२ |
| द्वितीयव <del>ाक्</del> यनिभीसा | ४६७ | ध्वंसनाम्नः पदार्थस्य      | १३९ |
| द्वितीयादस्य कः पक्षात्         | ४७५ | न                          |     |
| द्विविधाः क्षणिका भावाः         | १५६ | न खलु प्रत्यभिज्ञानं       | १५७ |
| द्विषन्तोऽपि च वेदस्य           | ५९० | न खल्वस्मिन्प्रसिद्धेऽपि   | ९१० |
| द्वीन्द्रियमाह्यमप्राह्यं       | 88  | न गम्यगमकत्वं स्यात्       | ३०६ |
| द्वेषमोहादयो दोषाः              |     | न च कर्तृत्वभोक्तृत्वे     | ९५  |
| <b>कृ</b> पाप्रज्ञादि ०         | ७९५ | न च कात्स्न्यैंकदेशाभ्यां  | २०३ |
| द्वेषमोहादयो दोषा यथा           |     | न च क्रमस्य कार्यत्वं      | ६२९ |
| मिध्यात्व ०                     | ४३७ | न च क्रमाद्विना वर्णाः     | ६२८ |
| द्वेषाद्सम्मतत्वाद्वा           | ५९० | न चक्षुराश्रितेनैव         | ३५७ |
| दे हि रूपे कथं नाम              | ५५४ | न च जातं पुरस्तेन          | १७५ |
| द्वैविध्यमनुमानस्य              | ४२२ | न च तत्स्पर्धयाऽस्माभिः    | ९१६ |
| द्र्यादिशब्दा इहेष्टाश्च        | ३१३ | ब च तद्वचतं तस्य           | ९२४ |

| न च तस्य तदुत्पत्ति-     | }          | न चापरं परैरिष्टं        | ६१   |
|--------------------------|------------|--------------------------|------|
| यौंगपद्य०                | १४६        | न चापि वासनाभेदात्       | ३०५  |
| न च तस्य तदुत्पत्तिशब्द- |            | न चापि शक्तिरूपेण        |      |
| स्या०                    | ६७७        | तथा धीरवतिष्ठते ।        |      |
| न च तस्य विकल्पस्य       | ९२५        | निराश्रयत्वाच्छक्तीनां   | ५२१  |
| न च देशविभागेन           | २११        | न चापि शक्तिरूपेण        |      |
| न च नाशात्मकाविष्टी      | ७३०        | तथा धीरवतिष्ठते ।        |      |
| न च निर्विषयं ज्ञानं     | ४२४        | स्तरूपेणैव बुद्धीनां     | ५४०  |
| न च पर्यनुयोगोऽत्र       | ६०२        | न चाप्यदृष्टिमात्रेण     |      |
| न च वेदोपवेदाङ्ग०        | ८२१        | तद्भावः                  | ८९३  |
| न च व्यक्तिक्रमी वाक्यं  | ७३४        | न चाप्यदृष्टिमात्रेण     | •    |
| न च व्यञ्जकभेदेन         | ६७१        | तद्सत्ता०                | ८५१  |
| न च व्यक्तसद्भावो        | ६७५        | न चाप्यपोद्यता तस्मात्   | ३१२  |
| न च शक्यनिषेधोऽसा०       | ५४३        | न चाप्यश्वादिशब्देभ्यः   | ३०१  |
| न च सर्वनरज्ञात०         | 433        | न चाप्याधारभेदेन         | ५९९  |
| न च सर्वैः कमः पुंभिः    | ७१५        | न चाप्रमाणं तज्ज्ञानं    | ४४७  |
| न च स्याद्वयवहारोऽयं     | ४७२        | न चाप्रसिद्धताहेतोः      | थण ह |
| न चागमविधिः कश्चित्      | ८३१        | न चाप्रसिद्धसारूप्यं     | २९७  |
| न चातीन्द्रियहक्तेषां    | ६४९        | न चायं प्रलयं कुर्यात्   | ৩৩   |
| न चाद्रीनमात्रेण         | २९८        | न चार्थावगतेरन्यत्       | ५२१  |
| न चादष्टार्थसम्बन्धः     | ६१७        | न चालुप्तस्मृतिः कश्चित् | ६२७  |
| न चानंशे समुद्भृते       | १३४        | न चावस्तुन एते स्युः     | ४७२  |
| न चानर्थकता तस्य         | ६४३        | न चावस्थान्तरोत्पादे     | १०६  |
| न चानवस्थितिप्राप्तिः    | ७७८        | न चासां पूर्वसम्बन्धो    | ४५७  |
| न चानित्या त्रवीत्येषा   | ६३४        | न चासाधारणं वस्तु        |      |
| न चानुमानतो ज्ञानं       | ८९८        | गम्यतेऽन्यश्व            | ३०९  |
| न चानुयायि तेष्विष्टं    | २५५        | न चासाधारणं वस्तु        |      |
| न चान्यतो विशिष्टास्ते   | १५३        | गम्यतेऽपोहवत्तया         | ३०१  |
| न चान्यरूपमन्याहक्       | ३०२        | न चासाधारणं वस्तु        |      |
| न चान्यरूपसंकान्ता०      | १०७        | बुद्धौ विपरिवर्त्तते     | ३०३  |
| न भान्वयत्रिनिर्मुक्ता   | <b>३९७</b> | न चास्याकृतितः सिद्धा    | ७०६  |
|                          |            |                          |      |

| न चेत्तदभ्युपेयेत              | ७२५ | न त्वसंवादकस्तादक्            | ३५५ |
|--------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| न चेद्रेदविनिर्मुक्ते          | ३४४ | न त्वेवं निश्चितः शब्दः       | ६९८ |
| न चेद्वकृत्वमिष्येत            | ९२५ | न दिदृक्षादयो भिन्नाः         | ११२ |
| न चैकदेशविज्ञानात्             | ८९० | न दृष्टेऽनुपपन्नं च           | ४९० |
| न चैवं तेन नैवेदं              | १५८ | न द्रव्यापोहविषया             | ५०४ |
| न चैवमिह मन्तव्यं              | ५०६ | न नराकृतमित्येव               | ६५५ |
| न चोत्पाद्यकथारूप०             | ७३४ | न नाम दूष्यते वाक्यं          | ७८८ |
| न चोद्यव्ययाकान्ताः            | १२० | न नाम रूपं वस्तूनां यत्तस्या० | ४४९ |
| न चोपलभ्यरूपस्य                | १२१ | न नाम रूपं वस्तूनां विकल्पा   | ३१  |
| नबश्चापि नवा युक्ता०           | ३५३ | न नाम रूपमभ्यस्तं             | ५४४ |
| नद्या योगे नजो ह्यर्थी         | ३५३ | न नाशेन विना शोको             | ५०२ |
| न ज्ञानात्मा परात्मेति         | ५६९ | न निमित्तानुरूपा चेत्         | २५१ |
| न तत्प्रत्यक्षतः सिद्धं        | ७३  | ननु कायस्य हेतुत्वं           | ५३५ |
| न तत्स्वभावनिष्पत्त्यै         | ७५१ | ननु कोऽतिशयस्तस्य             | ७७८ |
| न तदात्मा परात्मेति विस्तरेणो० | ३६१ | ननु च प्रतिबिम्बेऽपि          | ५८१ |
| न तदात्मा परात्मेति सबन्धे     | ३१९ | ननु च प्रत्यमिज्ञानं          | १५७ |
| न तदाऽभिमुखीभूत०               | ३७५ | ननु चानंशके द्रव्ये           | १९९ |
| न तद्विषयसंवित्तिः             | २९  | नतु चापोहपक्षेऽपि             | ३६४ |
| न तस्मिन्साधितेऽनार्थः         | १५२ | नतु चार्थक्रियाभासि           | ७८३ |
| न तावत्तत्र देशेऽसौ            | ४३५ | ननु चार्थक्रियाशक्ता          | १५२ |
| न तावत्परमाणूनां               | ५५१ | ननु चार्थस्य संवित्तिः        | ५६३ |
| न तावदर्थवन्तं सः              | ६२१ | ननु चाव्यभिचारित्वं           | ४१६ |
| न तावदानुपूर्वस्य              | ६२९ | ननु चाव्याप्यवृत्तित्वात्     | १९९ |
| न तावदिह तादात्म्यं            | ८९  | ननु चाग्जुचिभावोऽयं           | २६४ |
| न तु ज्ञानफलाः शब्दाः          | २९१ | नतु चाश्वादिभेदेन             | २९६ |
| न तुनष्टिकिये तत्र             | २४७ | नतु चैकस्वभावत्वात्           | १९८ |
| न तु नेत्रादिविज्ञानं          | ८८६ | ननु चैतेन विधिना              | ३४९ |
| न तु स्वलक्षणात्मानं           | ३२० | ननु जात्युत्तरमिदं            | 86  |
| न तेषामनवस्थाने                | २७३ | ननु तद्देशसम्बन्धो            | १०१ |
| न तेषु विद्यते कि चित्र        | २३९ | ननु तस्य प्रमाणत्वे           | ७८२ |
| न त्वन्यापोहवद्वस्तु           | ३४० | ननु तेन विना किश्वित्         | 464 |

| नतु द्विरूपमित्येव           | १२२ | नन्विदानीन्तनास्तित्वं                | १६० |
|------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| ननु नादैरभिव्यक्तिः          | 496 | नन्वेकस्मि <b>न्न</b> धिष्ठाने        | ६०६ |
| नतु नामादिकं माऽभूत्         | ३७९ | नन्वेवं तद्वतोऽर्थस्य                 | २८७ |
| ननु नीलादिविज्ञान०           | ४९७ | न पराभिमताद्योगात्                    | २२३ |
| ननु नैषं प (तत्प?) रो नित्यः | ९१० | न पराथीनुमानत्वं                      | ४२७ |
| ननु नैव विनाशोऽयं            | १३६ | न पाचकादिबुद्धीनां                    | २४६ |
| ननु पर्यनुयोगोऽयं            | ७३५ | न प्रमाणमिति प्राहुः                  | ४२५ |
| ननु प्रमाणमित्येवं           | ७६७ | नभसो निरुपाल्यत्वात्                  | 600 |
| ननु बाह्यो न तत्रास्ति       | ७३५ | नभस्तलारविन्दादौ                      | 66  |
| ननु बीजाङ्करादीनां           | १७३ | न भावो नापि चाभावो                    | ३६० |
| ननु मातृविवाहादेः            | ८६० | न भेदो येन तद्वाक्यं                  | 846 |
| ननु यस्य द्वयं श्रीत्रं      | ५९७ | न युक्तं नाहमित्येवं                  | ९०६ |
| ननु येनात्मना वस्तु          | ४९६ | न युक्ता कल्पनाऽऽद्यस्य               | ५९  |
| ननु ये लोकतः सिद्धाः         | १९८ | नरः कोऽप्यस्ति सर्वज्ञ इत्याद्यपि     | ९२३ |
| ननु रक्तादिरूपेण             | १८९ | नरः कोऽप्यस्ति सर्वज्ञस्तत्सर्वज्ञत्व | ८४१ |
| नमु व्यक्ती च जातौ च         | ३४९ | नरसिंहादयो ये हि                      | ४९१ |
| ननु शब्दप्रमाणादि०           | ४३३ | नरसिंहोऽपि नैवैको                     | १२२ |
| ननु सत्येकरूपत्वे            | 880 | न राज्यादिपदार्थश्च                   | 846 |
| ननु हस्त्यादिशून्यानां       | १०० | नरान्द्रष्ट्वाः त्वसर्वज्ञान्         | ८३८ |
| ननूपधानसम्पर्के              | १८८ | नराविज्ञातरूपार्थे                    | ७४३ |
| न नेति ह्युच्यमानेऽपि        | ३११ | नरेच्छाधीनसङ्केत०                     | ६५४ |
| न न्वनेकात्मकं वस्तु         | ४८६ | नरेच्छामात्रसम्भूत०                   | ७१३ |
| न न्वनेनानुमानेन             | १६१ | नरेच्छायास्त्वपेक्षायां               | ६५४ |
| न न्वन्यत्र न संज्ञायाः      | ४५२ | नरोपदेशापेक्षत्वात्                   | ७४२ |
| न न्वन्यापोहकुच्छव्दो        | २९० | नर्त्तकीदृष्ट्यवस्थादौ                | ३७५ |
| न न्वन्यापोहवाच्यत्वात्      | ३७१ | नर्तकीभ्रूलताभङ्गे                    | ८१  |
| न न्बप्रमाणतो वृत्तो         | ७७६ | नर्तकीभूलताभङ्गो                      | ८६  |
| न न्वयं पौरुषो धर्मः         |     | नलर्त्तुपर्णयोश्चासा.                 | ८२७ |
| न न्वसम्बद्धगम्यत्वे         | ४६६ | न वन्ध्यासुतशून्यत्वे                 | 66  |
| नन्यानुपूर्विनियत्वात्       |     | न वर्णभिन्नशब्दाभ०                    | ७२७ |
| न न्वारेकादिनिर्मुक्ता       | ६५३ | न वर्णव्यतिरिक्तं च                   | ३९५ |
|                              |     |                                       |     |

| न वस्तुनि यदेतद्धि         | १२६         | न हि दुताविभेदेऽपि                  | ५९५ |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-----|
| न बाच्यं वाचकं वाऽपि       | ३३७         | न हि नामान्तरक्रुप्ती               | ९२७ |
| न वा तथेति प्रथमः          | १४७         | न हि प्रत्यक्षतासिद्धं              | ४४६ |
| न वा तथेति यद्याद्यः       | ६८          | न हि प्रविष्टमात्राणां              | ३८६ |
| न विवक्षितविज्ञान०         | ५२०         | न हि बालेय इत्येवं                  | १३९ |
| न विवादास्पदीभूत०          | २६४         | न हि मातृविवाहादौ                   | ६६६ |
| न विशेषो न सामान्यं        | ३८५         | न हि शीर्यत इत्युक्तः पुरुषश्च      | ७४२ |
| न व्यवस्थाश्रयत्वेन        | <b>३९</b> ९ | न हि शीर्यत इत्युक्तो वेदे यः       | ६६४ |
| न व्यावृत्तस्ततो धर्मः     | ५१          | न हि सङ्केतभावेऽपि                  | ४३८ |
| न शौद्घोदनिवाक्यानां       | ८२९         | न हि सत्तावशाद्धुद्धिः              | २५० |
| न स तस्य च शब्दस्य         | २८०         | न हि सन्नपि नेक्ष्येत               | ८६१ |
| न सत्ताविनिवृत्तिश्चेत्    | ३९३         | न हि सप्रतिघत्वादिः                 | 409 |
| न सन्देहविपर्यासी          | २७          | न हि सामस्यरूपेण                    | ५९९ |
| न समारोपविच्छेद०           | ३८८         | न हि सूक्ष्मफला दृष्टा              | ८८७ |
| न सम्बन्ध्यतिरिक्तश्च      | 848         | न हि स्वभावः कार्यं वा              | ४३० |
| न साधनाभिधानेऽस्ति         | ४२०         | न ह्यन्यप्रहणं वस्तु                | ३३१ |
| न सि (ध्येत्तस्य चा)सिद्धौ | ५६५         | न ह्यप्युत्पादकं तस्य               | ४९८ |
| न स्मरामि मया कोऽपि        | ५७८         | न ह्यप्रतिघतामात्रात्               | ८३५ |
| न हि ऋमेण युज्येते         | ७२३         | न ह्यर्थस्यान्यथाभावः               | ७६८ |
| न हि चित्राङ्गदे कश्चित्   | ४५३         | न ह्यलब्धात्मकं वस्तु               | १६८ |
| न हि तत्कार्यमात्मीयं      | १७६         | न ह्यालम्बनसान्निध्यात्             | ५४६ |
| न हि तत्क्षणमप्यास्ते      | ७७०         | न ह्युपायाद्विना कश्चित्            | ७८३ |
| न हि तत्पररूपेण            | ६०          | नागौरिति च योऽपोहो                  | ३१३ |
| न हि तत्र परस्यास्ति       | ५६४         | नागौगौरिति शब्दार्थः                | ३१४ |
| न हि तद्र्पमन्यस्य         | ५६०         | नातीन्द्रिये हि युज्येते            | ६५३ |
| न हि तावतिस्थतोऽप्येषः     | ६४८         | नातो दीर्घादयः सर्वे                | ५०० |
| न हि तेन सहोत्पन्ना        | २६१         | नातो दृष्टार्थसम्बन्धः              | "   |
| न हि तेषामवस्थानं          | ७५०         | नातोऽसतोऽपि भावत्वं                 | ३३६ |
| न हि तेष्वस्ति सामान्यं    | ३३८         | नातः साध्यं समस्तीति                | २६  |
| न हि दण्डापरिज्ञाने        | ७९५         | नादेन संस्कृताच्छ्रोत्राद्यदा शब्दः |     |
| न हि दीपादिसद्भावात्       | २७१         | तीयते। तदुपऋषतस्तस्य बोधं           | 486 |

| नादेन संस्कृताच्छ्रोत्राद्यदा शब्दः प्र | <b>-</b> | नामाभ्यासवलादेव                  | 484   |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------------|-------|
| तीयते। तदुपश्लेषतस्तस्य बोधो            | ६७३      | नामूर्त्तत्वाद्यथा शब्दः         | ६६२   |
| नादेनाहितबीजायां                        | ७२२      | तायं स्वभावः कार्यं वा           | ४१६   |
| नादृष्ट्वा वेदवाक्यानि                  | 680      | नावयव्यात्मता तेषां              | ५३३   |
| नाद्यस्तहक्ष्णस्यैव                     | २७३      | नावलम्बेत तां कुर्वन्            | ६५३   |
| नाऽनागतो न वाऽतीतो                      | १६७      | नावर्यं श्रोत्रमाकारां           | ६०५   |
| नानात्मत्वं च शक्तीनां                  | ४९०      | नाविकरपं विकरपे चेत्             | ३९१   |
| नानात्वलक्षणे हि स्यात्                 | २६६      | नाविरुद्धविधाने च                | ८८१   |
| नानार्थद्योतनायैव                       | ७०९      | नाशनाम्रा पदार्थेन               | १३४   |
| नानार्थद्योतने शक्तिः                   | ७११      | नाशोत्पादसमत्वेऽपि               | १६८   |
| नानुमानं न हीदं हि                      | ४५८      | नाशोत्पादासमालीढं                | ६७    |
| नानुमानं प्रमाणं चेत्                   | ४३१      | नाश्रयान्तरवृत्ताद्धि            | २५३   |
| नान्यत्कल्पितजातिभ्यो                   | २६२      | नाश्रितः स कपाले चेत्            | २६८   |
| नान्यत्र प्रत्ययाभावात्                 | ४३९      | नासतस्तद्विशिष्टं चेत्           | ३८३   |
| नान्यथा तद्वहोऽयं स्यात्                | ६९९      | नासावेव विकल्पो हि               | ३७४   |
| नान्यथाऽनुपपन्नत्वं                     | ४०६      | नासिद्धेर्दृश्यते येन            | १८७   |
| नान्यथेति न चाप्येवं                    | ७८३      | नासौ न पचतीत्युक्ते              | ३५४   |
| नान्यथोद्यवानेष                         | २३०      | नास्त्रभावात्स्वनाशौ च           | ७३१   |
| नापि गाढं समालिङ्ग्य                    | १७६      | निकायेन विशिष्टाभिः              | ८०    |
| नापि ज्ञानान्तरेणैव                     | ८०७      | निजस्तस्य स्वभावोऽयं             | १४८   |
| नापि तत्रेतरस्तस्मात्                   | ३०८      | नित्यं कार्यानुमेया च            | ६०३   |
| नापि नित्यमनःकाल०                       | ५२४      | नित्यज्ञानविवर्त्तोऽयं           | १२३   |
| नापोद्यत्वमभावानां                      | ३०४      | नित्यतायां तु सर्वेषां           | ७१९   |
| नाभावोऽपोह्यते होवं                     | ३३५      | निटात्वं चास्तु वेदस्य           | ९१०   |
| नामिधानविकल्पानां                       | २४२      | नित्यत्वं वस्तुरूपं यत्तदसाधयतां |       |
| नाभिप्रायापरिज्ञानात्                   | थथथ      | न यत्                            | ६६३   |
| नामिमुख्येन कुरुते                      | ३२१      | नित्यत्वं वस्तुरूपं यत्तदसाधयताम | पि५८८ |
| नाभिमुख्येन तदृष्टेः                    |          | नित्यत्वादनपेक्षत्वात्           | ६८८   |
| नामजात्यादयः सर्वे                      | ३६९      | नियत्वेनास्य सर्वेऽपि            | २७१   |
| नामादियोजना चेयं                        | ,,       | नित्यत्वेऽपि सह स्थानं           | १३७   |
| नामापि वाचकं नैव                        | ३७८      | नित्यत्वे सकलाः स्थूलाः          | १८६   |
|                                         |          |                                  |       |

| तत्त्वसंमहस्थकारिकाणामनुक्रमणिका । ३७ |     |                          |       |  |  |
|---------------------------------------|-----|--------------------------|-------|--|--|
| नित्यत्वेऽस्ते च वाक्यस्य             | ७४२ | निराकारे हि विज्ञाने     | ६७४   |  |  |
| नित्यनित्यार्थसम्बद्ध०                | ७२९ | निरालम्बन एवायं          | १०८   |  |  |
| नित्यमाप्तप्रणीतं वा                  | ७६२ | निरालम्बनता चैवं         | ११०   |  |  |
| नित्यशब्दमयत्वे च                     | ७१  | निरालम्बनमेवेदं          | १५२   |  |  |
| नित्यस्य वचसः शक्तिः                  | ८४६ | निरुपाख्याच सामान्यं     | ३८३   |  |  |
| नित्यस्य हेतुता पूर्व                 | ५०७ | निर्दोषेण हि कत्रीऽयं    | ६५५   |  |  |
| नित्यस्याजनकत्वं च                    | २६२ | निर्द्धारितस्वरूपाणां    | २८७   |  |  |
| नित्यहेतुसमुद्भूतं                    | ५२४ | निर्निबन्धा हि सामग्री   | १३२   |  |  |
| नित्यालम्बनपक्षे तु                   | १०९ | निर्वीजान चसायुक्ता      | २८८   |  |  |
| नित्या सती न वाग्युक्ता०              | ७२८ | निर्भासिज्ञानपक्षे तु    | ५६०   |  |  |
| नित्ये तु मनसि प्राप्ताः              | २०९ | निर्भासिज्ञानपक्षे हि    | ४०२   |  |  |
| नित्येऽपि चागमे वेदे                  | ८३७ | निर्युक्तिकत्वं वेदार्थे | ९२२   |  |  |
| नित्येश्वरादिबुद्धीनां                | ५१७ | निर्विशेषं गृहीतश्चेत्   | ३८२   |  |  |
| नित्यैकबुद्धिपूर्वत्व०                | ५२  | निर्हासातिशयौ दष्टौ      | ५३६   |  |  |
| निद्र्शनेऽपि तत्सिद्धौ                | ४०९ | निवृत्तावपि मानानां      | ६६२   |  |  |
| निमित्तनाम्नि सर्वज्ञो                | ९०९ | निवृत्तिरूपताऽप्यस्मिन्  | १३९   |  |  |
| निमित्तनिरपेक्षा वा                   | २०१ | निश्चयात्मक एवायं        | २४४ 🕆 |  |  |
| नियतश्रुतियोग्यौ चेत्                 | ६९३ | निश्चयारोपमनसोः          | ७७२   |  |  |
| नियताचिन्त्यशक्तीनि                   | १५५ | निश्चितोक्तानुमानेन      | ८०४   |  |  |
| नियतादात्म <b>हे</b> तृत्थात्         | १७६ | निःशेषशक्तिशून्यं तु     | १५२   |  |  |
| नियताऽनवधौ सर्वः                      | 40C | निःशेषसत्त्वशक्तीनां     | 666   |  |  |
| नियतार्थक्रियाशक्ति०                  | 484 | नि:शेषाणि च कार्याणि     | १४९   |  |  |
| नियते (तो) यथ (त्र) नैवास्ति          | ७७७ | निःशेषार्थपरिज्ञान       |       |  |  |
| नियतौ देशकालौ च                       | ६४  | चेतसा ॥                  | ८६२   |  |  |
| नियमार्थक्रियाशक्तिः                  | ५१५ | नि:शेषार्थपरिज्ञान       |       |  |  |
| निरंशैकस्वभावत्वात्                   | २०८ | त्यादिना पुरा ॥          | ९२३   |  |  |
| निरन्तरमिदं वस्तु                     | २१८ | निषेधमात्ररूपश्च         | २९३   |  |  |
| निराकरणवच्छक्या                       | ९०७ | निषेधायापरस्तस्य         | ३५३   |  |  |
| निराकारादिचिन्ता तु                   | ९३५ | निष्कृष्टगोत्ववाचित्वं   | ६७१   |  |  |
| निराकारा घियः सर्वाः                  | ६९४ | निष्पन्नत्वमपोहस्य       | ३५२   |  |  |

| निष्पन्नानंशरूपस्य          | ७५१ | नैवं क्रिष्टो हि सङ्कल्पः         | ८५४ |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
|                             | १५९ | नैवं चित्रत्वमेकत्वं              | ४९४ |
| निष्पदेशोऽपिर्न दुष्यति॥    | ६०७ | नैवं तद्ग (प्राप्न?) तया वृत्त्या | ६९६ |
|                             |     | नैवं तस्य हि शक्तस्य              | ६४८ |
| नि:सन्देहविपर्यास०          | ३५६ | नैवं तेषामनिष्पत्त्या             | ३१  |
| निःस्वभावतया तस्य           | २२६ | नैवं भ्रान्ता हि साऽवस्था         | ७८४ |
| नीरूपस्य च नाशस्य           | ۲8  | नैवं संशयसञ्जातेः                 | ६५३ |
| नीरूपस्य हि विज्ञान०        | ४७८ | नैवं तन्तुपटादीनां                | २६६ |
| नीरूप्यस्य तु भावस्य        | ५७२ | नैव धात्र्यन्तरकोड०               | २०२ |
| नीळजातिर्गुणो वाऽपि         | ३४२ | नैवमप्रतिबद्धे हि                 | ४६८ |
| नीलपीतादिभावानां            | ७२  | नैव वा प्रहणे तेषां               | ५९७ |
| नीलपीतावदातादि ०            | ९२९ | नैव सन्तातिशब्देन                 | ५२३ |
| नीलश्रुत्या च तत्प्रोक्तं   | ३४३ | नैवावाह् विवाहादि ०               | ९२० |
| नीलादिः परमाणूनां           | १९५ | नैष दोषो गुणज्ञानं                | ७६४ |
| नीलादिज्ञानजनकान            | ४९७ | नै:स्वाभाव्योऽस्ववित्तौ हि        | 660 |
| नीलादिप्रतिभासस्य           | ५७४ | नोत्पत्तिपारतत्र्येण              | २५६ |
| नीलाद्येव च वस्तुत्वं       | ४९३ | नोपलब्धौ स योग्यश्चेत्            | ६७५ |
| नीलोत्पलादिशब्देभ्यः        | ३३९ | न्यायझैर्न तयोः कश्चित्           | ४३९ |
| नीलोत्पलादिसम्बन्धात्       | १०३ | न्यायानुसरणे सर्व                 | ४०१ |
| नृदोषविषयं ज्ञानं           | ७९५ | प                                 |     |
| <b>नृ</b> सिंहभागानुस्यूत ० | ४९२ | पचतीत्यनिषिद्धं तु                | ३५२ |
| नेत्रादीनां हि वैकल्पे      | ८६० | पचनादिकियायाश्च                   | २४९ |
| नेश्वरो जन्मिनां हेतुः      | 48  | पञ्चगत्यात्मसंसार०                | ९१५ |
| नेष्टोऽसाधारणात्मा वो       | ९२२ | पटस्तन्तुषु योऽस्तीति             | २६८ |
| नैकत्र परिनिष्ठाऽस्ति       | 900 | पटीयसोपघातेन                      | 484 |
| नैकात्मतां प्रपद्यन्ते      | ३२८ | पततोऽस्येति कार्यं हि             | ४१२ |
| नैकान्तेन विभिन्ना चेत्     | ४६२ | पतत्कीटकृतत्वस्य                  | ,,  |
| नैतदेवं भवेत्राम            | ८०९ | पतत्कीटकृतेयं मे                  | ४०६ |
| नैती हेतू द्वयोः सिद्धौ     |     | पदं वर्णातिरिक्तं तु              | ६२८ |
| नैरन्तर्यप्रवृत्ते हि       |     | पदार्थपद्सम्बन्ध०                 | ६४१ |
| नैरात्म्यवादपक्षे तु        | १६७ | पदार्थव्यतिरिक्ते तु              | १३४ |

| तत्त्वसंग्रहस्थकारिकाणामनुक्रमणिका । |     |                                      |     |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| पदार्थशब्दः कं हेतुं                 | २४५ | पर्यायादविरोधश्चेत्                  | ६१६ |
| पदार्था यैश्व यावन्तः                | ८१८ | पर्यायेण च यः कश्चित्                | 600 |
| परतो वेदतत्त्वज्ञाः                  | ६५१ | पर्यायेण यथा चैको                    | ६१६ |
| परदुःखानुमाने च                      | ३९६ | पर्युदासात्मकं तचेत्                 | ७९९ |
| परधर्मेऽपि चाङ्गत्वं उक्तमश्वग-      |     | पर्युदासात्मकाभ्यां चेत्             | ६६३ |
| जादिवत्                              | ६३४ | पश्चिमाप्रिमदेशाभ्यां                | २३३ |
| परधर्मेऽपि चा (ना?) क्रलं            |     | पाचकादिमतिर्न स्थात्                 | २४७ |
| भवेदश्वगजादिवत्                      | ७१८ | पाचकादिषु च ज्ञानं                   | २४६ |
| परपक्षे च तज्ज्ञानं                  | ५३५ | पादपार्थविवक्षावान्                  | ४४३ |
| परबोधात्मनियतं                       | ८९५ | पारम्पर्यार्पितं सन्तं               | ६९५ |
| परमाणोरयोगाच                         | ५५९ | पारम्पर्येण साक्षाद्वा कार्यकार-     |     |
| परव्यपाश्रयेणापि                     | ४८५ | णतां गतम् ।                          | ५१९ |
| परस्परविभिन्ना हि                    | २१७ | पारम्पर्येण साक्षाद्वा कचित्कि-      |     |
| परस्परविरुद्धात्म०                   | ५५५ | भिद्धि                               | १७२ |
| परस्परविरुद्धौ च                     | ४२९ | पारार्थ्यं चक्षुरादीनां              | ११७ |
| परस्परस्वभावत्वे                     | ४८९ | पार्थिवद्रव्यसत्त्वादि ०             | ५९४ |
| परस्परात्मतायां तु                   | ५५४ | पार्थिवाविषयत्वे हि                  | १६२ |
| परस्पराविनिर्भागात्                  | ८०२ | पार्श्वद्वितयसंस्थाश्च               | १०३ |
| परस्परास्वभावत्वे                    | ४८९ | पावकाव्यभिचारित्वं                   | ८८५ |
| परापराभिधानादि०                      | २२३ | पिका <del>'</del> जनाद्यपोहेन        | ३४० |
| परायत्तेऽपि चैतस्मिन्                | ७५८ | पितृशब्दश्चतेर्योऽपि                 | ४१४ |
| परार्थमनुमानं तु                     | ४२७ | पिपासाकुलचित्तस्य                    | ८९८ |
| परिच्छेदफलत्वेन                      | 800 | पीडाहेतुमदृष्टं च                    | 60  |
| परिच्छेदः स कस्येति                  | ५६२ | पीतशङ्कादिबुद्धीनां                  | ३९४ |
| परेणोक्तान्त्रवीमीति '''ध्रुवम् ।    | ६३१ | पीनो दिवा न भुङ्के चेत्यस्मिन्नर्थे  |     |
| परेणोक्तान्ब्रवीमीति भवेत्           | ७१५ |                                      |     |
| परेणोक्तास्तु नोच्यन्ते              | ७१६ | पुंचाक्यादिप विज्ञानं                | ६६५ |
| परेरेवं न चेष्टं चेत्                | ७४० | पुंसां देहप्रदेशेषु विज्ञानोत्पत्ति- |     |
| परोक्षविषयत्वेऽपि                    | ४८५ | रिष्यताम् ।                          | ६८७ |
| परोक्षविषया यात्रत्                  | ,,  | पुंसां देहप्रदेशेषु विज्ञानीत्पत्ति- | _   |
| परोपगतभेदादि ०                       | ३६४ | रिष्यते ।                            | ६०७ |

| पुंसामध्यवसायश्र                  | ६९८         | प्रकृत्या जडरूपत्वात्             | ५६४        |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| पुद्रळादिपरीक्षासु                | १४८         | प्रकृत्या दीपको दीपः              | ४३७        |
| पुनः पुनर्विकल्पेऽपि              | ३८५         | प्रकृत्या भाखरे वित्ते            | <b>९१३</b> |
| पुनर्जलादिसापेक्षात्              | १९१         | प्रकृत्येव पदार्थीनां             | ६७०        |
| पुमानेवंविधश्चायं                 | ९६          | प्र <b>कृ</b> त्येवां शुहे तुत्वं | ७९         |
| पुरस्तादनुमानेन                   | ९३४         | प्रज्ञाकृपादियुक्तानां            | ६५५        |
| पुरःस्थितेऽपि पुंसि स्यात्        | ९१८         | प्रज्ञादीनां च धर्मित्वं          | ९०८        |
| पुराणं मानवो धर्मः                | ९२२         | प्रतिज्ञादिवचोऽप्यन्येः           | ४१८        |
| पुरुषाधीनता चास्य                 | ६२८         | प्रतिज्ञानभिधाने च                | ४२१        |
| पूर्व संविहिताकार०                | १५८         | प्रतिज्ञार्थेकदेशत्वात्           | ४४७        |
| पूर्वकेभ्यः स्वहेतुभ्यो           | १८१         | प्रतिपादितरूपस्य                  | ८६९        |
| पूर्वश्वणविनाशे च                 | १६८         | प्रतिबिम्बं तु शब्देन             | ३४५        |
| पूर्वदेशावियुक्तस्य               | <b>000</b>  | प्रतिबिम्बं हि शब्दार्थः          | ३६२        |
| पूर्वप्रमितमात्रे हि              | १५९         | प्रतिबिम्बकविज्ञानं               | ६९६        |
| पूर्ववर्णविदुद्भूत०               | ७१९         | प्रतिबिम्बात्मकोऽपोहः             | ३२३        |
| पूर्वापरादिबुद्धि भ्यो            | २०६         | प्रतिविम्बोदयद्वारा               | ११४        |
| पूर्वा वेदस्य या कोटिः            | 466         | प्रतिबिम्बोद्यस्त्वत्र            | ६९७        |
| पूर्वोक्तवाधकायोगे                | ९१२         | प्रतिभाऽपि च शब्दार्थों           | २८८        |
| पूर्वोक्तेन प्रबन्धेन             | २९९         | प्रतिभावं च यद्येकः               | ဖစ         |
| पृ <del>थक्त्व</del> मुभयात्मत्वं | ७४८         | प्रतिभावमपोहोऽयं                  | ३१५        |
| पृथिव्याद्यात्मकास्तावत्          | १८६         | प्रतिभासश्च शब्दार्थः             | ३३५        |
| पौरुषेयत्वसिद्धेश्च               | 606         | प्रतिभासान्तराद्भेदात्            | ३१७        |
| पौरुषेया इमे शब्दाः               | ६६७         | प्रतिव्यक्ति तु भेदेऽस्य          | <b>હ</b> ૦ |
| पौर्वापर्यविवेकेन                 | १९५         | प्रतिसङ्ख्यानिरोधादि ०            | ५१२        |
| प्रकाशकत्वं बाह्योऽर्थे           | ५६३         | प्रतिसङ्ख्यानिवृत्तौ च            | ५४६        |
| प्रकाशकानपेक्षं च                 | ८३          | प्रतिसङ्ख्याऽप्रतिसङ्ख्य ०        | ६३८        |
| प्रकाशतमसी राशेः                  | ४८०         | प्रतिसन्धानकारी च                 | १७०        |
| प्रकृतार्थाश्रया साऽपि            | ४२०         | प्रमाभावाच वस्तूनां               | ४७१        |
| प्रकृतीशादिजन्यत्वं               | <b>३</b> ३६ | प्रत्यक्षं कल्पनापोढं वेद्यते     | ३७४        |
| प्रकृतीशोभयात्मादि <i>०</i>       | १           | प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्त०     | ३६६        |
| प्रकृतीश्वरयोरेवं                 | 40          | प्रसक्षं न तदिष्टं चेत्           | २०४        |
|                                   |             |                                   |            |

| तत्त्वसंप्रहस्थकारिकाणामनुक्रमणिका | 1 |
|------------------------------------|---|
|                                    |   |

| प्रत्यक्षं व्यक्तभासित्वात्     | ८९६                                          | प्रदीपादिप्रभावा <b>च</b>        | २६४            |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| प्रत्यक्षतः प्रसिद्धास्तु       | २३७                                          | प्रधानकारणत्वस्य                 | ५८७            |
| प्रत्यक्षत्वे स्थिते चास्यां    | ४६३                                          | प्रधानपरिणामेन                   | ७५             |
| प्रत्य <b>क्षदृष्टनीरादिः</b>   | ८९९                                          | प्रधानपुरुषार्थज्ञः सर्वधर्मञ्च० | ८४७            |
| प्रत्य <b>क्ष</b> रष्टसम्बन्धं  | ४२२                                          | प्रधानपुरुषार्थज्ञसर्वार्थज्ञ ०  | ८६३            |
| प्रत्यक्षदृष्टः सम्बन्धो        | ४२४                                          | प्रधानहेत्वभावेऽपि               | ३९             |
| प्रत्यक्षद्रव्यवर्त्तिन्यो      | ४६८                                          | प्रधानेनोपनीतं च                 | १११            |
| प्रत्यक्षपक्षनिक्षि <b>प्तं</b> | 469                                          | प्रध्वंसस्य तु नैरात्म्यात्      | १३८            |
| प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञा तु        | ६६६                                          | प्रध्वंसो भवतीत्येव              | १३ <b>९</b>    |
| प्रत्यक्षमनुमानं च              | ३६६                                          | प्रबन्धवृत्त्या गन्धादेः         | १८०            |
| प्रत्यक्षमनुमानं वा             | ८४५                                          | प्रभञ्जनविशेषश्च                 | ४१७            |
| प्रत्यक्षस्तु स एवेति           | <b>000</b>                                   | प्रभाखरमिदं चित्तं               | ८९५            |
| प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः         | ४७१                                          | प्रभूतं वर्तिदेशे हि             | ७३२            |
| प्रत्यक्षादौ निषिद्धेऽपि        | ८३८                                          | प्रमाणं ब्रह्णात्पूर्वं          | ७६ <b>७</b>    |
| प्र <b>सक्षाद्यवतारश्च</b>      | ४७७                                          | प्रमाणं तस्य वक्तव्यं            | ४५८            |
| प्रत्यक्षानन्तरोद्भूत <b>०</b>  | ३८८                                          | प्रमाणं विस्तरेणोक्तं            | ९०१            |
| प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां         | ६३                                           | प्रमाणं हि प्रमाणेन              | <b>હ્વ દ્ર</b> |
| प्रत्यक्षीकृतनैरात्म्ये         | ८६९                                          | प्रमाणगोचरा येषां                | ८७७            |
| प्रत्यक्षेण च बाधायां           | १६१                                          | प्रमाणतः प्रवृत्तस्तु            | ७७६            |
| प्रत्यक्षेणा <u>न</u> ुमानेन    | <b>७३</b> ६                                  | प्रमाणद्वयसंवादि ०               | ९२७            |
| प्रत्यक्षेणावबुद्धे च           | ४४६                                          | प्रमाणपञ्चकं यत्र                | ४७०            |
| प्रत्यक्षेऽपि यथा देशे          | ,,                                           | प्रमाणषट्कविज्ञातो               | ४५६            |
| प्रत्ययान्तरसङ्कावे             | ४७४                                          | प्रमाणानां निवृत्त्याऽपि         | ६५८            |
| …प्रत्यवमर्षाच                  | <b>ξ                                    </b> | त्रमाणानां त्रमाणत्वं            | ७६७            |
| प्रत्युचारणनिर्वृत्तिः          | ६२७                                          | प्रमाणानां स्वरूपं चेत्          | 085            |
| प्रत्युचारणमेनं च               | ७०५                                          | प्रमाणान्तरमासक्तं <u>ः</u>      | 840            |
| प्रत्येकं यश्च सम्बन्धः         | ७०५                                          | प्रमाणान्तरमेवेयं                | ४८२            |
| प्रत्येकं वाऽपि सम्बन्धो        | ६२२                                          | प्रमाणान्तरमेषाऽपि               | ,,             |
| प्रत्येकाभिहिता दोषाः           | ६०२                                          | प्रमाणाभावनिर्णीत०               | ४६०            |
| प्रथमेनैव शब्देन                | ३४४                                          | प्रमाणे च स्थिते वेदे            | ६४४            |
| प्रथमेभ्यश्च तन्तुभ्यः          | १९४                                          | प्रमेयज्ञेयशब्दादेः              | ३५८            |
| દ                               |                                              |                                  | ÷ ·            |

Ę

| प्रसेयक्केयशब्दादी                 | ३५६ | प्रायः सम्प्रत्ययो दृष्टो       | ४३९        |
|------------------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| प्रमेयत्बादिहेतुभ्यः               | ५७६ | प्रासादश्चेष्यते योगो           | २१६        |
| प्रमेयवस्त्वभावेन                  | 880 | <b>फ</b>                        | ·          |
| प्रयक्षानन्तरं ज्ञानं कृतका०       | ६३८ | फलाक्षेपश्च कारित्रं            | ५०६        |
| प्रयक्षानन्तरं ज्ञानं यदा          | ६४० | व                               | ·          |
| प्रयक्तानन्तरज्ञानकार्या०          | ७३० | बलासादिप्रभावेण                 | ५४८        |
| प्रलये लुप्तविज्ञान०               | ५३  | बलिभुग्धूमहेतृत्थ०              | ७७४        |
| प्रसङ्गसाधनत्वेन                   | 446 | बहिर्देशविशष्टेऽर्थे            | ४६०        |
| प्र <b>स</b> ज्यप्रतिपेधश्च        | ३१८ | वहुदेशिथितिस्तेन                | २००        |
| प्रसादोद्वेगवरणा०                  | ३६  | बहुिमः श्रवणैरेष                | ५९४        |
| प्रसिद्धायां हि सत्तायां           | ९१७ | वहुव्यक्त्याश्रिता या च         | ३५०        |
| प्रसुप्तिकाद्यवस्था <b>सु</b>      | ५४२ | बह्वल्पविषयत्वेन                | ३२७        |
| प्राक्च जात्या घटादीनां            | ७१६ | वाधकः प्रत्ययश्चायं             | ७८९        |
| प्राक् स चेत्पक्षधर्मत्वात्        | ४३४ | बाधकप्रत्ययस्तावत्              | ७५९        |
| प्रागगौरिति विज्ञानं               | २९१ | वाधकप्रत्ययाभावात्              | ७९७        |
| प्रागवस्थमपि ज्ञानं                | ५३८ | वाधकानभिधानाञ्च                 | ५३९        |
| प्रागशक्तः समर्थश्र                | ६४८ | बाधकान्तरमुत्पन्नं              | ७६०        |
| प्रागात्ताभिर्वियोगस्तु            | ८०  | बाधकारणदुष्टत्वज्ञानाभावा०      | ७८८        |
| प्रागासीच <b>यसावेवं</b>           | ३६  | बाधकारणदुष्टत्वज्ञानेऽप्युक्ता० | ८०७        |
| प्रागुक्ते भावमात्रे च             | ४२१ | बाधाद्दष्टेन चेत्सर्व०          | ९१८        |
| (प्राग्गोगतं हि सादृश्यं)          | ४४६ | वाधिर्यादिव्यवस्थानं            | ६०७        |
| प्राज्ञोऽपि हि नरः सूक्ष्मान्      | ८२५ | वाधिर्याद्यवस्थानं              | ६८७        |
| प्राणादिमिर्तियुक्तश्च             | ८२  | बाध्यतां काममेतत्तु             | ५२५        |
| प्राणादीनां च सम्बन्धो             | ८८  | वाध्यते च श्रुतिः स्पष्टं       | ७४२        |
| प्राधान्यं किमिदं नाम              | २४९ | वाध्यवाधकभावस्तु                | १५६        |
| प्राप्तावस्थाविशेषा हि ये जाता०    | १९४ | बाह्यरूपाधिमोक्षेण              | <b>२८८</b> |
| प्राप्तावस्थाविशेषे हि नैरन्तर्येण | २२१ | वाह्यार्थप्रापणं यद्वा          | ५७५        |
| प्राप्तिमहणपक्षे तु                | ६८४ | वाह्यार्थाध्यवसायेन             | ३२०        |
| प्रामाण्यनिश्चयो यस्मात्           | ७७२ | वीजोदकपृथिव्यादि                | २१८        |
| प्रामाण्ये परतः प्राप्ता           | ७९८ | <b>4</b> 11                     | 69         |
| प्रामाण्ये परतः प्राप्ते           | ७९७ | वुद्धितीत्रत्वमन्दत्वे          | ६१७        |
|                                    |     |                                 |            |

| बुद्धिमत्पूर्वकत्वं च                         | 4१          | भावत्कोऽनुपलम्भो हि              | 900        |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|
| बुद्धि <del>मत्त्</del> वात्प्रधा <b>नस्य</b> | ११५         | भावध्वंसात्मनश्चैवं              | १३९        |
| बुद्धिमद्धेतुमात्रे हि                        | ५०          | भावनाख्यस्तु संस्कारः            | २२९        |
| बुद्धिरध्यवसायो हि                            | ११५         | भावनोत्कर्षनिष्ठैक०              | ८९७        |
| बुद्धिस्थोऽपि न चेत्तस्यां                    | ४५४         | भावपक्षप्रसिद्ध्यर्थमुच्यते यच   | ६६२        |
| बुद्धीनामपि चैतन्य०                           | ९८          | भावपक्षप्रसिद्धार्थमुच्यते यत्तु | ५८७        |
| बुद्धीन्द्रियादिसङ्घात०                       | ८१          | भावसामान्यबुद्धीनां              | ३९४        |
| बुद्धेरपरतः सिद्धिः                           | ४७९         | भावस्य हि तदात्मत्वं             | ४१०        |
| बुद्धेर्यथा च जन्मैव                          | १७९         | भावाचाव्यतिरिक्तत्वात्           | ६८०        |
| बुद्धी ये वा विवर्त्तन्ते                     | ३३ <b>३</b> | भावादननुमानेऽपि                  | ४२५        |
| बुद्ध्यन्तरा (द्व्यवच्छेदो)                   | . २९४       | भावान्तरात्मकोऽभावो              | २९२        |
| बुद्ध्यपेक्षा च सङ्ख्याया                     | २१४         | भावाभावात्मको नाशः               | १३५        |
| वुद्ध्याकारश्च बुद्धिस्थो                     | २८३         | भावाभावाविमौ सिद्धौ              | १८१        |
| बुद्धाकारोऽपि शब्दार्थः                       | २८८         | भावाभावस्वरूपं वा                | ८१८        |
| बोद्धा सामान्यरूपस्य                          | <b>८</b> 88 | भावे सति हि दृश्यन्ते            | १७७        |
| बोधरूपतयोत्पत्तेः                             | ५६०         | भावो भावान्तरातुल्यः             | ४८७        |
| बोधानुगतिमात्रेण                              | ५१८         | भासमानः किमात्माऽयं              | ५५१        |
| बोधिसत्त्वदशायां हि                           | ८९३         | भासमानोऽपि चेदेष                 | २४४        |
| ब्रह्मादयो न विद्यानां                        | ६४३         | भिन्नदेहप्रवृत्तं च              | ५२२        |
| ब्रह्मादीनां च वेदेन                          | ९१५         | मिन्नदेहश्रितत्वेऽपि             | ५४३        |
| भ                                             |             | भिन्नसामान्यवचनाः                | २९५        |
| भवद्भिरपि वक्तव्ये                            | १८१         | <b>भिन्नाक्ष्</b> प्रहणादिभ्यो   | ४४०        |
| भवद्भिः शब्दभेदोऽपि                           | ३०६         | भित्राभानां मतीनां चेत्          | ६८३        |
| भवन्मते हि नाकारो                             | १०१         | भिन्नेष्वन्वयिनोऽसत्त्वे         | २४६        |
| भवानेव तदा सिद्धः                             | ८५२         | <b>भुक्तचिन्तितमुष्टिस्थ</b> ०   | ८३४        |
| भवेयुर्यदि सिद्ध्यन्ति                        | ५२०         | भूतं भवद्भविष्य <b>च</b>         | <b>688</b> |
| भाक्तं तद्मिधानं चेत्                         | १९९         | भूतादिबोधने शक्ता                | ८६३        |
| भागानां परमाणुत्वं                            | ५५८         | भूतार्थचोतने शक्तिः              | ४३७        |
| भारतेऽपि भवेदेवं                              | ६४३         | भूतार्थभावनोद्भृतं कल्पना०       | ३९८        |
| भावतः क्षणिकत्वात्तु                          | ६७१         | भूतार्थभावनो द्भृतमानसेनैव       | ८६४        |
| भावतस्तु न पर्यायाः                           | ३२४         | भूत्वा यद्विगतं रूपं             | ५१७        |

| ४५१         | मन्ये तेनैव दत्तेयं                    | ९२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०४         | ममाप्रमाणमित्येवं वेदो०                | ५९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २८७         | ममाप्रमाणमित्येवं शब्दो०               | ६६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २५१         | मयेति प्रतिसन्धानं                     | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६६८         | <b>मरणक्षणविज्ञानं</b>                 | ५३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 498         | महद्दीर्घादिभेदेन                      | २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १४७         | महाभूतादिकं व्यक्तं                    | ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १२६         | मानं कथमभावश्चेत्                      | ४७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ६८०         | मानसं तदपीत्येके                       | ३९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३६१         | मानसानां गुणानां तु                    | <b>८९</b> ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४९९         | मानसेनैव यद्वेदां                      | ३९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6</b> 00 | मानसेन्द्रियविज्ञान०                   | ३९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ४९९         | मानस्यो भ्रान्तयः सर्वाः               | ३९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३८१         | माने स्थितेऽपि वेदेऽतः                 | ६५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ४६५         | माऽभूत्प्रमाणतः सिद्धिः                | ५५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १५७         | माऽभूद्वा साधनं तत्र                   | ८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ४४१         | मायाकारो यथा कश्चित्                   | ९२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "           | मार्गे सात्म्यमतो याते                 | ५८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३७५         | मा वा प्रमाणसत्ताऽभूत्                 | ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ७८१         | मा वाऽभूदुपदेशोऽस्य                    | ८५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | मा वाऽभूदृष्टमिसादि०                   | 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५९८         | मिथ्याज्ञानं समानं च                   | ४२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ६४२         | मिध्यानुरागसञ्जात ०                    | ६६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ८२          | मिण्याबुद्धिर्न सर्वेव                 | २२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 486         | मिथ्याबुद्धिश्च सर्वैव                 | २१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५३६         | मिथ्याऽवभासिनो ह्येते                  | ७०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ८९०         | मिथ्याविकल्पतश्चास्मात्                | ८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६८४         | मिश्री <b>भू</b> तात्परात्मानो         | २६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २३१         | मुख्यतोऽर्थं न गृह्णाति                | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ६८८         | मुद्रामण्डलमन्त्रादेः                  | ८९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ६१७         | मृच्छीखेदप्रलापादि०                    | ७५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | १०४ ममाप्रमाणमित्येवं वेदो० २८७ ममाप्रमाणमित्येवं शब्दो० २५१ मयेति प्रतिसन्धानं सरणक्षणिवज्ञानं प९१ महार्मूतादिकं व्यक्तं १२६ मानं कथमभावश्चेत् १८० मानसं तदपीत्येके मानसानां गुणानां तु ४९९ मानसेनैव यद्वेदं ७०६ मानस्यो श्रान्तयः सर्वाः भाने स्थितेऽपि वेदेऽतः भाऽमूद्रमाणतः सिद्धिः भावाऽमूद्रपदेशोऽस्य मा वाऽभूद्रपदेशोऽस्य |

| तत्त्वसंप्रहस्थकारिकाणामनुक्रमणिका । |             |                                | <b>ઝ</b> |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| मूर्त्तस्य प्रतिबिम्बस्य             | ४१८         | यत एव न वेदादि०                | ८६५      |
| मूलप्रभेदरूपायाः                     | ८५४         | यतः प्रत्यय इत्येव             | ६१८      |
| मृत्पिण्डदण्डचकादि                   | ७५७         | यतः सर्वोत्मना ताभ्यां         | ३४५      |
| मृद्धिकारादयो भेदा                   | ३८          | यतस्तु मूर्वशूद्रेभ्यः         | ८४०      |
| मृषात्वे त्वेकबोधस्य                 | <b>८</b> 88 | यतः स्थाणुनरी दृष्टी           | ८६०      |
| मेयबोधादिके शक्तिः                   | ७४६         | यतः खलक्षणं जातिः              | २७६      |
| मोक्षमासादयन्दृष्टी                  | १७१         | यतो दुरवधाराऽस्य               | ७२३      |
| मोक्षो नैव हि बद्धस्य                | ,,          | यतो बाधात्मकत्वेन              | 600      |
| मोहमानादिमिद्धिः                     | ६४९         | यतोऽभ्युद्यनिष्पत्तिः          | ९०४      |
| मौठिके चेत्रमाणत्वे                  | ७५७         | यतोऽयं प्रत्ययस्तावत्          | ६४४      |
| य                                    |             | यत्तत्र जडचेतोभिः              | ३५६      |
| यं करोति नवं सोऽपि                   | ६२३         | यत्तादात्म्यतदुत्पत्त्या       | ४२९      |
| यं चात्मानमभित्रेत्य                 | <b>8९</b> ९ | यत्तु ज्ञानं त्वयाऽपीष्टं      | ७७०      |
| यः कश्चिदुपदेशो हि                   | ८३९         | यत्तु बाह्येन्द्रियत्वादि      | ६८४      |
| य: क्षणः कुशलादीनां                  | १६६         | यह्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनु | मा-      |
| यः क्षणो जायते तत्र                  | ५१४         | तृभिः । अभियुक्ततरै०           | ४२६      |
| यः प्रतीत्यसमुत्पादं                 | १           | यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनु | मा-      |
| यः फलस्य प्रसृतौ च                   | १६७         | तृभिः। नान्यथा साध्यते         | ४३०      |
| य आनन्तर्यनियमः                      | १७७         | यत्पूर्वापरयोः कोट्योः         | ५८७      |
| यश्चात्मन्येव विज्ञानं               | <b>९</b> १३ | 1                              | ४४३      |
| यश्चात्यन्तपरोक्षेऽपि                | ९२७         | ,                              | ४३५      |
| यचेदमिष्यते रूपं                     | ५१०         | यत्रापि स्यात्परिच्छेदः        | ७६५      |
| यज्ञातीयैः प्रमाणैश्च यज्ञ           | ातीयार्थ-   | यत्राप्यतिशयो दृष्टः           | ८८६      |
| दर्शनम् । दृष्टं सम्प्रति            | ा लोकस्य    | यत्संवेदनमेव स्थात्            | ५६७      |
| तथा कालान्तरेऽपि                     |             | यत्सन्देह्विपर्यास०            | ७७४      |
| यजातीयैः प्रमाणैस्तु यज              | नातीयार्थ-  | यत्सर्वं नाम लोकेऽस्मिन्       | ८४२      |
| दर्शनम् । दृष्टं सम्प्रति            | ो लोकस्य    | यत्सिद्धप्रतिबन्धेन            | ८७९      |
| तथा कालान्तरेऽप्या                   |             | 1                              | 88       |
| यज्ञातीयैः प्रमाणैस्तु यज्ञ          |             | यथाकथि दिष्टा चेत्             | ६३७      |
| द्शेनम्। भवेदिदानी                   |             | यथाकथश्चिद्धृत्तिश्चेत्        | ७९       |
| तथा कालान्तरेऽप्या                   | भूत ८८८     | यथा कल्मापवर्णस्य              | ४९३      |

| यथा घटावेदींपादिः       | ६०२ | यथा शास्त्रान्तरज्ञानं      | ८९० |
|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| यथा च चक्षुषा सर्वान्   | ८२० | यथा संयोगभावे तु            | २७१ |
| यथा च व्यक्तकः शब्दे    | ७०१ | यथासङ्केतमेवातः शब्दाः      | २४९ |
| यथा चाज्ञातम्लस्य       | ८१० | यथासङ्केतमेवातोऽसङ्कीर्णा ० | ३२७ |
| यथा चाविदितैरेव         | ७६८ | यथा सप्रतिघं रूपं           | ३२६ |
| यथा तत्र भवत्रेव        | ६०७ | यथाऽसौ वेदमूलः स्यात्       | ८४० |
| यथा त्वयं विशेषेऽपि     | ४९९ | यथा खविषये शक्तिः           | ८८९ |
| यथा त्वाभासमात्रेण      | ३८६ | यथा हि नियता शक्तिः         | १७२ |
| यथा त्वेकेन्द्रियाधीन०  | ७६६ | यथा हि भवतां ज्ञानं         | ५७२ |
| यथाऽऽदो च तथाऽन्यत्र    | ७५८ | यथा हि विषमद्यादेः          | ७५१ |
| यथा धात्र्यभयादीनां     | २३९ | यथाऽहेः कुण्डलावस्था        | 94  |
| यथा धूमादिलिङ्गेभ्यः    | ७७३ | यथेन्द्रियस्य साक्षाच       | ४२७ |
| यथा नकुलद्न्ताप्र०      | ८२४ | यथैव कण्टकादीनां            | ६२  |
| यथा न भ्रमणादीनां       | ७१७ | यथैव प्रथमं ज्ञानं          | ७५७ |
| यथा नीलघियः स्वात्मा    | ५६७ | यथैव भ्रमणादीनां            | ६३२ |
| यथा नीलादिरूपाणि        | २२३ | यथैवावस्थितो हार्कः         | ६९६ |
| यथा पात्रादिसंस्थस्य    | २०५ | यथैवाविद्यमानस्य            | ३२३ |
| यथा प्रकाशको दीपो       | २६४ | यथैवास्य परैकक्त इस्रेषा०   | ७१५ |
| यथा बाह्यजलादीनां       | ५७५ | यथैवास्य परैहक्तस्तव०       | ६२९ |
| यथाऽभिहितधर्माणः        | ८५२ | यथैवेष्टादिकानर्थान्        | ९२३ |
| यथा महत्यां खातायां     | ६१६ | यथैवोत्पद्यमानोऽयं          | ६११ |
| यथा महानसे चेह          | ३२९ | यथोक्तदोषदुष्टानि           | ५७  |
| यथा यथा च मौरूर्वादि०   | ९१९ | यथोक्तधर्मणामेषां           | ८९१ |
| यथार्थज्ञानहेतुत्वं     | ६५८ | यथोदितान्तरादेव             | ८७९ |
| यथार्थबोधहेतुत्वात्     | ६५० | यद्थेमपरः शब्दः             | ३४१ |
| यथा छोके त्रिपुत्रः सन् | ४०५ | यदा च योगिनोऽन्येषां        | ३९६ |
| यथाऽवस्थितविज्ञेय ०     | ७५० | यदा च संस्कृतिनैवं          | ६८९ |
| यथा वा दर्पणः स्वच्छो   | ९९  | यदा चाशब्दवाच्यत्वं         | ३०३ |
| यथा वृद्धादयः शब्दाः    | ७३४ | यदा चोपदिशेदेकं             | ८४३ |
| यथा वेगेन धावन्तो       | ५९८ | यदा तु शबलं वस्तु           | ४९४ |
| यथा शस्त्रादिभिश्छेदात् | ५९५ | यदाऽनाकारधीवेद्यं           | १८१ |

|                         | तत्त्वसंप्रहस्थकारिक | णामनुक्रमणिका ।                               |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| यदाऽनुवृत्तिव्यावृत्ति० | ४७३                  | यदि वा भिद्यमानत्वात्                         |
| यदा विलक्षणो हेतुः      | ६३९                  | यदि वा भिद्यमानत्वात्<br>यदि वाऽभिमतं द्रव्यं |
| यदा सूर्यादिशन्दाश्च    | १६४                  | यदि वा योगसामर्थ्यात्                         |

२९५

२०१

यदा सूर्यादिशब्दाश्च ९०१ यदा हि गादिवर्ण च ६९८ यदि वा लङ्कनस्यापि 683 यदि कर्तृत्वभोक्तृत्वे यदि वा सर्वमेवेदं १०७ २८९ यदि कारणशुद्धत्वा० यदि संवादिविज्ञानं ८०२ 608

यदि गन्नादिरूपं तत् यदि स्वतः प्रमाणत्वं २३३ 966 यदि गौरितिशब्दोऽयं यदि ह्येकान्ततो मिन्नं 288 ३८७ यदि चाप्यस्य भावस्य यदीत्थं भवतस्तासु ३७७ 480

यदि चोत्पद्यते शङ्का यदीयागमसत्यत्व० 690 ८४१ यदि ज्ञानातिरेकेण ५५० यहच्छाशब्द्वाच्यायाः OWE

यदि तद्वयतिरिक्तस्तु यद्वलात्परमाण्वादौ २३७ ५२३ यदि तस्यापि सामान्यं

यद्भावं प्रति यन्नैव १३२ ६२३ यदि तु प्रतिबन्धोऽस्मिन् यद्यदिच्छति बोद्धं वा 332 88

यदि तु व्योमकालाद्याः १४३ यद्यन्येन प्रयुक्तत्वात् ७६ यदि तु स्यादगन्ताऽयं २३४ यद्यपि ज्ञातसामध्यी ६२३

यदि त्वदृष्टिमात्रेण यद्यपि व्यापि चैकं च ८५६ ६०६

यदि त्वसद्भवेत्कार्यं यद्यप्यन्येषु शब्देषु १८ ३०४ यदि त्वालोच्य सम्मील्य यद्यपोहनिर्मुक्ते ३८६ ३०३

यदिदं वस्तुनो रूपं यद्यप्यव्यतिरिक्तोऽयं ३३ ३२२

यदि दृध्यादयः सन्ति यद्यस्ति सर्गकालेऽपि ६० २५

यदि नानुगतो भावः 488 ३९५ यद्याकारमनादृत्य

यदि नाम गृहीतं नो यद्यातमा विषयस्तस्याः 888 ९६

यदि नामाध्रुवा व्यक्तिः यद्येकः समवायः स्यात् २६८ २४८

यदि नोपाधयः केचित् यद्येवं कथमस्तित्वं २७४ 488 यद्येवं ये विनदयन्ति यदि न्यायानुरागाद्वः ५३३

**२**७३ 88 यद्येवं वैदिकेऽप्येषा

यदि प्रत्यक्षगम्यश्च ६६५ यदि प्रत्यक्षशब्देन यद्येवं संशयो न स्यात् ३७३

७९६ यदि बुद्धातिरिक्तोऽन्यः यद्येवं समयान्यत्वे ८४२ ३९८

यदि वस्तु प्रमाभावो यद्येवं सर्वदा ज्ञानं ४७५ ६४७

यदि वा तेऽपि पर्यायाः यद्येवमखिला भावा १२० 96

| यद्येवममिधीयेत            | 340   | यस्मादभ्युदये मोक्षे           | ९१३          |
|---------------------------|-------|--------------------------------|--------------|
| यद्येवमाज्यनीवार०         | ९११   | यस्मादुत्सर्गभावोऽयं           | ८००          |
| यद्येवसियमेष्ट्रेव        | २५१   | यस्मादेकोऽपि तन्मध्ये          | ६५१          |
| यद्येवसिष्टवाञ्छायां      | ११३   | यस्मान्निर्मलनिष्कम्प०         | ८४७          |
| <b>यद्येवमीहशो</b> न्यायः | ९२६   | यस्मित्रधूमतो मिन्नं           | ३२९          |
| यद्र्पनिश्चयो यस्मात्     | ξυυ   | यस्मिन्प्रागुपलब्धश्च          | ४१४          |
| यद्वाऽऽत्मन्येव तज्ज्ञानं | ८३५   | यस्य झेयप्रमेयत्व०             | ८२४          |
| यद्वाऽभ्यासवती वृत्तिः    | ८०२   | यस्य तर्हि न बाह्योऽर्थः       | ३६३          |
| यद्वा विशेषणं भेदो        | ३७३   | यस्य यस्य हि शब्दस्य           | २७५          |
| यद्वा वेदानुसारेण         | ६०९   | यस्याध्वत्रितयस्थं हि          | 222          |
| यद्वा षोडशभिश्चित्तैः     | ९३२   | यः सन्देहविपर्यास०             | ७७३          |
| यद्वा सर्वात्मना वृत्ता०  | २०३   | या चेयं सान्तरे बुद्धिः        | २१९          |
| यद्वा सामान्यतो दृष्टं    | ८३९   | यादृशोऽर्थान्तरापोहो           | ३३७          |
| बद्वाऽस्त्येव विशेषोऽयं   | ९०३   | यावद्याबद्धणौघोऽस्यां ०        | ८९५          |
| यद्वा स्वमतसिद्धैव        | ३६९   | यावदौपयिकं ज्ञानं              | ८३५          |
| यन्नादौ कियते वेद:        | 466   | यावद्वद्वी न सर्वज्ञः          | ८४१          |
| यन्नामतार्किको ब्र्यात्   | ५८७   | ्यावांश्च कणभुक् न्यायो नमोभा- |              |
| यन्नामसंस्तवाभ्यास ०      | ષષ્ઠષ | गत्वकल्पने                     | ६१०          |
| यन्नामोत्तरकालं हि        | ७४९   |                                | 450          |
| यन्मनोज्ञामनोज्ञादि०      | ६६९   | यावांश्च कणभुक् न्यायो नभोभा-  | c 0 0        |
| यभ्र नैवंविधो भावः        | ६५    | गत्बदूषणे                      | ६९१          |
| यश्चात्र कल्प्यते धर्मी   | ४३४   | यावानेवापवादोऽतो               | <b>હ</b> ફ ૦ |
| यश्चापि तत्सजातीयः        | २७९   | यावन्न कार्यसंवादः             | ७९०          |
| यश्चास्या विषयो नासौ      | ३७६   | युक्तिकोटिश्रवेऽप्यस्ति        | ३९३          |
| यस्तैरपेङ्यते भावः        | २१८   | युक्तिप्रसिद्धतायां च          | ९२६          |
| यस्मादर्थस्य सत्ताया      | ६५    | युक्तिबाधाऽपि सन्तश्चेत्       | ५१४          |
| यसाद्रत्यादिभावेऽपि       | २३४   | युगपच्छुच्यशुच्यादिस्वभावानां  |              |
| यसाद्रत्याचसत्त्वेऽपि     | २३३   | विरोधिनाम् । ज्ञानं नैकधिया    |              |
| यस्मात्तद्विषयामेव        | ६५४   | द्रष्टं                        | ८४४          |
| यसात्सम्बन्धसद्भावात्     | 400   | युगपत्परिपाट्या वा कथं कार्या- |              |
| यस्माद्तीन्द्रियार्थानां  | ६४९   | <b>द्विनाऽ</b> भुना            | ८४५          |
|                           |       |                                |              |

| तस्वसंप्रहरू                       | थ <b>कारिक</b> | चानकुक्रमणिका ।               | 84          |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| युगपत्परिपाट्या वा ज्ञानं कार्या-  | 1              | ये वा समानजातीय०              | ८९१         |
| त्प्रकाशितम् ।                     | 948            | ये वा स्थिराश्रये वृत्ताः     | ८९२         |
| युगपत्परिपाट्या वा सर्व चैक-       |                | ये विद्यागुरवस्तत्र           | <b>७६२</b>  |
| स्त्रभावतः।                        | < 88           | येषां त्वप्राप्तजातोऽयं       | ६०३         |
| युगपत्परिपाट्या वा खेच्छया         |                | ये हि तावद्वेद्शाः            | 480         |
| प्रतिपद्यते ।                      | ९३२            | ये हि लोभभयद्वेष०             | 888         |
| ये च वाहितपापत्वात्                | ९२३            | यैः पुनः स्वोक्तिषु स्पष्टं   | ९२२         |
| ये चापचयघर्माणः                    | ८९१            | यो गवा सहशोऽसौ हि             | ४५३         |
| ये चार्था दूरविच्छिनाः             | ८२७            | योगाभ्यासविशेषा               | 690         |
| ये चेह सुधियः केचित्               | ५३९            | योग्यकारणसद्भावात्            | ६७५         |
| ये तु ब्रह्मद्विषः पापाः           | 490            | योग्यरूपस्य हेतुत्वे          | १४५         |
| ये तु मन्वादयः सिद्धाः             | ८४०            | यो जनः क्षणमध्यास्ते          | 234         |
| ये तु व्योमाद्यो भावाः             | १४१            | यो नाम न यदाला हि             | ३३६         |
| ये तु श्रोत्रादयो भावाः            | ४६३            | योऽप्यतीन्द्रियहक् पश्येत्    | ७९४         |
| ये तु सत्सु भवदृष्टं               | ५६             | योऽप्ययं हेतुरत्रोक्तः        | 880         |
| ये त्वविच्छिन्नमूछत्वात्           | ८६४            | यो यत्र व्यापृतः कार्ये       | 860         |
| येन तद्विनिवृत्त्यर्थ              | ७७२            | यो यद्विवक्षासम्भूत०          | ८९९         |
| ' '                                | ६५९            | यो वाऽर्थो बुद्धिविषयो        | २८५         |
| येन त्विष्टं न विज्ञानमर्थसारूप्य० | ४०२            | योऽश्रुतानुमितं सत्यं         | ७१९         |
| येन त्विष्टं न विज्ञानमर्थाकारोप०  | ५६०            | योऽसौ षड्दन्तमालानं           | ९०६         |
| येन रूपेण विज्ञानं                 | ५३५            | यो हि भावः क्षणस्थायी         | १३७         |
| येन श्रब्दमयं सर्व                 | ६९             | यौगपद्यप्रसङ्गोऽपि            | १७५         |
| ये निरंशं नभः प्राहुः              | ६८७            | यौ संयोगविभागौ च              | २१८         |
| येनैकैः स्वत एवेति                 | ७७५            | र                             |             |
| येनैव हेतुनैकस्य                   | ८२३            | रक्तं नीलसरोजं हि             | ६५६         |
| येऽन्येऽन्यथैव शब्दार्थं           | २८३            | रक्तं वासोऽखिळं सर्वे         | १९८         |
| येऽपि विच्छिन्नमूलत्वात्           | ८२१            | रक्ते च भाग एकस्मिन्          | "           |
| येऽपि सातिशया दृष्टाः              | ८२५            | रजः सस्वादिरूपादि             | 48          |
| ये पुनः कल्पिसा एते                | २६३            | रसनेन्द्रिय <b>सम्बन्धात्</b> | ८६४         |
| ये प्रमाणतदाभास०                   | ८३०            | रसः शीतो गुरुश्चेति           | <b>ર</b> ५३ |
| ये वा क्रमेण जायन्ते               | ५५             | रागद्वेषमदोन्माद०             | ७६२         |
| 70                                 |                |                               |             |

|                                    | _           |                                |     |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----|
| रागद्वेषादयः हेशाः                 | ५४७         | लाघवात्क्रमभावेऽपि             | ६८५ |
| रागद्वेषाद्यश्चामी                 | ५४६         | लिङ्गं चन्द्रोदयो दृष्टः       | 88€ |
| रागद्वेषादियुक्तांश्च              | ८०९         | लि <b>ङ्गसङ्ख्यादियोगस्तु</b>  | ३४५ |
| रागद्वेषादियुक्ता हि               | ८०८         | लि <b>ङ्गसङ्ख्यादिसम्बन्धो</b> | ३१० |
| रागा <b>दि</b> निगडेर्बद्धः        | १७१         | लिङ्गाच प्रतिविम्बाख्यात्      | ४१८ |
| राजहंसशिशुः शक्तः                  | ८९३         | होचनादौ यथा रूप०               | ३२५ |
| राजीवकेसरादीनां                    | ६२          | लौकिकं लिक्नमिष्टं चेत्        | ४३२ |
| रात्रिकी प्रलयो नाम                | ६२७         | व                              |     |
| रावं न मण्डलं यस्मात्              | ६९८         | वक्तन्यं चैष कः शब्दो          | ६३५ |
| रुदितस्तनपानादि ०                  | ५४४         | वक्तारः कर्त्तभिस्तुल्याः      | ९०३ |
| रूपकुम्भादिशब्दा हि                | २६७         | वक्तरन्यो न सम्बन्धो           | ७०६ |
| रूपत्वाद्याश्रयाः सर्वे            | १६३         | वक्तृश्रोत्रधियोभेंदात्        | ६२३ |
| रूपमर्थगतेरन्य <b>त्</b>           | ५४०         | वक्तृश्रोत्रोर्न हि ज्ञानं     | ३६४ |
| रूपशब्दादिबुद्धीनां                | ३९१         | वक्रकृत्रिमवाक्यानां           | ९०३ |
| रूपादयो घटश्चेति                   | ११८         | वचसां प्रतिबन्धो वा            | 880 |
| रूपादित्वमतीता <b>देः</b>          | ५१७         | वचोभ्यो निखिलेभ्योऽपि          | ४४१ |
| रूपादिप्रत्ययाः सर्वे              | ८१          | वनशब्दः पुनर्व्यक्तीः          | ३४९ |
| रूपादिवित्तितो भिन्नं              | १२४         | वयमश्रह्धानास्तु               | ९२६ |
| रूपादीन्दीवरादिभ्यः                | १८८         | वर्णत्वाचापि साध्योऽयं         | ५९६ |
| रूपाभावादभावानां                   | ३६३         | वर्णादन्योऽय नादात्मा          | ६३५ |
| रूपामावेऽपि चैकत्वं                | ३२४         | वर्णानां ऋमशून्यानां           | ७३३ |
| ल                                  |             | वर्णानामपि नत्वेवं             | ६३० |
| <b>उङ्गनोदक</b> तापाभ्यां          | ८९२         | वर्णाः सर्वगतत्वाद्वो          | ६२८ |
| <b>लतातालादिबुद्धीनां</b>          | ३७५         | वर्णेषु व्यज्यमानस्य तस्य      | ६३३ |
| <b>ढ</b> ब्घापचयपर्यन्तं           | 448         | वर्णेषु व्यज्यमानस्य नास्य     | ७१८ |
| <b>ळब्धासाधारणोपायो</b> ऽशेषपुंसां |             | वर्णेषु शक्यते (चेयं)          | ६६८ |
| विलक्षणः। तत्रैकः सर्ववि-          |             | वर्णोत्था चार्थधीरेषा          | ७२७ |
| त्कश्चिम्                          | ८४५         | वर्ण्यते हि स्मृतिस्तेन        | ८८६ |
| लब्धासाधारणोपायोऽशेषपुंसां         |             | वर्त्तमाने तु विषये            | ९६  |
| विरुक्षणः। स एकः सर्व-             |             | वर्द्धमानकभङ्गेन               | ५०१ |
| विभाधः                             | <b>९</b> ३५ | वर्द्धमानकभावस्य               | ५०२ |
|                                    |             | · '                            |     |

| तस्वस                        | इंप्रह् <b>स्थकारिका</b> | णामनुक्रमणिका ।                | 48  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----|
| <sub>वलीपलितकार्कश्य</sub> ० | २०६                      | विकियायाश्च सद्भावे            | ११३ |
| विशत्वादिगुणाधाराः           | ९२०                      | ^ ^ `                          | ८९९ |
| वस्तुतस्तु न सम्बन्धः        | ६७०                      | विघुष्टशब्दः सर्वज्ञः          | ९०९ |
| वस्तुतस्तु निरालम्बो         | ३९१                      | विच्छिन्नमन्यथा चैव            | २२१ |
| वस्तुत्वग्रहणादेषः           | ८१                       | विजातिभ्यश्च सर्वेभ्यः         | २३६ |
| वस्तुनोऽनेकरूपस्य            | ५९४                      | विजातीयपरावृत्तं               | ३१७ |
| वस्तुनो हि निषृत्तस्य        | ४८७                      | विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः        | ५८२ |
| वस्तुभूतौ हि यौ पक्षौ        | ५८७                      | विज्ञातश <del>के</del> रप्यस्य | ४२६ |
| वस्तुरूपा च सा बुद्धिः       | २९४                      | विज्ञातार्थप्रकाशत्वात्        | 885 |
| वस्तुस्थित्या प्रमाणं तु     | ७९२                      | विज्ञाताथोधिगन्तृत्वात्        | ४२५ |
| वस्तुस्थित्या हि तज्ज्ञानं   | ४२८                      | विज्ञातोऽपीतरैरर्थः            | १६० |
| वस्तुस्वलक्षेण नैताः         | ३९३                      | विज्ञानं जडरूपेभ्यो            | 449 |
| वस्त्वनन्तरभावाच             | १३६                      | विज्ञानं जनयदृ्पे              | ५६६ |
| वस्त्वनन्तरभावित्वं          | १३८                      | विज्ञानत्वं प्रकाशत्वं         | ५८२ |
| वस्त्वभावात्प्रमाणस्य        | ४७९                      | विज्ञानस्यैव निर्भासं          | ५३३ |
| वस्त्वित्यध्यवसायत्वात्      | ३३७                      | विज्ञायेत विजातीयै:            | ४९६ |
| वस्त्वित्यध्यवसाया <b>ध</b>  | ३२२                      | विद्यमानस्य चार्थस्य           | ६२५ |
| वस्त्वसध्यवसायाचेत्          | ३५२                      | विद्याचरणसम्पन्ने              | ९२० |
| वस्त्वेकात्मकमेवेदं          | 866                      | विधानप्रतिषेधौ हि              | ४९१ |
| वस्त्वेव कल्प्यते तत्र       | ३५९                      | विधिनैवमभावश्च                 | १३५ |
| वाक्यं नित्यं पुराऽस्माभिः   | ७९३                      | विधिरूपश्च शब्दार्थी येन       |     |
| वाक्यस्याकर्तृकत्वं च        | ७९४                      | नाभ्युपगम्यते । तदाभं          | ३३९ |
| वाक्यार्थेऽन्यनिवृत्तिश्च    | ३५४                      | विधिरूपश्च शब्दार्थो येन ना-   |     |
| वाचकानां यथा चैवं            | ३०६                      | भ्युपगम्यते । न भवेत्          | थ०६ |
| वास्तवी चानुमा सर्वा         | ६७२                      | विध्यात्मनाऽस्य वाच्यत्वे      | ३१५ |
| वाहदोहादिरूपेण               | २४०                      | विध्यादावर्थराशौ च नान्यापोह०  | ३११ |
| वाहीकादिप्रसिद्धेऽस्मिन्     | ८६७                      | विध्यादावर्थराशौ च नास्तितादि  | ३५३ |
| विकल्पकमतो ज्ञान०            | ३७४                      | विनष्टात्तु भवेत्कार्य         | १७५ |
| विकल्पात्मा च सामान्य०       | ९३४                      | विनाशे यद्यहेतुः स्यात्        | १५३ |
| विकल्पासम्भवे तस्य           | ९२४                      | विनिश्चितत्रिरूपं च            | ६६३ |
| विकल्पे सति वक्तृत्वं        | ८८१                      | विपक्षोऽपि भवत्यत्र            | ४७० |

| <b>विपर्वस</b> ाविपर्यस्त ०         | १२४ | विवेकालक्षणात्तेषां            | १९७         |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------|
| वियाकहेतुः फलदो                     | 486 | विशिष्टविषयो बोधः              | ३८०         |
| विप्रकृष्टे हि विषये                | ७८५ | विशिष्टसंस्कृतिः शब्दात्       | ६९२         |
| विद्वे प्रत्यमिशायाः                | ६७१ | विश्विष्टसंस्कृतेर्जन्म        | 77          |
| विभागेऽपि यथायोगं                   | २२३ | विशिष्टसमयोद्भूत०              | 206         |
| <b>विभिन्न</b> कर्त्र शास्त्र यादेः | १८९ | विशुद्धकारणोत्पादात्           | 406         |
| वि( मिन्नदेहवृत्तित्वात् )          | ५३६ | विञ्जद्धज्ञानसन्ताना           | #8          |
| विभिन्नस्य हि सम्बन्धः              | ६९० | विञुद्धिकारणाभावात्            | <b>७९</b> १ |
| विभिन्नोऽप्याश्रितो वा स्यात्       | ३१५ | विशुद्धं वा भवेज्ज्ञानं        | 226         |
| विमसेरास्पदं वस्तु                  | 88  | विशेषणविशेष्यत्वं यत्र         | 248         |
| <b>विसु</b> खस्योपदेष्टृत्वं        | ५३  | विशेषणविशेष्यत्वसम्बन्धो       | ,,          |
| विरुद्धधर्मसङ्गश्च                  | ४९३ | विशेषणविशेष्यत्वसामानाधिक-     |             |
| विरुद्धधर्मसङ्गे तु                 | १०६ | रण्ययोः । तस्मादपोहे           | ३४०         |
| विरुद्धधर्मसङ्गो हि वहूनां          | ६९  | विशेषणविशेष्यत्वसामानाधिकर-    |             |
| विरुद्धधर्मसङ्गो हि वस्तूनां        | •   | ण्ययोः । न सिद्धिर्न           | ३०८         |
| मिश्रतो०                            | ७४९ | विशेषणानवच्छिन्नं              | ३८१         |
| विरुद्धधर्मसङ्गो हि वस्तूनां भेद०   | १२७ | विशेषा एव केचित्तु             | २३६         |
| विषद्धी सदसद्भावी                   | ६२५ | विशेषात्मातिरेकेण              | ३८३         |
| <b>बिलक्षणक</b> पालादेः             | १५६ | विशेषाद्धि विशिष्टं तन्        | ३८२         |
| विस्राणावभासेन                      | ६९७ | विशेषान्तरवैकल्यात्            | 886         |
| विवक्षानुगतत्वे चा                  | ३४६ | विशेषेण तु सर्वार्थ०           | ८१९         |
| विवक्षानुमिति श्रिष्टं              | २९० | विशेषोऽस्पृष्टसामान्यो०        | ३८०         |
| विवक्षायां 🕶 गम्यायां               | ४४३ | विश्विष्यमाणसन्धी च            | ३९९         |
| विवक्षावर्त्तिनाऽर्थेन              | ७०४ | विषयस्यापि संस्कारे तेनैकस्यैव |             |
| विविक्षितप्रमाज्ञान०                | ७९९ | संस्कृतिः । नरैः सामर्थ्य०     | ६१०         |
| विविधातार्कपन्द्रादि ०              | १६२ | विषयस्यापि संस्कारे तेनैकस्यै  | 7           |
| विवादपदमारूढाः                      | १६५ | संस्कृतिः । नास्तत्वाङक्कक्ति० | ६९१         |
| विवादविषया ये च                     | १६३ | विषयाधिगतिश्चात्र "            | 386         |
| विवादास्पद्मारूढं                   | 468 | विषयेन्द्रियसंस्कार ७          | ७२४         |
| विवादो भ्रान्तितो यसात्             | ३०७ | विषयोपनिपाते तु                | 480         |
| विविधार्थकियायोग्याः                | १२१ | विषापगमभूत्यादि                | 250         |

| तस्वसंप्रदृष्यकारिकाणामनुक्रमणिका । | ì |
|-------------------------------------|---|
|-------------------------------------|---|

| _                                 |             |                                      |               |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| विसंवादनसामध्ये                   | ७५२         | व्यक्तं प्रकाशरूपत्वात्              | . <b>३९</b> ८ |
| <b>बृक्षादी</b> नाह्तान्ध्वानः    | ३३२         | व्यक्तिरूपस्य बाशेऽपि                | ४२४           |
| बुच्चे शाखाः शिलाधागः             | २६७         | व्यक्तिरूपावसायेन                    | 249           |
| <b>वृत्ताव</b> भ्यासवत्यां तु     | ७८०         | <b>ब्सक्तिसम्बद्धरूपाणां</b>         | ७१८           |
| बृद्धानां दृश्यमाना च             | ७३७         | <b>ब्यक्तिहेत्वन्तरा</b> पेक्षे      | 1980          |
| बृद्धेभ्यो न च तद्वोधः            | ७३५         | व्यक्तीनामपि नो सौएम्यात्            | ७१७           |
| <b>वृष्टिमे</b> घासतोईष्ट्वा      | ३०७         | व्यक्तीना( मेकतापत्ता० )             | <b>559</b>    |
| वेगाख्यो भावनासंहः                | २२७         | व्यक्तीनामेव वा सौक्ष्म्यात्         | ६३२           |
| वेदकारसदकश्चित्                   | 464         | व्यक्तेश्च प्रतिषिद्धत्वात्          | <b>68</b> 3   |
| वेदकाराहते किश्वित्               | ,,          | व्यक्त्यात्मानो <b>ऽनुयन्त्ये</b> ते | २७७           |
| बेद्मूलं च नैवेदं                 | ९१९         | व्यङ्ग्यव्यञ्जकसामध्येभेदाद्र-       |               |
| वेदवाक्यार्थमिथ्यात्वं            | 468         | व्यादि <b>०</b>                      | <b>२६९</b>    |
| वेदवादिमुखस्था तु                 | 664         | व्यङ्गयव्य <b>ःकसामध्येभेदोऽपि</b>   |               |
| वेदवादिमुखस्यैवं युक्तिर्लोकिकवै- |             | समवायतः ।                            | २७१           |
| दिकी। न काचिद्पि                  | "           | व्यञ्जकध्वन्यधीनं च                  | ६९९           |
| वेदवादिमुखस्थैवं युक्तिलेंकिक-    |             | व्यश्जकष्वन्यधीनत्वात्               | ६१२           |
| वैदिकी । या काचिदिप               | ८२४         | व्यञ्जकानां हि वायूनां               | ६०८           |
| वेदस्याध्ययनं सर्व                | ६४३         | व्यञ्जकाभावतश्चासां                  | ४६८           |
| वेदस्यापि प्रमाणत्वं              | ८१६         | <b>व्यञ्जनक्रमरूपत्वात्</b>          | ६६१           |
| वेदाध्ययनवाच्यत्वे                | ७३८         | व्यतिरिक्ते तु कार्येषु              | ४६१           |
| वेदानां पौरुषेयत्वे               | ८९८         | व्यतिरेके तु तस्येति                 | ६८०           |
| वेदार्थेऽन्यप्रमाणैर्वा           | ७६५         | व्यतिरेकेऽपि सम्बन्धः                | <b>600</b>    |
| वेदेऽपि बाधकं मानं                | ८०८         | व्यतिरेके हि संस्कारे                | ६९०           |
| वेदो नरं निराशंसो                 | ६५०         | व्यतीता <b>हङ्कृतिमाद्यो</b>         | ९७            |
| वेदमन्यपद्यतश्चैत्रं              | ४६९         | च्यपेक्षयाऽप्यतश्चेवं                | 886           |
| बैतध्यात्स तथा नो चेत्            | <b>4</b> 42 | व्यपेतभागभेदा हि                     | <b>५५</b> १   |
| वैद्यक्षण्यमसिद्धं च              | २४३         | व्यभिचारी ततो हेतुः                  | <b>२</b> ४५   |
| वैद्धक्षण्याप्रतीतौ तु            | ७८१         | व्यवस्थायां तु जातायां               | 800           |
| वैस्टक्षण्येन हेतूनां             | ४४२         | व्यवहारोपनीते च                      | ३६०           |
| वैषम्यसमभावेन                     | ३८२         | व्यस्ताः पूर्वं च संयोगः             | ECH           |
| <b>बैयम्य</b> समभावोऽयं           | "           | व्यापकत्वं च तस्येष्ट्               | 355           |

| <b>પ</b> ષ્ટ                       | तत्त्वसप् | <b>ह्ह: ।</b>                    |     |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----|
| ब्यापारः कारणानां हि               | 000       | शतशः प्रतिषिद्धायां              | 920 |
| व्यापृतं ग्रथंवित्तौ च             | ५६२       | शबलापयतो भेदे                    | ३३० |
| <b>ट्याप्तेर्नित्यतया</b> चैषां    | ७३३       | शब्दं तावदनुचार्य                | ६२० |
| व्यावर्त्तमान <b>रू</b> पश्च       | ६६७       | शब्द <b>ज्ञानात्परोक्षार्थ</b> ० | ४३३ |
| <b>ट्यावृत्ता</b> वन्य एवामी       | ६९४       | शब्दबोधस्वभावं वा                | ६७६ |
| <del>व्यक्तिश</del> ्चक्षुरादीनां  | ४९८       | शब्दवृद्धामिधेयानि               | ७०९ |
| व्याष्ट <del>्र</del> यतुगमात्मानं | ९४        | शब्दस्तु ज्ञापयत्यर्थ            | ४१४ |
| व्याहारवृत्तिसामध्ये <u>ं</u>      | ८८३       | शब्दस्याप्राद्यतेवं स्यात्       | ६७६ |
| <b>बीह्यादिवत्सम्भविनो</b>         | ८९१       | शब्दानित्यत्वपक्षोऽतः            | ५९२ |
| इा                                 |           | शव्दार्थः किमपोहो                | ३६२ |
| शक्तं रूपं न चैकस्य                | ४९५       | शच्दार्थघटनायोग्या               | ३६७ |
| शक्तकारणसद्भावात्                  | ९०४       | शब्दार्थप्रतिभासित्वात्          | ५४२ |
| शक्तयः सर्वभावानां कार्यार्था-     |           | शब्दार्थानादितां मुक्त्वा        | ७३६ |
| पत्तिसाधनाः । अपूर्वोस्ताश्च       | ४५७       | शब्दावधानमेतस्य                  | ६८५ |
| शक्तयः सर्वभावानां कार्यार्था-     |           | शब्देनागम्यमानं च                | ३०३ |
| पत्तिसाधनाः । इत्यर्थापत्तितः      | ७५१       | ( शब्दैकत्वप्रसिद्ध्यर्थं )      | ६६८ |
| शक्तश्चेत्सर्वदैवायं               | ६४९       | शब्दोच्चरणसम्बन्ध०               | ६२० |
| शक्तावनन्तरे ज्ञाने                | ५८२       | शब्दोत्पत्तेर्निषिद्धत्वात्      | ६११ |
| शक्ताशकसमावस्य                     | ४३६       | शब्दोपधाना या बुद्धिः            | १०२ |
| शक्तिनियत्वपक्षे तु                | ७०९       | शब्दोपलम्भवेलायां                | ६७३ |
| शक्तिराधीयते श्रोत्रे              | ६७९       | शरीरचक्षुरादीनां                 | 60  |
| शक्तिरेव च सम्बन्धो                |           | शशरुङ्गादिविज्ञानै:              | २३८ |
| न चेन्मतः। शब्दार्थानां भवे        |           | शातकुम्भात्मकौ भावौ              | ५०३ |
| देका शक्तिरव्यतिरेकतः॥             | ७०७       | शाताशातादिरूपा च                 | ३९६ |
| शक्तिरेव हि सम्बन्धो नित्या        | ,,        | शाबलेयाच भिन्नत्वं               | २९९ |
| शक्तिरेव हि सम्बन्धो               |           | शाबलेयादिखण्डादि०                | 498 |
| न दृश्यते                          | ६२३       | शिरसोऽवयवा निम्ना                | ४७२ |
| शकीनां नियमादेषां                  | १९        | शिष्यव्यामोहनार्थं वा            | 680 |
| शक्यशक्योनेराणां तु                | ६२६       | गुक्रादयस्तथा वेद्या             | १९० |
| श <del>्रव</del> ्यद्शेनवस्त्वाभ०  | ४७५       | ग्रुद्धस्फटिकसङ्काश <u>ं</u>     | 400 |
| शक्क्ष्मेतायं तथा वेदो             | ७१५       | ग्रुद्धाश्चेदभ्युदासीनाः         | ८०९ |

| तत्त्वसंप्रहस्थकारिकाणामनुक्रमणिका ।                                                                            | લ્લ                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| शुद्धे च मानसे कल्पे ३७६   पड्जादिभेदनिर्भासः                                                                   | ६६९                |
| ग्रुभात्मीयस्थिरादीश्र ५४६ पष्टीवचनभेदादि                                                                       | १९१                |
| ग्रुभाग्रुमं च कर्मास्ति ११२ स                                                                                  |                    |
| ग्रुभाशुभानां कत्तीरं ८० संज्ञापकप्रमाणस्य                                                                      | १९२                |
| शून्यानात्मादिरूपस्य ८९६ संयुक्तं दूरदेशस्यं                                                                    | ५५५                |
| शृण्वन्ति चक्षुषा सर्पाः ८८७ संयुक्ते आहरेत्युक्ते                                                              | २१८                |
| शैंध्यादस्यान्तरत्वाच ७२७ संयोगमात्रसापेक्षा                                                                    | २२०                |
| शौर्यात्मजादयो येऽपि ७९ संयोगस्य विनाशश्र                                                                       | २३२                |
| श्रुतादिदेशवाक्यस्य ४५१ संयोगादिवदेवं हि                                                                        | २७४                |
| श्रतानुमानमिन्नेन ८९८ संवाद्गुणविज्ञाने                                                                         | ७५८                |
| श्रुतानुमितदृष्टं च                                                                                             | ५७०                |
| श्रुतेः स्वत्तव्यतेषादि (तैषाहि) ६६१ संशयेन यतो वृत्तेः                                                         | ७८३                |
| श्रुत्वा न चान्यतः प्रोक्तं ८९८ संसर्गिणोऽपि ह्याधाराः                                                          | २९६                |
| श्रोतुः कर्त्तुं च सम्बन्धं वक्ता कं संसारानुचितज्ञानाः                                                         | ९१३                |
| प्रतिपद्यताम् । ६२३ संसारानुचिता धर्मोः                                                                         | 486                |
| श्रोतः कर्त्तं च सम्बन्धं वक्ता                                                                                 | ८६६                |
| पर्व प्रपद्यते । ७०६ ससायनुचितज्ञाना                                                                            | ९३५                |
| श्रोतव्यपेक्षयाऽप्येतम् ४२७ ससृष्टकत्वनानात्व०                                                                  | २९५                |
| श्रोनगम्गेष शहरेष ८२६ संस्कारद्वयपक्ष तु                                                                        | ६११                |
| संस्कारात्कषभद्ग                                                                                                | ८९२                |
| भीनमाराज्योगात्याः १०६०                                                                                         | ६९३                |
| क्षेत्रचनेनम् =ग्रह्म                                                                                           | ફ <b>૭ છ</b> .     |
| श्रीत्रशब्दाश्रयाणां च ६०८ संस्कृतासंस्कृतत्वे न<br>संस्त्याने न द्वयं चान्यत्                                  | ६०१                |
| शोजमा जैजोस्जं ६००                                                                                              | 333<br>380         |
| श्रीत्रादिशक्तिपक्षे वा ४५७ स एव च तदाकार०<br>स एव भाविकश्रार्थों                                               | ३२ <b>२</b><br>४९९ |
| श्रोतियाणां तु निष्कम्पा ६५४ स एव भाविको भावो                                                                   | 48 <b>2</b>        |
| ० केन्द्रोग्य क्या को उस के का किया को अपने का किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया किया किया क | <b>२</b> ७३        |
| म गर्न हमनावान                                                                                                  | 7-5                |
| स एव व्यवातप्रत                                                                                                 | Ę o o              |
| स एव व्यवातष्ठत                                                                                                 | ६००<br>७६५         |

| सम्बद्धेय बहूनां तु                          | ७०६        | सदा सत्त्वमसत्त्वं वा             | 482        |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| संक्रेसमहणात्पूर्व                           | 300        | सद्राहकप्रमाभावात्                | \$64       |
| सङ्केतमात्रमाविन्यो                          | 66         | सद्धर्मोपगतं नो चेत्              | 37         |
| स (केता) नवबोधेऽपि                           | ७२१        | सद्मना यो ह्यसन्तुष्टो            | 800        |
| सक्रेलसम्भवी हात्र                           | ३६४        | सद्योजाताद्य <b>विज्ञा</b> न०     | ८२         |
| कहेते च व्यपेक्षायां                         | ७११        | सनिमित्तैव तेनेयं                 | ७९१        |
| सङ्गाम्यावपि नैतेषां                         | ७३२        | सन्ततेर्नन्ववस्तुत्वात्           | ५२३        |
| सङ्खेणेऽयं विनष्टाचेत्                       | १६९        | सन्तश्चामी त्वयेष्यन्ते           | १४३        |
| <b>सन्त्रगदेर्द्रव्य</b> तोऽन्यत्वं          | २२६        | सन्तानान्तरविज्ञानं               | ५३३        |
| सञ्चगऽपि सामायिक्येव                         | ३४८        | सन्तानोच्छेदरूपस्तु               | १५६        |
| सङ्कायोगादयः सर्वे                           | २२५        | सन्तानोऽपि न तद्वाद्यो            | <b>9</b> ६ |
| <b>स चेद</b> गोनिवृत्त्यात्मा                | ३००        | सन्तु तेऽपि समस्तानां             | ८६८        |
| स पैवं भासमानत्वात्                          | ५०६        | सन्दिग्धव्यतिरेकित्वं             | १६६        |
| <b>सजातीयवि</b> जातीयव्याष्ट्रतार्थे ०       | ३८०        | सन्दिग्धन्यतिरेकित्वात्           | ९०८        |
| <b>कजा</b> तीयविजातीया <b>वेकव्यापृत्त</b> ० | ४९१        | सन्दिद्यमानवपुषो                  | ४४२        |
| <b>संजा</b> तीयासमानोऽपि                     | ४९६        | सन्दिह्यमानसङ्काव०                | ४२२        |
| स तथा कृष्यमाणश्च                            | ६५०        | सन्देहेन प्रवृत्ती मे             | ७८३        |
| साति प्रकाशकत्वे च                           | ५६२        | सत्रिकृष्टे हि विषये              | ७८५        |
| सन्नामात्रेण तज्ज्ञानं                       | ७२१        | सन्निधानं च तस्येदं               | 420        |
| सत्तामात्रेण ते सर्वे                        | ७६४        | सन्निवेशविशिष्टत्वं               | ४७         |
| संचासम्बन्ध इष्टश्चेत्                       | १५०        | सम्निवेशविशेषस्तु                 | "          |
| सत्यं छोकानुवृत्त्येदं                       | ३७१        | सन्निवेशविशेषे च                  | ५२०        |
| संत्यपेकस्य भावत्वे                          | ४८९        | सपक्षादिन्यवस्था चेत्             | ४१९        |
| सत्यच्येषा निरर्थाऽतो                        | ६४८        | सपक्षोऽपि विकल्पोऽत्र             | ६४०        |
| संसार्थनित्यसम्बन्ध ०                        | ६५१        | स पश्वभिरगम्यत्वात्               | 464        |
| सर्वद्दवप्रत्यनीकं च                         | ९०४        | स पाठस्यापि तुस्यत्वं             | ८१०        |
| सस्वदृष्ट्यपगूढास्तु                         |            | सबहिर्देशसम्बद्धः                 | 400        |
| सस्वाद्यनुगतं व्यक्तं                        | ₹४         | समयः प्रतिमर्त्यं च प्रत्युचारणमे | व          |
| सरवे तु वर्तमानत्वं                          | ५१७        |                                   | 404        |
| सदाविमतिवज्ञी चेत्                           | २४८        | समयः प्रतिमर्त्यं वा प्रत्युवारण- |            |
| सदानावोऽथवाऽभावो                             | <b>680</b> | मेव वा। क्रियते                   | ६२२        |

| <b>;</b>                      | ५७          |                           |         |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------|
| समयात्पुरुषाणां हि            | ६४२         | स मुद्गरप्रहारादि०        | ६४०     |
| समयो हि न सम्बन्धो            | ७०५         | समुद्रसिकतासञ्च्या०       | ९१२     |
| समर्थरूपभावाच                 | ५१४         | सम्बद्धानुगुणोपायं        | 200     |
| समर्थान्तरभावे च              | ७०९         | सम्बद्धेरेव वचनैः         | ४२२     |
| समवायात्मिका वृत्तिः          | २०३         | सम्बन्धकथनेऽप्यस्य        | ६२१     |
| समस्त्रकल्पनाजाल०             | <b>५१</b> ९ | सम्बन्धदर्शनं चास्य       | ६१८     |
| समस्तकुमतध्वान्त०             | ८७८         | सम्बन्धस्य च नित्यत्वं    | ७३३     |
| समस्तदाह्य रूपाणां            | १०२         | सम्बन्धस्य प्रमाणत्वं     | ४६६     |
| सम <del>स्त</del> दुरिताराति० | ९३५         | सम्बन्धः समवायश्चेत्      | १४७     |
| समस्तधर्मनैरात्म्य०           | ९०४         | सम्बन्धाकरणन्यायात्       | ६४२     |
| समस्तनरधर्माणां               | ७३८         | सम्बन्धाख्यानकाले         | ६२४,७०७ |
| समस्तवस्तुप्रलये              | <b>७</b> ६  | सम्बन्धादेव मानत्वं       | ४६६     |
| समस्तवस्तुविज्ञानमस्य         | कारणतां     | सम्बन्धानुपपत्ती च        | १९३     |
| गतम् ।                        | ९२४         | सम्बन्धानुभवापेक्ष०       | ५९२     |
| समस्तवस्तुविज्ञानशक्त्य       | पाकरणेऽपि   | सम्बन्धिनो निवृत्तौ हि    | २७२     |
| ते ।                          | ८८३         | सम्भवत्येकविज्ञाने        | ८९६     |
| समस्तवस्तुसम्बद्ध०            | ८८६         | सम्भारावेधतस्तस्य         | ९२६     |
| समस्तावयवव्यक्ति०             | ८१९         | सम्भाव्यते च वेदस्य       | ७३९     |
| समानं यत्र यद्र्पं            | ५५४         | सम्भाव्यते समस्तासत्      | ८६५     |
| समानकाळताप्राप्तेः            | ५०२         | सम्भाव्यन्ते तथा चामी     | ८९१     |
| समानज्वालसम्भूतेः             | १९७         | सम्भिन्नालापहिंसादिकुत्सि | तार्थ-  |
| समानशब्दबाच्यत्वं             | १६४         | विवर्जिताः ।              | ९२७     |
| समारोपव्यवच्छेद०              | ३८८         | सम्भिन्नालापहिंसादिकुत्सि | तार्थो- |
| समाभिताः कचिच्छव्द            | ाः २०५      | पदेशनम् ।                 | 11      |
| समुखयादिमिशं तु               | <b>२</b> २६ | सम्मुखानेकसामान्य०        | ५९४     |
| समुचयादिर्यश्रार्थः           | ३५४         | सम्मुग्धानेकसामान्य०      | ३८८     |
| समुत्पन्नेपि विज्ञाने         | ७८५         | सम्यक्सवेपदार्थानां       | ८६७     |
| समुदायव्यवस्थाया              | ४८४         | सरागमरणं चित्तं           | ५२१     |
| समुदायादिचित्तेन              | १३०         | सरोजकेसरादीनां            | ६३      |
| समुदायामिघानेऽपि              | २८७         | सगीदौ व्यवहारश्च          | ४३      |
| समुदायोऽभिधेयो वा             | २८४         | सपीदिभ्रान्तिवबेदं        | ३९२     |

| सपोंऽपि क्षणभङ्गित्वात्             | १०८         | सर्वमेव न चाभीष्टं                 | ३५१ |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----|
| सर्वं च प्रक्रियामात्रं             | 900.        | सर्वलोकप्रसिद्ध्या च               | ६३५ |
| सर्वं च सर्वतो भावात्               | १९          | सर्वशक्तिवियोगेन                   | ९१६ |
| सर्व च साधनं वृत्तं                 | २७          | सर्वशब्दविवेकोऽपि                  | ४८१ |
| सर्वकर्तृत्वसिद्धौ च                | ४३          | सर्वशब्दश्च सर्वत्र                | ८१७ |
| सर्वज्ञ इष्यते नापि                 | ८८२         | सर्वशब्दस्य कश्चार्थो              | ३१३ |
| सर्वज्ञज्ञापनात्तस्य                | ८३७         | सर्वशिष्यैरपि ज्ञातान्             | ८३३ |
| सर्वज्ञत्वं च बुद्धादेः             | ८३०         | सर्वश्चायं प्रयत्नस्ते             | ६७३ |
| सर्वज्ञत्वं न चाप्येतत्             | 660         | सर्वश्चार्थविचारादि०               | १५१ |
| सर्वज्ञसदृशः कश्चित्                | ८३८         | सर्वसत्त्वैरगम्यत्वं               | ६५९ |
| सर्वज्ञा बह्वः कल्प्याः             | ८३२         | सर्वसम्बन्धग्रून्यं हि             | ४६५ |
| सर्वक्रेषु च भूयःसु                 | ८२२         | सर्वसामध्येशुन्यत्वात्             | १४९ |
| सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं               | ८३२         | सर्वस्य च न साध्येयं               | ८०५ |
| सर्वज्ञो टइयते तावत्                | ८३०         | सर्वः सर्वं न जानाति               | ८२७ |
| सर्वज्ञो न च टइयस्ते                | ८५५         | सर्वहेतुनिराशंसं                   | ६२  |
| सर्वज्ञो नावबुद्धश्च                | ८३३         | सर्वाकारज्ञतायास्तु                | 660 |
| सर्वज्ञोऽयमिति ह्येवं               | ८३२         | सर्वाकारधरोपेतं                    | ९२७ |
| सर्वत्रैवं प्रमाणत्वं               | ७९८         | सर्वोङ्गप्रतिषेधश्च                | ३६० |
| सर्वेत्रैवानपेक्षाच                 | <b>१</b> ३३ | सर्वात्मना च सारूप्ये ज्ञानेऽज्ञा- |     |
| सर्वथाऽतिशयासत्त्वात्               | १८५         | नादिता भवेत्                       | ५७१ |
| सर्वथाऽपि ह्यतुरुयत्वे              | ४८७         | सर्वात्मना न निष्यत्तेः            | २७  |
| सर्वथा पूर्वरूपस्य                  | ५०२         | सर्वात्मना हि सारूप्ये ज्ञानम-     |     |
| सर्वदा चैव पु <b>रु</b> षाः ७४८     | ,८५७        | ज्ञानतां त्रजेत्                   | ४०२ |
| सर्वधर्माश्च भाव्यन्ते              | ८९६         | सर्वा दृष्टिश्च सन्दिग्धा          | ६५  |
| सर्वप्रमातृसम्बद्धप्रत्यक्षादिनिवा- |             | सर्वानुशयसन्दोह०                   | ९२७ |
| रणात् ।                             | ८२०         | सर्वार्थको यतोऽहरूयः               | ८६१ |
| सर्वप्रमारसम्बद्धप्रत्यक्षाद्यनिवा- |             | सर्वार्थवोधरूपा च                  | १०२ |
| रणात्                               | ८६४         | सर्वार्थविषयं ज्ञानं               | ८५३ |
| सर्वभावगतं येऽपि                    | ४१०         | सर्वावित्तिप्रसङ्गेन               | ४०१ |
| सर्वभावैक्यबादेऽपि                  | : 7         | सर्वे च यस्य पुरुषाः               | ८१० |
| सर्वमेतद्विजातीनां                  | ६४५         | सर्वे धर्मा निरात्मानः             | ३६० |
|                                     |             |                                    |     |

| सर्वेषां च प्रसिद्धेयं सर्वेषामनिमिक्कत्वात् सर्वेषामनिमिक्कत्वात् सर्वेषामनिमिक्कत्वात् सर्वेषामनिमिक्कत्वात् सर्वेषामनिमिक्कत्वातं सर्वेषामनिमिक्कत्वां सर्वेषामनि तीष्ट्यांनां सर्वेषु चैतदर्थेषु ७२५ सर्वेषामेव वस्तुनां सर्वेषु चैतदर्थेषु ७२५ सर्वे सर्वाववोधे च ८४५ सर्वेद्रात्मतानीशं ४० सहित्यत्ववोधे च ८४५ सर्वेद्रात्मतानीशं ४० सहित्यत्ववात् सर्वेषामनिमानामीशं ४० सर्वामक्तस्य पुत्रत्वात् सर्वेयाविभागी च ६०४ सर्वेवादमभिव्यक्तं ८८८ सर्वेवादमभिव्यक्तं ८८८ सर्वेवादमभिव्यक्तं ८८८ सर्वेवादमभिव्यक्तं ८८८ सर्वेवादमभिव्यक्तं ८४६ सहित्व वक्वतिराशंसः ७९४ सहेतु सकळं कर्म ८४५ सहेतु सफळं कर्म ९३४ सहेतु सफळं कर्म ९३४ सहेत्वाक्तापुमन्दोह० ४९१ सर्वेप्रतिपत्त्यर्थ ७२० साञ्चतेरिप्रवाण वर्णाः ७२३ साक्तेरिप यथा वर्णाः ७२३ साकारे तिशराकारं ५७३ साकारे तिशराकारं ५७३ साकारे नित्र विकाने ६९५ साकारेरिप हि विकाने ६९५ साभान्यविभयमी छत्र २५२ साभान्यविभयमी छत्र २५२ साकारेरिप हि विकाने ६९५ साभान्यविभयमित्र ३४० साभान्यविभयमित्र ३४० सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३४५ साभान्यविभयमित्र ३४० सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० २१५ साभान्यविभयमित्र ३५० साभान्यविभयमित्र ३५० साभान्यविभयमित्र ३५० साभान्यविभयमित्र ३५० साभानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३४५ साभानाधिकरण्यादिप्रतिवि० २९५ साभान्यवेत्वया नेव ५४७ सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३६५ साभान्यवेत्वय्वा नेव ५४० सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० २९५ साभान्यवेत्वय्वा नेव ५४० सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० २९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सर्वे प्राणभृतो यस्मात्      | ६९८   | साक्षादाकार एतस्मिन्             | ३१९        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------|------------|
| सर्वेषामपि तीर्थ्यांतां १०४ सा चानित्येदृशी शक्तिः ७४७ सर्वेषामपि तीर्थ्यांतां १०४ सात्मकत्वे हि नित्यत्वं १३३ सर्वेषु नैतद्वेषु ७२५ सात्मीभावाज्ञ मार्गस्य ८९५ सर्वे सर्वाववोधे च ८४५ साद्मिभावाज्ञ मार्गस्य ८९५ सर्वेत्वत्वेषु ७२५ सात्मीभावाज्ञ मार्गस्य ८९५ सर्वेत्वत्वेष्ठेषु ७२५ सात्मीभावाज्ञ मार्गस्य ८९५ सर्वेत्वत्वात् ४०७ स् स्यामस्तस्य पुत्रत्वात् ४०६ साद्म्यान्यत्वप्रकामां १०० सम्यामस्तस्य पुत्रत्वात् ४०६ साद्म्यान्यत्वप्रकामां १०० सम्यामत्वर्यात् ४०६ साध्मान्तरज्ञन्या तु बुद्धिरेषा ८०३ साध्मान्तरज्ञात्र ३४१ साध्मान्तरज्ञात्र ३४१ साध्मान्तरज्ञात्र १४१ साध्मान्तरज्ञात्र १४१ साध्मान्तरज्ञात्र १४१ साध्मान्तरज्ञात्र १४१ साध्मान्तरज्ञात्र १४१ साध्मान्तरज्ञात् १६३ साध्मान्तरज्ञात् १६३ साध्मान्तर्वेति ४७५ साध्मान्तरज्ञात्र १४६ साध्मान्तर्वेति १८५ साकार्मान्तर्वेति १८५ सामानाधिकरण्यं चेत् सामानाधिकरण्यं चेत् सामानाधिकरण्यादिरविमिसम् १४० सामानाधिकरण्यादिरवमसम् १४० सामानाधिकरण्यादिरवमसम् १४० सामानाधिकरण्यादिरवमसम् १४० सामान्त्वेत्वविया नैव ४८७ सामानाधिकरण्यादिरवमसम् १४० सामान्त्वेत्ववया नैव ५८५ सामानाधिकरण्यादिरवमसम् १४० सामान्त्वेत्ववया नैव ५८५ सामान्व्वेत्वमसम्न १४० सामान्त्वेत्ववया नैव ५८५ सामान्त्वेत्वमस्त्वन् १६५ सामान्त्वेत्वमस्त्वन् १४० सामान्त्वेत्ववया नैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सर्वेषां च प्रसिद्धेयं       | ७३०   | साक्षाद्धि ज्ञानजनकः             | ४८५        |
| सर्वेषामिप तीर्थ्यांनां १०४ सात्मकत्वे हि निद्यत्वं १२ सर्वेषामेव वस्तूनां १९६ सर्वेषु नैतदर्थेषु ७२५ सर्वे सर्वाववोधे च ८४५ सर्वेद्याच्यामार्थ ८९५ सर्वेद्याच्यामार्थ १४५ सर्वेद्याच्यामार्थ १४५ सर्वेद्याच्यामार्थ १४५ सर्वेद्याच्यामार्थ १४५ सर्वेद्याच्यामार्थ १४५ सर्वेद्याच्यामार्थ १४० सर्वेद्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सर्वेषामनभिज्ञत्वात्         | ७१२   | सा चानादिरनन्ता च                | ५२४        |
| सर्वेषामेव वस्तूनां १९६ सा (स्वा) त्मकाक्षणिकादिभ्यो ९३३ सार्वेषु चैतद्वेषु ७२५ सार्त्मीभावाच मार्गस्य ८९५ सर्वे सर्वाववोधे च ८४५ साह्रयस्य च वस्तुत्वं ४४५ साह्रयस्य च वस्तुत्वं ४४५ साह्रयस्य च वस्तुत्वं ४४५ साह्रयस्य च वस्तुत्वं ४४६ साह्रयस्य विवेको हि ४५१ साध्यान्तरजन्या तु बुद्धिरोषा ८०३ साध्यान्तरजन्या तु बुद्धिरोषा ८०३ साध्यान्तरजन्या तु बुद्धिरोषा ८०३ साध्यान्तरजन्या तु बुद्धिरोषा ७६६ साधितक्षणभङ्गं हि ७७१ साधितक्षणभङ्गं हि ७७१ साध्यत्वप्रत्ययश्चात्र ३११ साह्रय समल्यं ७४५ साध्यत्वप्रत्ययश्चात्र ३११ साह्रय समल्यं ४१६ साध्यान्तप्रत्ययस्त स्वात् ४१६ साध्यान्तप्रत्ययस्त १६६ साध्यान चानुमानेन ७६७ साध्यान विकलं तावत् १६३ साध्यान विकलं तावत् १६३ साध्यान विकलं तावत् १६३ साध्यान विकलं तावत् १६३ साध्यान विकलं तावत् १६६ साध्यान विकलं तावत् १६३ साध्यान विकलं तावत् १६३ साध्यान विकलं तावत् १६६ साध्यान विकलं तावत् १६६ साध्यान विकलं सावत् १६५ सामानाधिकरण्यं च २०८ सामानाधिकरण्यं चत् ६६५ सामानाधिकरण्यं चत् १६५ सामानाधिकरण्यं चत् स्वर्ध सामानाधिकरण्यं वित्वस्य सामानाधिकरण्यं वत् १६५ सामानाधिकरण्यं वत् सामानाधिकरण्यं देवनसामन् ३४० सामानाधिकरण्यं तिविव १८० सामानाधिकरण्यं वत् सामानाधिकरण्यं देवनसामन् ३४० सामानाधिकरण्यं तिविव १८० सामानाधिकरण्यं वत् वत्रेकं ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सर्वेषामनभिज्ञानां           | ६२७   | सा चानित्येदशी शक्तिः            | ७४७        |
| सर्वेषु चैतदर्थेषु ७२५ सर्वे सर्वाववोधे च ८४५ सर्वे सर्वाववोधे च १५० सर्विकल्पकभावस्य ३५७ स स्वावव्याविक्षाणे च १०४ स संयोगिविभागी च १०४ ससंवादमिन्यक्तं ८८८ स सर्वव्यवहारेषु ७९१ सहकारिकृतश्चेवं १५३ सहि वाक्यनिराशंसः ७९४ सहेतु सफलं कर्म ९३४ सहेत्र द्वयासत्त्वात् ४१८ स द्वावेष्ठाप्रस्वेष्ठ १५३ स द्वावेष्ठाप्रस्वेष्ठ १५३ स द्वावेष्ठाप्रस्वेष्ठ १५३ स ह्वावेष्ठाप्रस्वेष्ठ १५३ स ह्वावेष्ठ | सर्वेषामपि तीर्थ्यानां       | ९०४   | सात्मकत्वे हि नित्यत्वं          | ९२         |
| सर्वे सर्वाववोधे च ८४५ साहद्रयस्य च वस्तुत्वं ४४५ सर्वे स्वित्तमतामीशं ४० साहद्रयस्य विवेको हि ४५६ सिकल्पकभावस्य ३०७ साहद्रयस्य स्विवेको हि ४५६ साहद्रयस्य प्रविवेको हि ४५६ साह्रयस्य प्रविवेको हि ४५६ साह्रयस्य प्रविवेको हि ४५६ साह्रयस्य प्रविवेको हि ४०० साह्रयस्य प्रविवेको हि ४०० साह्रयस्य प्रविवेको हि ४०० साह्रयस्य प्रविवेको वि ४०६ साध्यान्तरज्ञन्या तु बुद्धिनेस्ति ७६६ साध्याद्यम्प्रवृत्ते १५३ साध्याद्यम्प्रयञ्जात्र ३६९ साध्याद्यम्प्रयञ्जात्र ३६९ साध्याद्यम्प्रयञ्जात्र ३६९ साध्याद्यम्प्रयञ्जात्र ३६९ साध्याद्यम्प्रयञ्जात्र ३६९ साध्याद्यम्प्रयञ्जात्र ३६९ साध्यास्य प्रविवेक्षे १५३ साध्यास्य प्रविवेक्षे १५३ साध्यास्य प्रविवेक्षे १५३ साध्यास्य प्रविवेक्षे १६८ साध्यास्य प्रविवेक्षे १६८ साध्याम्पर्यामिक १६८ साध्याम्पर्यामिक १६३ साध्याम्पर्यामिक १६३ साध्याम्पर्यामिक १६३ साध्यामिक विकल् तावन् १६३ साध्यामेक विकल् विकल् विकल् विकल् साप्य वर्णाः १८० सामामाधिक १८० सामामेस १८० | सर्वेषामेव वस्तूनां          | १९६   | सा (स्वा) त्मकाक्षणिकादिभ्यो     | ९३३        |
| सर्वोत्पत्तिमतामीशं ४० साह त्रयस्य विवेको हि ४५१ सिविक त्पक भावस्य ३०० साह त्रयास्त्रस्य पुत्रत्वात् ४०६ साह त्रयास्त्रस्य पुत्रत्वात् ४०६ साह त्रयास्त्रस्य पुत्रत्वात् ४०६ साह वात्र्यात् ४०६ साह वात्र्यात्र ४०६ साह वात्र्यात् वात्र्यात् ४०६ साह वात्र्यात् वात्र्यात् ३०० साह वात्र्यात् वात्र्यात् ४०६ साह वात्र्यात् वात्र्यात् ३०० साह वात्र्यात् वात्र्यात् वात्र्यात् ३०० साह वात्र्यात् वात्र्यात् ४०० साह वात् | सर्वेषु चैतदर्थेषु           | ७२५   | सात्मीभावाच मार्गस्य             | ८९५        |
| सविकल्पकभावस्य स श्यामस्तरःय पुत्रत्वात् स संयोगविभागौ च ६०४ ससंवादमिन्यकं ८८८ स सर्वन्यवहारेषु ७९१ सहकारिकृतश्चैवं १५३ सहि वाक्यनिराशंसः ७९४ सहेतु सकलं कर्म ८४५ सहेतु सफलं कर्म ९३४ सहेतु सफलं कर्म ९३४ सहेतु सफलं कर्म ९३४ सहेतु सफलं कर्म ९३४ सहोत्त स्पण्डे विकाने १९४ साञ्चरक्रात्वप्रविधाने १९५ साञ्चरक्रात्वप्रविधाने १९५ साञ्चरक्रात्वप्रविधाने १९५ साञ्चरक्रात्विवशेषाः ८०५ साञ्चात्विवशेषाः १९५ साञ्चात्विवशेषाः १९५ साञ्चात्वप्रविधाने १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सर्वे सर्वावबोधे च           | ८४५   | सादृश्यस्य च वस्तुत्वं           | 884        |
| स स्यामस्तस्य पुत्रत्वात् प्र०६ साधनान्तरजन्या तु बुद्धिरेषा ८०३ साधनान्तरजन्या तु बुद्धिरेषा ७६६ साधनान्तरजन्या तु बुद्धिनीस्त्रि ७६६ साधनान्तरजन्या तु बुद्धिनीस्त्र ७६६ साधनान्द्र ७५१ साधनान्द्र ७५१ साधनान्द्र १६३ साध्यत्वप्रययश्चात्र १६३ साध्यत्वप्रययश्चात्र १६३ साध्यत्वप्रययश्चात्र १६३ साध्यसाधनधर्मस्य १६५ साध्यसाधनधर्मस्य १६५ साध्या न चानुमानेन ७६७ साध्यन्तिपत्त्रो हि १८९ साध्यन्तिपत्त्रो १६३ साध्यन्तिपत्त्रो १६३ साधनान्तिकेतेति १८५ साक्रान्तिभक्षेत्रीत १८९ साम्यन्तिपमी स्त्र १५६ साम्यन्तिममी स्त्र १५६ साम्यन्तिपमी स्त्र १५६ साम्यन्तिपमी स्त्र १५६ सामानाधिकरण्यं च १६६ सामानाधिकरण्यं चेत् सामानाधिकरण्यं चेत् सामानाधिकरण्यं चेत् सामानाधिकरण्यं चेत् सामानाधिकरण्यं चेत् सामानाधिकरण्यं देवनसाम् १६६ सामानाधिकरण्यादिशतिबि० १६५ सामानाधिकरण्यादिशतिबि० १६६ सामानाधिकरण्यादिशतिबि० १६५ सामानाधिकरण्यादिशतिबि० १६६ सामानाधिकरण्यादिशतिक्या १६६ सामान्तिक १६६ सामान्तिकरण्यादिशतिक १६६ सामान्तिकरण्यादिशतिक १६६ सामान्तिकरण्यादिशतिक १६६ सामान्तिकरण्यादिशतिक १६६ सामान्तिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण्यादिशतिकरण | सर्वोत्पत्तिमतामीशं          | ४०    | सादृदयस्य विवेको हि              | ४५१        |
| स संयोगविभागो च ६०४ साधनान्तरजन्या तु बुद्धिनीस्ति ७६६ ससंवादमभिन्यक्तं ८८८ साधितक्षणभङ्गं हि ७७१ साधितक्षणभङ्गाश्च ७४९ साध्वत्वप्रत्यश्चात्र ३११ साध्यत्वप्रत्ययश्चात्र ३११ साध्यत्वप्रत्ययश्चात्र ३११ साध्यत्वप्रत्ययश्चात्र ३११ साध्यत्वप्रत्ययश्चात्र ३११ साध्यत्वप्रत्ययश्चात्र ३११ साध्यत्वप्रत्ययस्तमात् ३५३ साध्यत्वप्रत्ययस्तमात् ३५३ साध्यत्वप्रत्ययस्तमात् ४१९ सहेतु सफलं कर्म ५३४ साध्यत्वप्रत्ययस्तमात् ४१८ सहेतु सफलं कर्म ५३४ साध्या न चानुमानेन ७६७ साध्या न चानुमानेन ७६७ साध्येन विकलं तावत् १६३ साध्येन विकलं तावत् १६३ साध्येन विकलं तावत् १६३ साध्येन विकलं तावत् १४५ साक्षात्वेऽपि यथा वर्णाः ७२३ साध्येन विकलं तावत् १४५ साक्षात्वेऽपि यथा वर्णाः ७२३ साध्येन विकलं तावत् १४५ साक्षात्वेऽपि यथा वर्णाः ७२३ साप्येवे हि प्रमाणत्वं ७४६ साकारं तित्रराकारं ५७३ साप्येवियमो हित्र ५५२ सामानाधिकरण्यं च ३०८ सामानाधिकरण्यं चेत् साभानाधिकरण्यं चेत् साभानाधिकरण्यं चेत् साभानाधिकरण्यं चेत् साभानाधिकरण्यं चेत् सामानाधिकरण्यं चेत् सामानाधिकरण्यं चेत् सामानाधिकरण्यं वेत् सामानाधिकरण्यं वेत् सामानाधिकरण्यं देवेन सामानाधिकरण्यं देवेनसिन ३४० सामानाधिकरण्यादिरेवमसिन ३४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सविकल्पकभावस्य               | ं ३७७ | साददयात्प्रत्यभिज्ञानं           | १७०        |
| ससंवादमिभिन्यक्तं ८८८ स सर्वन्यवहारेषु ७९१ स सर्वन्यवहारेषु ७९१ सहकारिकृतश्चेवं १५३ स हि वाक्यिनराशंसः ७९४ सहेतु सकलं कर्म ८४५ सहेतु सफलं कर्म ९३४ सहेत्र द्वयासत्त्वात् ४१८ स द्वानेकाणुसन्दोह० ४९१ स द्वानेकाणुसन्दोह० ४९१ स द्वार्थप्रतिपत्त्यर्थ ७२० सांशत्तेऽिष यथा वर्णाः ७२३ सांशतेरिकन्तु ते तस्य १४५ सांगिर्वार्थ १५६६ सांगिर्वार्थ १६५ सांगिर्वार्थ १६५ सांगिर्वार्थ १६५ सांगिर्वार्थ १४५ सांगिर्वार्थ १४५ सांगिर्वार्थ १४० सांगिर्वार्थ १४० सांगिर्वार्थ १४० सांगिर्वार्थ विषय नेव १४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स इयामस्तस्य पुत्रत्वात्     | ४०६   | साधनान्तरजन्या तु बुद्धिरेषा     | ८०३        |
| स सर्वन्यवहारेषु ७९१ साधितक्षणभङ्गाश्च १९१ सहकारिकृतश्चेवं १५३ साध्यत्वप्रत्ययश्चात्र ३११ साध्यत्वप्रत्ययश्चात्र ३५३ साध्यत्वप्रत्ययस्तस्मात् ३५३ साध्यत्वप्रत्ययस्तस्मात् ३५३ साध्यत्वप्रत्ययस्तस्मात् १५६ साध्यत्वप्रत्ययस्तस्मात् १५६ साध्यत्वप्रत्ययस्तस्मात् १५६ साध्यत्वप्रत्ययस्तस्मात् १५६ साध्यत्वप्रतिपत्तौ हि १५६ साध्या न चानुमानेन १६६ साध्या न चानुमानेन १६६ साध्यतिपत्त्यर्थ १५६ साध्यतिपत्त्यर्थ १५६ साध्यतिपत्त्रव्य १५६ साध्यतिपत्त्रव्य १५६ साध्यतिपत्त्रव्य १५६ साध्यतिपत्त्रव्य १५६ साध्यतिपत्त्रव्य १५६ साध्यतिपत्रव्य १५६ साध्यतिपत्रव्य १५६ साध्यतिपत्रव्य १५६ साध्यत्वप्रत्यात्र १५६ साध्यत्वप्रत्यात्र १५६ साध्यत्वप्रत्यात्र १५६ साध्यत्वप्रत्यात्र १६६ साध्यत्वप्रत्यात्र १६६ साध्यत्वप्रत्यात्र साध्यत्वप्रत्यात्र १६६ साध्यत्वप्रत्यात्र साध्यत्वप्रत्यात्र १६६ साध्यत्वप्रत्यात्र साध्यत्वप्रत्यात्र १६६ साध्यात्व्यत्वविशेषाः १५६ साधात्व्यत्विविशेषाः १५६ साधात्व्यत्विविवशेषाः १५६ साधात्व्यत्विविवशेषाः १५६ साधात्व्यत्वय्यत्विविवशेषाः १५६ साधात्व्यत्वय्यत्विविवशेषाः १५६ साधात्व्यत्वय्यत्विविवशेषाः १५६ साधात्व्यत्वय्यत्वयः १५६ साधात्व्यत्वयः १५६ साधात्व्यत्वयः १५६ साधात्व्यत्वयः १५६ साधात्व्यत्वयः १५६ साधात्व्यत्वयः १५६ साधात्व्यत्वयः १६६ साधात्व्यत्वयः १५६ साधात्व्यत्वयः १५६ साधात्वयः १६६ साधात्वयः १५६ साधात्वयः १६६ साधा | स संयोगविभागौ च              | ६०४   | साधनान्तरजन्या तु बुद्धिर्नास्ति | ७६६        |
| सहकारिकृतश्चेवं १५३ साध्यत्वप्रत्ययश्चात्र ३११ सहि वाक्यिनराशंसः ७९४ साध्यत्वप्रत्ययस्तस्मात् ३५३ सहेतु सकलं कर्म ८४५ साध्यस्याधानधर्मस्य ४१९ सहेतु सफलं कर्म ९३४ साध्यस्याधातिपत्तौ हि ४०९ सहेकत्र द्वयासत्त्वात् ४१८ साध्या न चानुमानेन ७६७ साध्येतिपत्त्यर्थ ७२० साध्येतिकन्तु ते तस्य १४५ साध्येतिपत्त्यर्थ ७२० साध्येतिकन्तु ते तस्य १४५ साध्येतिपत्त्यर्थ ७२० साध्येतिकन्तु ते तस्य १४५ साश्येतिपत्त्र्यर्थ ७२० साध्येतिकन्तु ते तस्य १४५ साश्येतिपत्त्र्यर्थ ७२० साध्येतिकन्तु ते तस्य १४५ साकारं तिन्नराकारं ५०३ सापत्रं हि प्रमाणत्वं ७४६ साकारं तिन्नराकारं ५०३ सापत्रं हि प्रमाणत्वं ७४६ साकारं तिन्नराकारं ५०३ सामध्येनियमो द्यत्र २५२ सामानाधिकरण्यं च ३०८ सामानाधिकरण्यं चेत् सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यादिपतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिपतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिपतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिपतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिवमस्मिन् ३४० सामानाधिकरण्यादिवमस्मिन् ३४० सामानाधिकरण्यादिवमस्मिन् ३४० सामानाधिकरण्यादिवमस्मिन् ३४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ससंवादमभिव्यक्तं             | 666   | साधितक्षणभङ्गं हि                | ७७१        |
| स हि वाक्यनिराशंसः ७९४ साध्यत्वप्रत्ययस्तसात् ३५३ सहेतु सकलं कर्म ८४५ साध्यसाधनधर्मस्य ४१९ सहेतु सफलं कर्म ९३४ साध्यस्याप्रतिपत्तौ हि ४०९ सहेकत्र द्वयासत्त्वात् ४१८ साध्या न चानुमानेन ७६७ स द्यानेकाणुसन्दोह० ४९१ साध्येन विकलं तावन् १६३ स द्यार्थप्रतिपत्त्यर्थ ७२० साध्येन विकलं तावन् १६३ साश्चर्यतिपत्त्यर्थ ७२० साध्येन विकलं तावन् १६३ साश्चर्यतिपत्त्यर्थ ७२० साध्येन विकलं तावन् १४५ साश्चर्यतिपत्त्यर्थ ७२० साध्येन विकलं तावन् १४५ साश्चर्यनियम्पर्थ ७२० साध्येन विकलं तावन् १४५ साकस्येनाभिधानेन १९४ साध्ये हि प्रमाणत्वं ७४६ साकस्येनाभिधानेन १९४ साप्यं हि प्रमाणत्वं ७४६ साकारं तित्रिराकारं ५७३ साप्यं हि प्रमाणं वा ७९७ साकारङ्गानपक्षेऽपि ६७४ सामानाधिकरण्यं च २०८ साकारेऽपि हि विज्ञाने ६९५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ साक्षाच्छल्दा न बाह्यार्थ० ७०२ सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३४५ साक्षात्कृतिविशेषाच ८७५ सामानाधिकरण्यादिरेवमस्मिन् ३४० साक्षात्कृतिविशेषाच ८७५ सामान्यं न च तत्रैकं ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स सर्वव्यवहारेषु             | ७९१   | साधितक्षणभङ्गाश्च                | ७४९        |
| सहेतु सकलं कर्म ५३४ साध्यसाधनधर्मस्य ४१९ सहेतु सफलं कर्म ५३४ साध्यस्याप्रतिपत्तौ हि ४०९ सहेकत्र द्वयासत्त्वात् ४१८ साध्या न चानुमानेन ७६७ साध्येन विकलं तावत् १६३ साध्येन विकलं तावत् १६३ साध्येन विकलं तावत् १६३ साध्येन विकलं तावत् १८५ साध्येन विकलं त्वाच्येन १८० सामानाधिकरण्यं च ६५५ सामानाधिकरण्यं च ६६५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ साध्राच्छव्दा न बाह्यार्थे० ७०२ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ साध्राच्छव्दा न वाह्यार्थे० सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ साध्राच्छव्दा विषया नैव ५४० सामानाधिकरण्यादिरवमस्मिन् ३४० साध्राच्छव्दा विषया नैव ५४० सामानाधिकरण्यादिरवमस्मिन् ३४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सहकारिकृतश्चैवं              | १५३   | साध्यत्वप्रययश्चात्र             | <b>३११</b> |
| सहेतु सफछं कर्म ५३४ साध्यस्याप्रतिपत्ती हि ४०९ सहेकत्र द्वयासत्त्वात् ४९८ साध्या न चानुमानेन ७६७ सद्घेनकाणुसन्दोह० ४९१ साध्येन विकलं तावन् १६३ साध्येप्रतिपत्त्यर्थ ७२० साध्येन विकलं तावन् १६३ साध्येप्रतिपत्त्यर्थ ७२० साध्येनतिकन्तु ते तस्य १४५ साक्रात्वेऽपि यथा वर्णाः ७२३ साऽपि ज्ञानात्मिकैवेति ४७५ साकर्येनाभिधानेन १९४ सापेक्षं हि प्रमाणत्वं ७४६ साकारं तित्रराकारं ५७३ सापेक्षं हि प्रमाणत्वं ७४६ साकारं तित्रराकारं ५७३ साप्रभाणं प्रमाणं वा ७९७ साकारं ननु विज्ञाने १८१ सामानाधिकरण्यं च ३०८ साकारेऽपि हि विज्ञाने ६९५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ साक्षाच्छब्दा न बाह्यार्थ० ७०२ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ साक्षाच्छब्दा न बाह्यार्थ० ५७५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ साक्षाच्छव्तिविशेषाच ८७५ सामानाधिकरण्यादिरवेमस्मिन् ३४० साक्षाच्छविवया नैव ५४७ सामान्यं न च तत्रैकं ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स हि वाक्यनिराशंसः           | ७९४   | साध्यत्वप्रत्ययस्तस्मात्         | ३५३        |
| सहैकत्र द्वयासत्त्वात् ४१८ साध्या न चानुमानेन ७६७ स ह्यनेकाणुसन्दोह० ४९१ साध्येन विकलं तावत् १६३ स ह्यथप्रतिपत्त्यर्थ ७२० साध्वेतिकिन्तु ते तस्य १४५ सांश्रात्वेऽपि यथा वर्णाः ७२३ साऽपि ज्ञानात्मिकैवेति ४७५ साकस्येनाभिधानेन १९४ सापेक्षं हि प्रमाणत्वं ७४६ साकारं तित्रराकारं ५७३ साऽप्रमाणं प्रमाणं वा ७९७ साकारज्ञानपक्षेऽपि ६७४ सामध्येनियमो ह्यत्र २५२ सामानाधिकरण्यं च ३०८ साकारेऽपि हि विज्ञाने ६९५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३४६ सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३४० सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३००२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सहेतु सकलं कर्म              | ८४५   | साध्यसाधनधर्मस्य                 | ४१९        |
| स ह्यनेकाणुसन्दोह० ४९१ साध्येन विकलं तावत् १६३ स ह्यथ्रप्रतिपस्यर्थ ७२० साध्वेतित्कन्तु ते तस्य १४५ सांश्रत्वेऽपि यथा वर्णाः ७२३ साऽपि ज्ञानात्मिकैवेति ४७५ साकल्येनाभिधानेन १९४ सापेश्रं हि प्रमाणत्वं ७४६ साकारं तित्रराकारं ५७३ साऽप्रमाणं प्रमाणं वा ७९७ साकारं तित्रराकारं ५७३ सामर्थ्यनियमो ह्यत्र २५२ साकारं ननु विज्ञाने १८१ सामानाधिकरण्यं च २०८ साकारेऽपि हि विज्ञाने ६९५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यं वेत् १६५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० ३४० सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० २४० सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० २४० सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० २४० सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० २४० सामानाधिकरण्यादिप्रतिवि० २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सहेतु सफछं कर्म              | ९३४   | साध्यस्याप्रतिपत्तौ हि           | ४०९        |
| स ह्यर्थप्रतिपत्त्यर्थ ७२० साध्वेतित्कन्तु ते तस्य १४५ सांश्रत्वेऽपि यथा वर्णाः ७२३ साऽपि ज्ञानात्मिकैवेति ४७५ साकल्येनाभिधानेन १९४ सापेश्चं हि प्रमाणत्वं ७४६ साकारं तिक्रराकारं ५७३ साऽप्रमाणं प्रमाणं वा ७९७ साकारं ना विज्ञाने १८१ सामानाधिकरण्यं च ३०८ साकारेऽपि हि विज्ञाने ६९५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० १४० सामानाधिकरण्यादिरवमस्मिन् ३४० सामान्यं न च तत्रैकं ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सहैकत्र द्वयासत्त्वात्       | ४१८   | साध्या न चानुमानेन               | ७६७        |
| सांशत्वेऽिप यथा वर्णाः ७२३ साऽिप ज्ञानात्मिकैवेति ४७५ सांकर्येनाभिधानेन १९४ सांपेक्षं हि प्रमाणत्वं ७४६ सांकारं तित्रराकारं ५७३ साऽप्रमाणं प्रमाणं वा ७९७ सांकारज्ञानपक्षेऽिप ६७४ सामर्थ्यनियमो ह्यत्र २५२ सांकारे ननु विज्ञाने १८१ सामानाधिकरण्यं च ३०८ सांकारेऽिप हि विज्ञाने ६९५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ साक्षाच्छव्दा न बाह्यार्थ० ७०२ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ साक्षाच्छव्दा नेव ५४७ सामानाधिकरण्यादिर्वमस्मिन् ३४० साक्षाच्छ विषया नैव ५४७ सामान्यं न च तत्रैकं ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स ह्यनेकाणुसन्दोह०           | ४९१   | साध्येन विकलं तावत्              | १६३        |
| साकल्येनाभिधानेन १९४ सापेक्षं हि प्रमाणत्वं ७४६ साकारं तित्रराकारं ५७३ साप्रभाणं प्रमाणं वा ७९७ साकारङ्गानपक्षेऽिप ६७४ सामर्थ्येनियमो ह्यत्र २५२ साकारे ननु विज्ञाने १८१ सामानाधिकरण्यं च ३०८ साकारेऽिप हि विज्ञाने ६९५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिरवेमस्मिन् ३४० सामान्यं न च तत्रैकं ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स हार्थप्रतिपस्यर्थ          | ७२०   | साध्वेतत्किन्तु ते तस्य          | १४५        |
| साकारं तित्रराकारं ५७३ साऽप्रमाणं प्रमाणं वा ७९७ साकारज्ञानपक्षेऽिप ६७४ सामध्येनियमो ह्यत्र २५२ साकारे ननु विज्ञाने १८१ सामानाधिकरण्यं च ३०८ साकारेऽिप हि विज्ञाने ६९५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिरेवमस्मिन् ३४० सामान्यं न च तत्रैकं ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सांशत्वेऽपि यथा वर्णाः       | ७२३   | साऽपि ज्ञानात्मिकैवेति           | ४७५        |
| साकारक्कानपक्षेऽिप ६७४ सामध्येनियमो ह्यत्र २५२ साकारे ननु विक्काने १८१ सामानाधिकरण्यं च ३०८ साकारेऽिप हि विक्काने ६९५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिरेवमस्मिन् ३४० साक्षान्त्र विषया नैव ५४७ सामान्यं न च तत्रैकं ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | साकल्येनाभिधानेन             | १९४   | सापेक्षं हि प्रमाणत्वं           | ७४६        |
| साकारे ननु विज्ञाने १८१ सामानाधिकरण्यं च ३०८ साकारेऽपि हि विज्ञाने ६९५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ सामानाधिकरण्यादिरोतमस्मन् ३४० सामान्यं न च तत्रैकं ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | साकारं तिश्रराकारं           | ५७३   | साऽप्रमाणं प्रमाणं वा            | ७९७        |
| साकारेऽपि हि विज्ञाने ६९५ सामानाधिकरण्यं चेत् १६५ साक्षाच्छन्दा न बाह्यार्थे० ७०२ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५ साक्षात्कृतिविशेषाच ८७५ सामानाधिकरण्यादिरेवमस्मिन् ३४० साक्षाच्छ विषया नैव ५४७ सामान्यं न च तत्रैकं ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | साकारज्ञानपक्षेऽपि           | ६७४   | सामर्थ्यनियमो ह्यत्र             | २५२        |
| साक्षाच्छन्दा न बाह्यार्थे० ७०२ सामानाधिकरण्यादिप्रतिबि० ३४५<br>साक्षात्कृतिविशेषाच ८७५ सामानाधिकरण्यादिरेवमस्मिन् ३४०<br>साक्षाचु विषया नैव ५४७ सामान्यं न च तत्रैकं ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | साकारे ननु विज्ञाने          | १८१   |                                  | ३०८        |
| साक्षात्कृतिविशेषाच ८७५ सामानाधिकरण्यादिरेवमस्मिन् ३४०<br>साक्षात्तु विषया नैव ५४७ सामान्यं न च तत्रैकं ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | साकारेऽपि हि विज्ञाने        | ६९५   |                                  | १६५        |
| साक्षात्तु विषया नैव ५४७ सामान्यं न च तत्रैकं ७०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | साक्षाच्छब्दा न बाह्यार्थ०   | ७०२   |                                  | ३४५        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | ८७५   | ,                                | ३४०        |
| साक्षात्प्रत्यक्षदर्शित्वात् ८२१ सामान्यं वस्तुरूपं हि २९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | ५४७   |                                  | ७०२        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | साक्षात्प्रत्यक्षदर्शित्वात् | ८२१   | सामान्यं वस्तुरूपं हि            | २९३        |

| सामान्यप्रतिबन्धे तु          | ४९          | सुखदु:खाद्यवस्थाश्च               | १०५ |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----|
| सामान्यबद्धि सादृश्यं         | ४४५         | सुखादीत्येव मन्यन्ते              | ३९७ |
| <b>सामान्यबस्</b> तुरूपत्वं   | ३२२         | सुखाद्यन्वितमेत <b>द</b>          | २०  |
| सामान्यस्य च वस्तुत्वं        | ४४७         | सुगतस्तेन सर्वज्ञः                | ८७८ |
| सामान्यस्यापि नीलावि०         | २४४         | सुगतो यदि सर्वज्ञः                | ८२२ |
| सामान्यानि निरस्तानि          | ४४७         | सुताख्यकार्यदृष्ट्या चेत्         | ८५६ |
| सामान्येऽतिशयः कश्चित्        | २३९         | <b>सुप्तमूच्छोचवस्थासु</b>        | ५४० |
| सामान्येन गते तस्मिन्         | ४०८         | सुवर्ण <b>व्यवहाराङ्ग</b>         | ८३० |
| सामान्येन तु पारार्थ्य        | ११७         | सूक्ष्मप्रचयरूपं हि               | ५५२ |
| सामान्येनैव साध्यत्वं         | ५४९         | सूर्यमस्य यथा चक्षुः              | ६१० |
| सामीप्येऽपि हि संस्कारः       | ६९२         | सृष्टेः प्रागनुकम्पानां           | ७६  |
| (सारूप्याच) श्रुतेर्वृत्तिः   | <b>२</b> ८९ | सैवेति नोच्यते बुद्धिः            | १०० |
| सारूप्यानियमोऽयं चेत्         | ४८७         | सोऽपकृष्य ततो धर्मः               | ३३४ |
| सार्थकप्रविभक्तार्थ०          | ७३८         | सोपधानेतरावस्थः                   | १०३ |
| सार्थकाः प्रविभक्तार्थाः      | 77          | सोऽयं व्यक्षकभेदाचेत्             | ६६७ |
| साहित्यं सहकारित्वात्         | <b>ધ</b> ્  | सोऽयमित्यभिसम्बन्धात्             | २८५ |
| साहित्येनापि जातास्ते         | ५५१         | सोऽवस्थातिशयस्तादृक्              | २२२ |
| सा हि प्रमाणं सर्वेषां        | ५८४         | सौगतापरनिर्दिष्ट०                 | २१० |
| सितसाध्यक्रियावास्या          | ७८६         | स्कन्धादिव्यतिरिक्तस्य            | 400 |
| सितातपत्रापिहित <i>०</i>      | ४५५         | स्कन्धेभ्यः पुद्रलो नान्य इत्येषा | १२७ |
| सिद्धं च मानसं ज्ञानं         | ८८६         | स्कन्धेभ्यः पुद्रलो नान्यस्तीर्थ० | १२५ |
| <b>सिद्धपर्यायभिन्न</b> त्वे  | ८२          | स्थाणी नर इति भ्रान्तः            | 640 |
| सिद्धसर्वोपसंहार०             | ७३८         | स्थापकत्वविवक्षायां               | ४०१ |
| सिद्धा <u>श्</u> वागीरपोद्येत | ३००         | स्थितस्थापकरूपस्तु                | २२९ |
| सिद्धिर्भनोजवासंज्ञा          | ८९३         | स्थिता रेफाद्यश्चान्ये            | ७३३ |
| सिद्धेऽपि त्रिगुणे व्यक्ते    | ३७          | <b>श्चितिप्रसवसंस्यान</b> ०       | ३४६ |
| सिद्धेऽप्यन्यनिमित्तत्वे      | २४४         | श्चितिस्तत्समवाय <b>श्चेत्</b>    | २५९ |
| सिद्धे स्वतःप्रमाणत्वे        | ७७२         | स्थिते हि तस्य मानत्वे            | ८०१ |
| सिद्धोपस्थायिनस्तस्य <b>्</b> | ७११         | स्थितौ स्थितिः स्वभावश्च          | ३४७ |
| सिसाधिषतो योऽर्थः             | ८४१         | स्थित्वा प्रवृत्तिरण्वादेः        | 42  |
| सुखदुःसाविभेदे तु             | <b>९२</b> ९ | स्थिरत्वानिर्विभागत्वात्          | १०३ |

| स्थिररूपं परैरिष्टं              | 428  | स्रतः सत्यार्थवोघस्य                         | ६५५        |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------|------------|
| श्चिरवायूपनीत्या प               | ६०१  | स्ततः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति           | ७४५        |
| स्थिरात्मनो विशेषत्वात्          | ४६४  | खतः सर्वप्रमाणानां प्रामाणस्य                | ७७६        |
| स्थूलत्वं वस्तुधर्मो हि          | ५५२  | खतस्त्वस्य प्रमाणानां                        | ७५६        |
| स्थूलबस्तुज्यपेक्षो हि           | १८९  | खतो नैवास्ति शक्तत्वं                        | ६२२        |
| स्यूलस्यैकस्वभावत्वे             | १९८  | स्वतो भावे झहेतुत्वं                         | ६१         |
| स्थूळार्थासम्भवे तु स्यात्       | १८९  | स्ततो वाक्यं प्रमाणं तत्                     | ७९५        |
| स्थेयें तु वस्तुनः सर्वे         | २३३  | खतो हखादिभेदस्तु                             | 496        |
| स्पष्टस्र्णसंयुक्त०              | १    | खदेशमेव गृह्याति                             | ६१३        |
| स्यातां किंविषयावेती             | २७४  | खधर्माधर्ममात्रज्ञ०                          | ८२०        |
| स्यातां द्यत्यन्तनाशे हि         | ९५   | स्त्रनिर्भासीन्द्रियज्ञान०                   | ७३०        |
| स्यादाधारी जलादीनां              | २६०  | स्वपरार्थविभागेन                             | 808        |
| स्यादाश्रयो जलादीनां             | ५३७  | स्त्रमूच्छीद्यवस्थासु                        | ५४१        |
| स्याद्वादाक्षणिकस्या (त्वा?) दि  | ८६७  | खबीजानेकविश्लिष्ट०                           | १२८        |
| स्यान्नामोत्पलतायोगि०            | 383  | स्वभावाम च भावानां                           | ४९८        |
| स्थानमतं परतस्तस्य               | ७८४  | स्वभावापरनिःशेष०                             | ३८१        |
| स्यान्मतं यदि विज्ञानं           | 480  | स्वभावाभेद एकत्वं                            | ११९        |
| स्यान्मतं यो न्यतीतोऽन्वा        | ९०८  | स्वभावेनाविभक्तेन यः सर्वमव-                 |            |
| स्थान्मतं विषयाकारा              | ११४  | बुध्यते । स्वरूपाण्येव                       | ९३३        |
| स्थानमतिर्दनितदाद्यादेः          | 440  | स्वभावेनाविभक्तेन यः सर्वमव-                 |            |
| स्वकार्यारम्भिण इमे              | 488  | बुध्यते । खल्क्षणानि                         | ८४४        |
| स्वप्रनथेष्वनिबद्धोऽपि           | ८२२  | स्वभ्यस्तधर्मनैरात्म्या                      | ९३५        |
| स्तज्ञानोत्पत्तियोग्यत्वे        | २६०  | स्वयं तु जडरूपत्वात्                         | ८०६        |
| स्वतःप्रामाण्यपक्षे तु निश्चयं   | 680  | स्वयं त्वगम्यमानत्वं                         | ६५९        |
| स्रतःप्रामाण्यपक्षेऽपि स्वरसेनैव | ७९०  | स्वयंप्रकाशरूपत्वं<br>स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं  | 988        |
| स्वतःप्रामाण्यवादे च             | ७९४  | स्वयमेवाप्रमाणत्वात्<br>स्वयमेवाप्रमाणत्वात् | 646        |
| स्वत एवाशुचित्वं हि              | 258  | स्वरादयश्च ते धर्माः                         | 464<br>808 |
| स्रतकश्रुतिनिःसङ्गो              | 8    | स्वरूपपररूपाभ्यां                            | 308        |
| स्वतन्त्रस्य च विज्ञान०          | ६५०  | स्तरूपमेव वस्तूनां                           | ४७७        |
| खतनाः पुरुषाश्चेद                | ६४९  | स्तरपवेदनायान्यत्                            | 483        |
| खतना मानसी बुद्धिः               |      | खरूपसत्त्वमात्रेण                            | 308        |
| AND MAINT GIRE                   | 70 1 | er Care ( data d                             | 444        |

## तत्त्वसन्नतः।

| स्त्ररूपाद्व्यतिरिक्तोऽपि        | 406         | खातिरिक्तक्रियाकारि           | 808         |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <b>स्वरू</b> पाप्रच्युंतिस्तावत् | २५९         | स्वात्मनि ज्ञानजनने           | २५६         |
| स्तरूपेण तथा वहिः                | ९९          | स्वात्मावभाससंवित्तेः         | ९०२         |
| स्वरूपेण हावस्थानं               | १०६         | स्वाधारैः समवायो हि           | २७१         |
| स्तरूपेणैव लीयन्ते               | १०७         | स्वाभाविके क्रमे चैषां        | ७३३         |
| <b>खरूपोत्पा</b> दमात्राद्धि     | ३२३         | स्वाभाविको विनाशस्तु          | ६३९         |
| <b>ख</b> रीयागादयस्तस्मात्       | ८४७         | स्वाभाविक्यां हि शक्तौ स्वात् | <b>ሱ</b> ႘ၜ |
| स्वर्गयागादिसम्बन्धो             | ८१६         | स्त्रारम्भकविभागाद्वा         | २७१         |
| स्तर्गादौ मतभेदश्च               | ८०४         | खार्थसंसिद्धये तेपां          | ८१९         |
| खर्गापवर्गमात्रस्य               | ९१२         | स्वार्थाभिधाने शब्दानां       | ३३९         |
| खगीपवर्गमार्गीक्ति               | <b>९</b> १८ | स्वाश्रयेन्द्रिययोगादि०       | २५६         |
| खर्गापवर्गसम्प्राप्ति०           | ८६२         | स्वाश्रयेन्द्रिययोगादे:       | २६१         |
| खर्गापवर्गसंसर्ग०                | ५१६         | स्वेच्छया रचिते वाऽस्मिन्     | २६६         |
| खलक्षणस्य सङ्गावे                | ३७८         | स्वेनैव वेद्यते चेतो          | ५३७         |
| खल्पीयस्यपि नेत्रादेः            | ५४२         | स्वोपलम्भस्य चार्थेषु         | ८५२         |
| ख्वल्पीयानपि येषां तु            | ५४६         | स्वोपादानवलोद्भृते            | ५३४         |
| खवाक्यादिविरोधश्च                | ६३४         | ह                             |             |
| स्ववाक्यादिविरोधानां             | ७२८         | हिमाचलादयो येऽपि              | २७८         |
| स्वव्यापारबलेनैव                 | ५५२         | हेतवो भावधर्मास्तु            | ५१६         |
| स्वसंवित्तिफलत्वं चेत्           | ४००         | हेतावाद्येऽपि वैफल्यं         | २४१         |
| स्वसंविदितरूपाश्च                | ७८४         | हेतुजन्यं न तत्कार्यं         | २५          |
| स्वसमानथवा सत्त्वान्             | ९००         | हेतुधर्मप्रतीतिश्च            | ४१७         |
| स्वसाध्यायां समर्थं चेत्         | ४७७         | हेतुसामम्यभावाच               | 906         |
| <b>खसामान्या</b> त्मनोर्युक्तं   | ३८७         | हेतोः पूर्वोदितादेव           | ५९२         |
| खिसमन्निप हि दु:खस्य             | ३९६         | हेलर्थः करणार्थश्च            | ३३३         |
| खस्य खस्यावभासस्य                | ३६५         | हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं     | ५०१         |
| स्वहेतुनियतो द्भृतिः             | ४१३         | हेम्रोऽनुगमसाम्येन            | ५०३         |
| <b>खहेतुब</b> लसम्भूता           | ७८          | हेम्रोऽवस्थितरूपत्वे          | ,,          |
| खहेतोर्यदि भावानां               | १५३         | हेयोपादेयविषय०                | ३६८         |
| खातक्येण च सम्बुद्धः             |             | ह्यः समर्थः समर्थात्मा        | २६०         |
| 9                                |             |                               |             |
| खातक्येण तु मर्स्यत्वं           |             | <b>ग्यस्तनाद्यतनाद्याश्च</b>  | ६७३         |

## तत्त्वसंघहे निवन्धकारेण खक्रतेरविभागेन प्रथितानां परवचनानामनुक्रमणिका ।



## † इदं चिह्नं आकरस्थपाठान्तरस्य ज्ञापकम् ।

| त० पत्र.   |                       | निबन्ध.   | कर्ता.     | पत्र.       |
|------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|
| •          | अ                     |           |            |             |
| ६४०        | अंशो ह्येतस्य         | ऋो० वा०   | कुमारिलः   | ८१९         |
| २९२        | अगोनिवृत्तिः          | "         | 37         | ५६६         |
| २९९        | अगोशब्दा०             | ,,        | ,,         | ५८७         |
| ४२२        | अग्निधूमा०            | "         | "          | ३९३         |
| ६१९        | अज्ञाला क०            | "         | "          | ७९२         |
| ६०३        | अतोऽतीन्द्रि०         | "         | 37         | ७४२         |
| ७६९        | अतो यत्रा०            | 77        | 79         | ७२          |
| ६१३        | अत्र ब्रुमो           | ,,        | ,,         | ७७५         |
| ८३२        | अथ तद्वचने० (अनुवादः) | स० द० सं० | माधवाचार्य | २३          |
| ५७७        | अथ यद्ग्राहकं         |           |            | <i>c</i> ,  |
|            | ं तसाद्यद्भासकं       | ऋो० वा०   | कुमारिलः   | ३१६         |
| ३०२        | अथान्यथा              | "         | ,,         | 468         |
| ३०९        | अथान्यापो०            | "         | - 77       | 486         |
| ६१८        | अथान्योऽपि            | **        | 97         | ,७९२        |
| ६०६        | अथापीन्द्रि०          | "         | , ,,       | ७४८         |
| ५९९        | अथाप्याका०            | "         | 7 77       | ७४४         |
| २९८        | अथासत्यपि             | "         | "          | ५८५         |
| ६३६        | अथास्मदि ०            | "         | ,,         | ८११         |
| ६१४        | अधिष्ठाना०            | "         | ,,         | ७७६         |
| <b>३११</b> | अनन्यापो०             | "         | * >>       | ६०५         |
|            | अनित्यं त०            | ,,        | "          | ८११         |
| •          | अनित्यता              | >>        | >>         | ८२०         |
| ६३७        | अनित्यत्वं            | "         | 77         | ८१२         |
| इ१५        | अनेकदेश               | 77        | 47         | <b>40.0</b> |

## तत्त्वसङ्गदः।

| त० पत्र.           | निबन्ध.                                    | कत्ती.   | पत्र.            |
|--------------------|--------------------------------------------|----------|------------------|
| ६२६ अन्धानन्ध      | ऋो• बा०                                    | कुमारिल: | ६४८              |
| ६४० अन्यत्वे घ०    | 77                                         | "        | . ८१९            |
| ६२३ अन्यथाऽनु०     | "                                          | 37       | ६४७              |
| ६१८ अन्यस्मिन्     | "                                          | 37       | ७९१              |
| ७६५ अन्यस्यापि     | ,,                                         | "        | ६८               |
| ६०८ अन्यार्थ प्रे० | ,,                                         | "        | ७५१              |
| ६१४ अन्येतु चो०    | "                                          | 57       | ७७५              |
| ६०८ अन्येस्तास्वा० | >,                                         | ,,       | ७५१              |
| ६४२ अपि चास्य      |                                            | **       |                  |
| र्गतत्र चोक्तं     | 33                                         | 27       | ८७६              |
| ३१६ अपि चैक०       | "                                          | "        | ६११              |
| ६१२ अपूरिता०       | "                                          | "        | ७७४              |
| ३०८ अपोहमात्र०     | 39                                         | "        | ५९६              |
| २९८ अपोइआ०         | "                                          | "        | 464              |
| ३१२ अपोद्यक०       | ,,                                         | "        | ६०५              |
| २९७ अपोद्यान०      | "                                          | "        | 468              |
| ६२० अप्रतीता०      | <b>&gt;</b> 55                             | ,,       | ७९३              |
| ६०६ अप्राप्तकर्ण   | 39                                         | ,,       | ७४८              |
| ६१४ अप्सूर्यदर्शि० | <b>"</b>                                   | ,,       | ७७६              |
| ६३९ अबुद्धिपूर्व०  | "                                          | "        | ७३५              |
| ३०२ अभावगम्य०      | ,,                                         | "        | 468              |
| ४७३ अभावशब्द०      | <b>"</b>                                   | "        | ४९१              |
| ३०४ अभावस्य च      | "                                          | ,,       | 498              |
| ४७३ अभावो वा       | <b>;</b> ;                                 | "        |                  |
| ४५९ अभिधानान्य०    | ,,                                         | "        | "<br>४५ <b>२</b> |
| ६३५ अर्थप्रतीति०   | 31                                         | "        | ८१०              |
| ६२१ अर्थवद्भह०     | • ·<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • |          | ७९६              |
| ,, अर्थवान् क०     | ,,                                         | "        |                  |
| ६१९ अर्थवान् पू०   | ,,<br>,,                                   | "        | ः।<br>७९३        |
| ४५९ अर्थापस्य०     | ,,<br>,,                                   | "        | ४५२              |
|                    | . "                                        | "        | 077              |

| त० पत्र | •                       | निबन्ध.             | कर्ता.         | पत्र.                    |
|---------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| ६३५     | अर्थाभिषान०             | ऋो० वा०             | कुमारिल:       | ८१०                      |
| ५२६     | अवस्थादेश०              | वा० प० का० १०       | भर्तृहरिः      | १६                       |
| २९४     | असत्यपि च               | ऋो० वा०             | कुमारिल:       | ५७७                      |
| ८३२     | असर्वेज्ञप्र० (अनुवादः) | स० द० सं०           | माधवाचार्यः    | २३                       |
| ६३७     | असिद्धे पक्ष            | ऋो० वा०             | कुमारिल:       | ८१७                      |
| ३८५     | अस्ति ह्या              | ,,                  | ,,             | १६८                      |
|         | आ                       |                     |                |                          |
| ६४०     | आकाशम०                  | ,,                  | ,,             | ७३७                      |
| ६००     | आकाशभो०                 | ,,                  | "              | ७४५                      |
| ३१०     | आख्यातेषु               | 59                  | , ,            | ६०४                      |
| ९१०     | आगमस्य च                | ,,                  | , ,            | ८२                       |
| ७५६     | }आत्मलामे               | "                   | ,,             | ६०                       |
|         | •                       | 77                  | 77             |                          |
|         | आनुपूर्वी च             | ,,                  | "              | ८०६                      |
|         | आहकेन                   | "                   | , ,            | ७७५                      |
| ६३९     | आहुः स्वभा०             | "                   | "              | ७३६                      |
|         | इ                       |                     |                |                          |
|         | इन्द्रियैर्नाप्य०       | "                   | 4.4            | ५८६                      |
| ५९१     | इयं वा तंवि०            | , ,                 | ,,             | ८३८                      |
|         | <u>इ</u><br>ऽ           |                     |                | 32.                      |
| -       | ईरशं वा प्र०            | <b>9</b> 5          | ,,             | ३२०                      |
| ६१३     | ईषत्संमीलि०<br>         | ,,                  | ,,             | ७७५                      |
|         | <b>उ</b><br>≥           |                     |                | .nt) <b>C</b>            |
|         | <b>उत्तरंश्रो</b> ०     | , ,                 | , ,            | <b>68</b> €              |
| •       | उत्तरावय०               | "                   | ,,             | ८४२<br>७६२               |
| •       | उत्पत्तिशक्ति           | ,,<br>स० द० सं०     | ः<br>मधानानानी | <b>944</b><br><b>3</b> 3 |
|         | उपदेशो हि (अनुवादः)     | स० ५० स०<br>ऋो० वा० |                | . •                      |
| ७३७     | उपायरहि <i>०</i>        | न्साय वाय           | જના(જ:         | ६७९                      |
| E 0 40  | ऊ<br>ऊर्ध्वयुत्ति       | <b>a</b> -          |                | ७७६                      |
| ५ ९ ४   | ऊब्वप्रा <i>च</i><br>९  | ,,                  | ,,             |                          |

| त० पत्र.                   | निबन्ध.       | कर्ता.   | पत्र. |
|----------------------------|---------------|----------|-------|
| ए                          | ऋो० वा०       | कुमारिल: |       |
| ९८ एकसन्तान                | ,,            | • • •    | ७२४   |
| ३०० एकस्मात्तर्हि          | ,,            | ,,       | 460   |
| ५५५ एकाकार                 | ,,            | 3.5      | ३३१   |
| ६०० एतदेव प्र०             | ,,            | 7 7      | ७४६   |
| ४४४ एतस्मि <del>श</del> ुप | <b>,</b> ,    | ,,       | ४३४   |
| ६३५ एतेषामस्त्व०           | ,,            | ,,       | ८११   |
| ६३३ एवं ध्वनिगु०           | ,,            | , ,      | ८०६   |
| ६१५ एवं प्राङ्न०           |               |          |       |
| † प्राग् भू                | ,,            | ,,       | ৩৩৩   |
| ६२६ एवमेवेन्द्रि०          | ••            | ;;       | ६४९   |
| ९७ एष वा ह्यस्तनो          |               |          |       |
| † ह्यो भवे                 | 5 5           | ٠,       | ७२४   |
| <del>क</del>               |               |          |       |
| ६०४ कर्णव्योमनि            | ,,            |          | ७६२   |
| ७५७ कस्यचित्तु             | ,,            | • •      | ६९    |
| ६१९ कस्य चैकस्य            | ,,            | ,,       | ७९३   |
| ६३८ कार्या चैन्द्रि०       | ,,            | ,,,      | ८१८   |
| ४७६ कार्यादीनाम०           | ,,            | ,,       | ४७४   |
| ६३३ कालधैको                | ,,            | "        | ८०६   |
| २९६ किमुतावस्त्व०          | 3;            | ,,       | ५७९   |
| ४४४ कीहम्मवय               | ;;            | ,,       | ४३३   |
| ६०४ कुड्यादिप्र०           | 9.9           | ,,       | ७६३   |
| ६१४ कूपादिषु               | ,,            | "        | ७७६   |
| ५९४ कृत्रिमत्वे च          | <b>&gt; 5</b> | ,,       | ८२१   |
| ६३७ केवलैन्द्रिय०          | • •           | ,,       | ८१७   |
| ४७१ श्रीरे दध्यादि         | <b>,</b> ,    | ,,       | ४७३   |
| ्ग                         |               |          |       |
| ५९६ गकारोत्यन्त            | ,,            | "        | ५१७   |
| ६१६ गतिमद्वेग०             | "             | "        | ७७४   |
|                            |               |          |       |

| तरु पत्र. निबन्ध. कर्ता.<br>४५९ गवयोपमि० ऋो० वा० कुमारिल: ५ | पत्र.<br>3५१        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| ४५९ गवधापान० ऋति० वा० कुमारिलः १                            |                     |
| ७७१ महियो स्थात                                             | > <b>₹ \</b><br>}७३ |
| ३०० गव्यसिद्धे० ,                                           | १८८                 |
| ७९८ अस्टिन गर                                               |                     |
| ७६० गेहाभावस्त                                              | ५२०<br>०००          |
| ५९१ गोशब्द्बु०                                              | 344                 |
| ७ १ ३ - गोडाहरे इसकि।                                       | 5 <b>3</b> 6        |
| ११ १, १, १                                                  | १९                  |
| ,, ,, ;;<br>घ                                               | ११६                 |
| ६३० घटादिग्च०                                               |                     |
| ्र<br>च                                                     | :०३                 |
| ३११ चादीनामपि                                               | 13                  |
| ७ ७० भेनमार्न                                               | og                  |
| ६७७ मोहना स्र                                               | १६                  |
| ्रा<br>ज                                                    | ०२                  |
| ६१२ जलादिषु यथै०                                            |                     |
| † जलपात्रेषु चै०                                            | 10.23               |
| ६३९ जामा मधा                                                | og<br>og            |
| १६७ जामाञ्च                                                 | 08<br>08            |
| vea जीवनक                                                   | ४१<br>४१            |
| 9 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਰਤੀ ਧਨ                                           | <b>५५</b>           |
| ६१६ ज्ञातैकत्वो                                             | <b>२</b> ०          |
| ५७७ ज्ञानं स्वांशं                                          | 60<br>0.5           |
| ६२७ बार्च के प्र                                            | १६                  |
| ६२५ ज्ञापकत्वाद्धि                                          | 36                  |
| ७ २ ९ इनाजाने • or                                          | 30                  |
| , १९ अस्तान्त्राचेनित                                       | <b>१</b> ६          |
| ३८५ ततः परं                                                 | <b>३२</b><br>∘ः     |
| ७३२ ततोऽपि यद                                               | 9 <b>२</b>          |
| ६३१ तत्र ताल्वावि                                           |                     |
| ,, ,, ,,                                                    | 4                   |

# तत्त्वसङ्ग्रन्हः।

| त० पत्र.             | निबन्ध.    | कत्ती.         | पत्र,              |
|----------------------|------------|----------------|--------------------|
| ६०३ तत्र दूरस०       | ऋो० वा०    | कुमारिल:       | ७६०                |
| ४५७ तत्र प्रसम्      | ,,         | ,,             | ४५१                |
| १०० तत्र बोधा०       | 5,5        | ,,             | ८३५                |
| ४४४ तत्र यद्यपि      | ,,         | ,,             | 888                |
| ६३८ तत्र यद्यप्य०    | ,,         | ,,             | 686                |
| ३०६ तत्र शब्दान्त०   | ,,         | ,,             | ५९३                |
| ६२५ तत्र सम्बन्ध     | , ,        | ,,             | ६४७                |
| ७३४ तत्रापि श०       | ,,         | ; •            | ६७४                |
| ३०५ तत्रासतो         | ,,         | **             | 498                |
| ६३८ तत्रासाधा०       | ,,         | • •            | ८१८                |
| ६४४ तथानाप्ता०       | • •        | • •            | १०२                |
| ६२३ तथाप्याकृ०       | **         | • •            | ६४६                |
| ९९ तथैन नि०          | ,,         | • •            | ८३४                |
| .६११ तथैव य०         |            |                | ७५२                |
| २९६ तथैवाधार०        | "          | ,,             | • 11               |
| ं तेने वा            |            |                | ५७९                |
| ७९६ तदा न ज्या०      | "          | 7 <b>7</b> 7 7 | <b>4  </b>         |
| ४५८ तदुचारण          | ,,         |                | ४६५                |
| ४२२ तदेशस्थेन        | ,,         | "              | ३९२                |
| ६११ तद्भावभा०        |            | * *            | ७६२                |
| ११० तन्नाहं प्रत्य०  | "          | 1 4            | •41                |
| ं नचाहं              |            |                | ७२०                |
| ६०३ तस्माच्छ्रोत्रि० | "          | ,,             | ७६१                |
| १६९ तस्मात्प्राकार्य | "          | : `            |                    |
| ५९४ तस्माद्कु०       | "          | 5 7            | ८४१                |
| ५२८ तस्मादुश्चा०     | "          | "              | ८२२                |
| ६०९ तस्मादुत्प०      | "          | 7 7            | <b>५२</b> २<br>%५१ |
| ७९८ तस्माद्भुणेभ्यो  | "          | "              | ७५१                |
| ६१० तस्साहिग्        | ;;         | "              | \$ <b>\$</b>       |
| ४४५ तस्माचत्         | <b>)</b> ; | "              | ७६९                |
|                      | "          | 7;             | ននិន               |

| त० पत्र.               | निबन्ध. | कर्त्ता. | দশ্ন. |
|------------------------|---------|----------|-------|
| ४५८ तस्माद्वाक्या०     | ऋो० वा० | कुमारिल: | ४६५   |
| ३१६ तस्माचेष्वे        | **      | ,,       | ६११   |
| ६३४ तस्मान्न पद्-      | ,,      | "        | 600   |
| ६०५ तस्य चक्रम-        | ,,      | "        | ७६३   |
| २९३ तस्यांचाइवा०       | ,,      | "        | ५७६   |
| ६०४ तस्यात्माव०        | ,,      | ,,       | ७६१   |
| ६०० तस्यानवय०          | "       | "        | ७४५   |
| ४६० तामभावो०           | ,,      | "        | ४५२   |
| ६३१ ताल्वादि           | ,,      | > 5      | ८०४   |
| ७६८ तावता चै०          | ,,      | 1)       | ७२    |
| ५९५ तावत्कालं          | ,,      | 79       | ८२३   |
| ६१९ तेजः प्रस्यक्ष     | ,,      | ,,       | ७९३   |
| ६०५ तेनाकाशै०          | ,,      | ,,       | ७४७   |
| ७६८ तेनात्र ज्ञा       |         |          |       |
| † स्य                  | ,,      | 79       | ७१    |
| ६१६ तेनात्रैव          | ,,      | "        | 424   |
| ६१२ तेनाविच्छिन्न      | ,,      | "        | ७७३   |
| ६३९ तेनासदृश           | ,,      | ,,       | ६३६   |
| ६२० तेनासम्बन्ध        | ,,      | "        | ७९५   |
| ६३० तेनेयं व्यव०       | ,,      | ,,       | ८०२   |
| ५९६ तेनैकत्वेन         | ,,      | ,,       | ८१५   |
| ९९ तेनोपनेतृ           | ,,      | "        | ८३४   |
| ६३१ तेषांच जात०        | ,,      | "        | ८०५   |
| द्                     |         |          |       |
| ६१० दिक्च सर्व         | ,,      | "        | ८०५   |
| ६०९ दिशः श्रोत्र०      | ,,      | "        | ७६८   |
| ६२१ देशकालादिभिन्नानां | "       | ,, .     | ७९५   |
| ५९२ देशकालादिभिन्ना वा | "       | "        | ८३८   |
| ६१५ देशभेदेन           | "       | "        | ७८०   |
| ५७७ द्वयं परस्परे०     | ,,      | ";       | ३१६   |

| पुर इयसिद्धिग्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | त० पत्र.                       | निबन्ध.   | कर्ता.      | पत्र. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|-------|
| ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५९६ द्वयसिद्धिम्तु             | ऋो० वा०   | कुमारिल:    | ५१६   |
| हर९ धर्ममात्र०  न  ३०६ नगम्यगम०  ९५ नच कर्गत्व  ६२९ नच क्रमस्य  ११ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५९० द्वेषादसम्म०               | "         | "           | ७०४   |
| न ३०६ नगम्यगम०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ঘ                              |           |             |       |
| ३०६ नगम्यगम०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६२९ धर्ममात्र०                 | "         | ,,,         | ८०१   |
| प्र नच कर्तृत्व ", ", " ६९५ ६२९ नच क्रमस्य ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न                              |           |             |       |
| ६२९ नच क्रमस्य ,, ,, ८०१ ६२८ नच क्रमादि० ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३०६ नगम्यगम०                   | "         | ,,          | ५९४   |
| ६२८ नच कमादि० ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ९५ नच कर्तृत्व                 | "         | **          | ६९५   |
| ६०२ नच पर्यतु०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६२९ नच क्रमस्य                 | ,,        | ,,          | ८०१   |
| ४७२ नच स्थाद्व्य०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६२८ नच क्रमादि०                | "         | "           | "     |
| ८३१ नचागमविधि (अनुवादः) स० ६० सं० माधवाचार्यः २३  २९८ नचादर्शन श्लो० वा० कुमारिलः ५८५  ६१७ नचादष्टार्थ ,, ,, ७९१  ६३४ नचानित्या ,, ,, ८०९  ३०२ नचान्यरूप० ,, ,, ५८९  २९७ नचान्यरूप० ,, ,, ५८९  २९७ नचाव्यवि० ,, ,, ५८५  ३१२ नचाप्यपोद्य० ,, ,, ५९२  ३१२ नचाप्यपोद्य० ,, ,, ५८९  ३०१ नचाप्यपोद्य० ,, ,, ५८९  ५९५ नचाप्यपार ,, ,, ७४४  २९७ नचाप्याधार ,, ,, ७४४  १९६ नचावस्तुन ,, ,, ४९७  ३०१ नचासाधारच्यच ,, ,, ५९०  ६२१ नचासाधारचुद्धौ ,, ,, ,, ५९०  ६२१ न तावद्येवन्तं ,, ,, ,, ५९०  ६२१ न तावद्येवन्तं ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, | ६०२ नच पर्येनु०                | "         | ,,          | ७४१   |
| २९८ नचादर्शन श्ली० वा० कुमारिलः ५८५ ६१७ नचादष्टार्थ ,, ,, ७९१ ६३४ नचानित्या ,, ,, ८०९ २०२ नचान्यरूप० ,, ,, ५८९ २९७ नचान्यरूप० ,, ,, ५८९ २९७ नचाप्यवादि० ,, ,, ५९२ नचाप्यपोद्य० ,, ,, ५८९ नचाप्यपाद्य ,, ,, ५८९ नचाप्याधार ,, ,, ७४४ नचाप्याधार ,, ,, ७४४ नचाव्याधार ,, ,, ७४४ नचावस्तुन ,, ,, ६९६ नचावस्या० ,, ,, ६९६ नचावस्या० ,, ,, ६९६ नचावस्या। ,, ,, ५९० ६२१ नचासाधारवृद्धौ ,, ,, ,, ५९० ६२१ न तावद्येवन्तं ,, ,, ५९० ६२१ न तावद्येवन्तं ,, ,, ,, ५९० ६२१ न तावद्येवन्तं ,, ,, ,, ,,                                                       | ४७२ नच स्याद्व्य०              | "         | "           | ४७४   |
| ६१७ नचाहष्टार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ८३१ नचागमविधि (अनुवादः)        | स० ६० सं० | माधवाचार्यः | २३    |
| ६३४ नचानित्या ,, , , ८०९ ३०२ नचान्यरूप० ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २९८ नचादर्शन                   | ऋो० वा०   | कुमारिल:    | ५८५   |
| ३०२ नचान्यरूप० ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६१७ नचादष्टार्थ                | ,,        | 73          | ७९१   |
| २९७ नचान्वयवि० ,, ,, ,, ५८५ ३०६ नचापि वास० ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६३४ नचानित्या                  | "         | ,,          | ८०९   |
| ३०५ नचाप वास०  ३१२ नचाप्यपोद्य०  ३१२ नचाप्यपोद्य०  ३०१ नचाप्यश्वादि०  ५९९ नचाप्याधार  ५९७ नचाप्याधार  ५९७ नचाप्रसिद्ध  ५०६ नचावस्तुन  १०६ नचावस्था०  ३०६ नचावस्था०  ३०१ नचासाधारन्यच  ३०१ नचासाधारचुद्धौ  १०६ न तावद्थेवन्तं  १०९६ न तावद्थेवन्तं  १०९६ न तावद्थेवन्तं                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३०२ नचान्यरूप०                 | "         | ,,          | ५८९   |
| ३१२ नचाप्यपोद्य० ,, ,, ६०५ २०१ नचाप्यश्वादि० ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २९७ नचान्वयवि०                 | ,,        | ,,          | 464   |
| ३०१ नचाप्यश्वादि० ,, ५८९ ५९९ नचाप्यश्वादि० ,, ५८९ ५९९ नचाप्यश्वाद ,, ५८४ १९७ नचाप्रसिद्ध ,, ५८४ १७६ नचावस्तुन ,, १९६ नचावस्था० ,, ६९६ ३०९ नचासाधारन्यश्व ,, ५९७ ३०१ नचासाधारन्यश्व ,, ५९७ ३०१ नचासाधारचुद्धौ ,, ५९० ६२१ न तावदर्थवन्तं ,, ७९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३०५ नचापि वास०                 | 33        | ,,          | ५९२   |
| ५९९ नचाप्याधार ,, ७४४  २९७ नचाप्रसिद्ध ,, ५८४  ४७२ नचावस्तुन ,, १७४  १०६ नचावस्था० ,, ६९६  ३०९ नचासाधारन्यच ,, ५९७  ३०१ नचासाधारपोहवत्तया ,, ५८०  ६२१ न तावदर्थवन्तं ,, ७९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३१२ नचाप्यपोद्य०               | **        | ,,          | ६०५   |
| २९७ नचाप्रसिद्ध ", ", ५८४<br>४७२ नचावस्तुन ", ", ४७४<br>१०६ नचावस्था० ", , ६९६<br>३०९ नचासाधारन्यच ", ,, ५९७<br>३०१ नचासाधारपोहवत्तया ", ,, ५८८<br>३०३ नचासाधारबुद्धौ ", ,, ५९०<br>६२९ न तावदर्थवन्तं ", ७९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३०१ <del>नचा</del> प्यक्रवादि० | 7)        | ""          | ५८९   |
| ४७२ नचावस्तुन ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५९९ नचाप्याधार                 | >>        | "           | ७४४   |
| १०६ नचावस्था० ,, ६९६<br>३०९ नचासाधारन्यश्व ,, ५९७<br>३०९ नचासाधापोइवत्तया ,, ५८८<br>३०३ नचासाधारबुद्धौ ,, ५९०<br>६२९ न तावदर्थवन्तं ,, ७९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २९७ नचाप्रसिद्ध                | "         | 77          | ५८४   |
| ३०९ नचासाधारन्य ॥ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४७२ नचावस्तुन                  | 37        | "           | ४७४   |
| ३०१ नचासाधापोहवत्तया ,, ५८८<br>३०३ नचासाधारबुद्धौ ,, ५९०<br>६२१ न ताबदर्थवन्तं ,, ७९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०६ नचावस्था०                  | "         | ,,          | ६९६   |
| ३०३ नचासाधारबुद्धौ ,, ५९०<br>६२१ न ताबद्धेवन्तं ,, ७९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३०९ नचासाधारस्य                | "         | 57          | ५९७   |
| <b>६२१</b> न ताबद्धेवन्तं ,, ७९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३०१ नचासाधापोहवत्तया           | ,,        | ,,          | 466   |
| ६२९ व तावहात्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                              | "         | ,,          | ५९०   |
| ६२९ न तावदानु० ,, ८०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६२१ न तावदर्थवन्तं             | >>        | **          | ७९६   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६२९ न ताबदानु०                 | 1)        | ti          | ८०१   |

| त० पत्र.                 | निबन्ध.    | कत्ती.   | पत्र.       |
|--------------------------|------------|----------|-------------|
| २९६ ननु चाश्वादि         |            |          |             |
| † पोह्य                  | ऋो० वा०    | कुमारिल: | 406         |
| २९१ ननु ज्ञानफलाः        |            | · ·      |             |
| † अर्थ                   | का० लं०    | भामहः    | २३६         |
| ९१० ननु नैवं परो         |            | •        | , ,         |
| † न चाप्ये               | ऋो० वा०    | कुमारिछ: | ८२          |
| ७६७ ननु प्रमाण०          | "          | ,,,      | <b>v</b> o  |
| ५९७ ननु यस्य             | 3)         | . ,,     | 488         |
| ३४९ ननु न्यक्तौ          |            |          |             |
| ां तत्र                  | "          | ,,       | ६३७         |
| ३११ न नेतिह्यु०          | "          | ,,       | ६०४         |
| ६२८ नन्वानुपूर्व्य०      | <b>5</b> 7 | ,,       | 600         |
| ६०६ नन्वेकस्मिन्न०       | "          | ,,       | ७४८         |
| ४५८ न भेदो येन           | "          | "        | ४६५         |
| ,, न रात्र्यादि          | "          | "        | ४६४         |
| ३८५ न विशेषो             | "          | 73       | १६९         |
| ७७० नहि तत् क्षण         | "          | "        | १५१         |
| ३ <b>८६</b> नहि प्रविष्ट | ,,         | ,,       | १७४         |
| ५९९ नहि सामस्य०          | ,,         | "        | ७४४         |
| ७६८ नह्यर्थस्या०         | ,,         | "        | ७१          |
| नह्यलब्धा०               | "          | "        | ८४१         |
| ५९७ नादेन संस्कृता०      | "          | "        | ५१२         |
| ४५८ नानुमानं             | ***        | "        | ४६५         |
| ४०६ नान्यथानुप०          | *          |          |             |
| ३०८ नापि तत्रेतर०        | ऋो० वा०    | कुमारिलः | ५९७         |
| ३०४ नापो <b>द्य</b> त्व० | ,,         | "        | ५९१         |
| ६०५ नावस्यं श्रोत्र०     | "          | 73       | ७४७         |
| १६८ नाशोत्पाद०           | "          | 5,       | <b>C</b> 80 |

<sup>\*</sup> इदं वचनं विद्यानम्ब्स्वामिना प्रमाणपरीक्षायामन्दितम् (सनातनजेनप्रन्थमाला दशमाह्रे पत्र ७२)

# तस्वसङ्ग्रहः ।

| त० पत्र.                      | निवन्ध.    | कर्त्ता.   | पत्र. |
|-------------------------------|------------|------------|-------|
| ६०३ नित्यं कार्यो०            | ऋो० वा०    | कुमारिल:   | ७४१   |
| ६०७ निष्प्रदेशोऽपि            | ,,         | "          | ७४९   |
| २९२ नेष्टोऽसाधार०             | ,,         | ,,         | ५६६   |
| १६७ नैरात्म्यवाद              | ,,         | 77         | ६९६   |
| ५९७ नैव वा महणे               | ,,         | "          | ५१९   |
| <b>q</b>                      | ,,         |            |       |
| ६२८ पदं वर्णाति०              | <b>"</b>   | ,,         | ८०१   |
| ६४१ पदार्थपद०                 | ,,         | "          | ८४५   |
| ६३४ परधर्मेऽपि                | ,,         | "          | 202   |
| ४०० परिच्छेदफल                | **         | "          | १५८   |
| ६३१ परेणोक्तान                | "          | "          | ८०३   |
| ६१६ पर्यायादवि०               | ,,         | 11         | 400   |
| ,, पर्याचेण                   | ,,         | "          | 22    |
| ५९४ पार्थिवद्रव्य             | ,,         | **         | ८२२   |
| ४५७ पीनो दिवा                 | "          | 7,         | ४६३   |
| ६०७ पुंसां देह                | ,,         | ,,         | ७४८   |
| ३८५ पुनः पुनर्विन०            | "          | "          | १७३   |
| ६२८ पुरुषाधीन०                | "          | "          | 600   |
| १६८ पूर्वेक्षणिव ०            | "          | "          | ८४०   |
| २९९ पूर्वोक्तेन प्र०          | 25         | "          | 468   |
| ५६३ प्रकाशकत्व                | "          | 22         | ३२१   |
| ४४७ प्रतिज्ञार्थेंक           | ,,         | <b>)</b> ; | ४४७   |
| ६३८ प्रतिसङ्ख्या              | ,,         | 79         | ७३५   |
| ४२२ प्रसम्बद्धः               | <b>71</b>  | 77         | ३९२   |
| ४६८ प्रसम्बद्धन्य             | "          | "          | ८३१   |
| ४७१ प्रत्यक्षादेर०            | <b>,</b> , | "          | ४७५   |
| ४७७ प्रसम्बद्धाः              | ,,         | "          | ४७८   |
| ४४६ प्रत्यक्षेणा०             | "          | "          | 883   |
| ,, प्रत्यक्षे <sup>ए</sup> यथ | 17         | 71         | 57    |
| ६२७ प्रस्युचारण               | "          | "          | ६४९   |

| त० पत्र.                      | निबन्ध. | कर्ता.   | पत्र. |
|-------------------------------|---------|----------|-------|
| ६२२ प्रत्येकं वाऽपि           | ऋो० वा० | कुमारिल: | ६४२   |
| ६०२ प्रत्येकाभिहि०            | "       | "        | ७४६   |
| ७६२ प्रभूतं वर्ति०            | ,,,     | "        | ८४२   |
| ७६७ प्रमाणं <del>घह</del> णा  | 17      | "        | 90    |
| ४५८ प्रमाणं तस्य              | "       | "        | ४६५   |
| ४७० प्रमाणप <del>श्</del> वकं | "       | "        | १०४   |
| ४५६ प्रमाणबट्ट                | "       | "        | ४५०   |
| ४६० प्रमाणाभाव०               | "       | ,,       | ४५२   |
| ६४० प्रयङ्गानन्त०             | "       | "        | ७ ३ ७ |
| २७१ प्रागगौरिति               |         |          |       |
| † पुराऽ                       | का० छं० | भामह:    | २३६   |
| ४४६ प्राग्गोगतं               |         |          |       |
| <sup>†</sup> प्राक्प्रमेयस्थ  | ऋो० वा० | कुमारिल: | ४४६   |
| य                             |         |          |       |
| ४६० बहिर्देशवि०               | "       | "        | ४५२   |
| ४९४ बहुमि: श्रवणै०            | ,,      | 1,       | ८२३   |
| ६०७ बाधिर्यादि०               | "       | "        | ७५०   |
| ६१७ बुद्धितीत्रल              | "       | ,,       | ७८५   |
| ९८ बुद्धीनामपि                | "       | "        | ८३३   |
| ્મ                            |         |          |       |
| ३०६ भवद्भिः शब्द              | "       | **       | ५९२   |
| ६४३ भारतेऽपि भ०               | "       | 77       | ९४९   |
| २९२ भावान्तरात्म०             |         |          |       |
| † भावान्तरम                   | >>      | "        | ५६६   |
| २९५ मित्रसामान्य              | "       | "        | 400   |
| ५९१ भेदबुद्धिस्तु             | "       | 37       | ८३७   |
| <b>म</b><br>-                 |         |          |       |
| ५९८ मण्ड्रकवसया               | ,,      | "        | ५२०   |
| ,, मधुरं तिकरू०               | 11      | ***      | **    |
| ६१७ मन्दप्रकाशिते<br>१०       | ,,      | **       | ७८५   |

## तत्त्वसङ्ग्रहः ।

| त० पत्र.    | ,                  | निबन्ध.    | कत्ती.     | पत्र.       |
|-------------|--------------------|------------|------------|-------------|
| ५९०         | मगात्रमाणमि ०      | ऋो० वा०    | कुमारिलः   |             |
|             | ं सिद्धमिदं        | <b>3</b> Y | ,,         | ७३          |
| ४७३         |                    | ,,,        | ,,         | ४८९         |
| ,           | य                  |            |            |             |
| . ६२३       | यं करोति नवं       | "          | **         | ६४५         |
| ६१८         | यतः प्रवृत्त इ०    | "          | ,,         | ७९२         |
| ४२६         | यत्नेनानुमितो      | वा० प०     | भर्तृहरिः  | १६          |
| ७६५         | यत्रापि स्यात्     | ऋो० वा     | कुमारिल:   | ६७          |
| ६३७         | यथाकथभ्वित्        | 22         | "          | ८१३         |
| ४९३         | यथा कल्माप         | ,,         | ,,         | ५६१         |
| ६०२         | यथा घटादेः         | 27         | ,,         | ४७८         |
| ६० <b>७</b> | यथा तत्र भव०       | "          | 97         | wyo         |
| ३८६         | यथात्वाभास०        | 77         | 7 *        | १७४         |
| ७६६         | यथात्वेकेन्द्रिया० | "          | <b>5 5</b> | ७९          |
| ६१ <b>१</b> | यथा महत्यां        | "          | <b>7 y</b> | ७८५         |
| ५९८         | यथा वेगेन धा०      | ,,         | ,,         | 480         |
| , ५९५       | यथा शस्त्रादि०     | "          | <b>y</b> 7 | <b>८</b> ८८ |
| ९९          | यथावादर्पणः        | "          | 1;         | ८३४         |
| ६३२         | यथैव भ्रमणा०       | , ,,       | ,,         | ८०५         |
| ६२९         | यथैवास्य परै०      | 77         | "          | ८०२         |
| ६११         | यथैवोत्पद्यमा०     | "          | "          | ७५२         |
| ३०३         | यदा चाशब्द०        | ,,         | **         | ५९०         |
| ४९४         | यदा तु शबलं        | ,,         | ,,         | ५६२         |
|             | यदा विलक्षणो       | "          | "          | ७३६         |
|             | यदि गौरिति         | का० छं०    | भामह:      | २३६         |
| - '         | यदि तस्यापि०       | ऋो० वा०    | कुमारिल:   | ६४६         |
| •           | यदि त्वालोच्य      | "          | "          | १७४         |
|             | यदिवा भिद्यमा०     | 75         | "          | ५७८         |
| •           | यदि ह्येकान्ततो    | ;;         | ,,         | १७८         |
| . ६२३       | यद्यपि ज्ञात       | "          | 13         | ६४६         |

| त० पत्र.               | निबन्ध.    | कती.      | पत्र. |
|------------------------|------------|-----------|-------|
| ६०६ ययपि व्यापिचै०     | ऋो० वा०    | कुमारिल:  | ७४७   |
| ३०३ यद्यप्यपोह         | ,,         | "         | ५९०   |
| ४७३ यद्वानुवृत्तिव्या० | ,,         | ,,        | ४७५   |
| ६०९ यद्वा वेदानुसा०    |            |           |       |
| † ततो                  | "          | ,,        | ७६८   |
| ६१० यावांश्च कणभु०     | <b>5</b> ) | ,,        | ७६८   |
| ६०३ येषां त्वप्राप्त   | "          | ,,        | ७६०   |
| ल                      |            |           |       |
| ३१० लिङ्गसङ्ख्या       | "          | ,,        | ६०३   |
| <b>व</b>               |            |           |       |
| ६३५ वक्तव्यं चैषकः     | ,,         | "         | ८१०   |
| ६२३ वक्ष्रोतृधियोः     | ,,         | ,,        | ६४४   |
| ३४९ वनशब्दः पुनः       | ,,,        | "         | ६३७   |
| ५९६ वर्णत्त्राचापि     | ,,         | "         | ५१८   |
| ६३५ वर्णादन्योऽथ       | ";         | "         | ८११   |
| ६३० वर्णानामपि         | "          | "         | ८०२   |
| ६२८ वर्णाः सर्वगत०     | "          | "         | ८००   |
| ६३३ वर्णेषु घ्यज्यमा०  | 71         | "         | ८०७   |
| २९४ वस्तुरूपा च सा०    | ,,         | "         | ५७७   |
| ३०६ वाचकानां यथा       | "          | ,,        | ५९३   |
| ४२६ विज्ञातशक्तेर      |            |           |       |
| † निर्जा               | वा० प      | भर्तृहरि: | १६    |
| ६२५ विद्यमानस्य चा०    | ऋो० वा०    | कुमारिल:  | ६४७   |
| ३०७ विधिरूपश्च श       | "          | "         | ५९४   |
| ३११ विध्यादावर्थ०      | "          | 53        | ६०४   |
| ६२५ विरुद्धी सदस०      | "          | "         | ६४७   |
| ३०८ विशेषणविशे०        | "          | "         | ५९६   |
| ६१० विषयस्यापि         | ,,         | ,,        | ७५१   |
| ७३७ वृद्धानां दृश्य०   | 79         | "         | ६७९   |
| ३०७ वृष्टिमेघासतो      | "          | <b>,,</b> | ५९४   |

#### तर्वसंत्रम् ।

| त० पत्र.   |                                    | निबन्ध. | कर्ता.   | पत्र, |
|------------|------------------------------------|---------|----------|-------|
| ६४३        | वेदस्वाध्यय                        | ऋो० वा० | कुमारिल: | ९४९   |
| <b>५९३</b> | व्यक्तीनामेकता                     | ,,      | "        | ६३९   |
| ६३२        | व्यक्तीनामेव वा                    | ,,      | "        | ८०६   |
| ६१२        | व्य <b>ज्ञक</b> धन्य०              | "       | ,,       | ७७३   |
| ६०८        | व्य <b>ज</b> कानां हि              | >>      | ,,       | ७५०   |
| ४६८        | व्य <b>ज्ञकाभावत</b> ०             | 97      | 57       | ८३१   |
| ९७         | व्यतीता <b>ह</b> क्कृति            |         |          |       |
|            | † ह्यस्तना                         | "       | "        | ७२४   |
| <b>666</b> | व्यापारः कारणा०                    |         |          |       |
|            | † का०                              | "       | "        | १५१   |
| ५६२        | न्यापृतं <b>हा</b> र्थ             | "       | "        | ३२०   |
|            | ्श                                 |         |          |       |
| •          | शक्तिरेव हि                        | "       | "        | ६४६   |
|            | शत्त्यशत्त्यो०                     | "       | ,,       | ६४८   |
|            | शब्दं तावदनु०                      | ,,      | "        | ७९५   |
|            | शब्दार्थानादितां                   | "       | ,,       | ६७९   |
|            | शब्देनागम्यमा०                     | "       | ,,       | ५९०   |
|            | शब्दोचारणस०                        | "       | ,,       | ७९५   |
|            | शब्दोत्पत्तेर्निषि०                | "       | ,,       | ७६२   |
|            | शाबलेयाच                           | "       | ,,       | ५८६   |
|            | शाबलेयादिख०                        | "       | "        | ८२३   |
|            | <b>शिरसो</b> ऽवयवा                 | "       | ,,       | ४७३   |
|            | श्रोतुः कर्तुं च स०                | 33      | "        | ६४५   |
|            | श्रोत्रशब्दाश्च०                   | ,1      | ,,       | ७५०   |
| ६००        | श्रोत्रस्य चैव०                    | 37      | "        | ४७५   |
|            | <del>स</del>                       |         |          |       |
|            | संबद्धस्य प्रमा०                   | "       | "        | ४७०   |
|            | संमुखानेक                          | "       | "        | ८२२   |
|            | संबित्तेश्च विष्ठ०<br>संसर्गिणोऽपि | 73      | "        | ३३१   |
| 454        | सद्यागणा ३।५                       | 33      | 77       | 469   |

| त॰ पत्र.                                 | निबन्ध. | कत्ती.      | पत्र.       |
|------------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| २९५ संस्रष्टेकत्व                        | ऋो० वा० | कुमारिल:    | 406         |
| ६११ संस्कारद्वय                          |         |             |             |
| † द्वयसंस्कार                            | "       | ,,          | ७५२         |
| ६०१ <sup>°</sup> संस्कृतासंस्कृत०        | "       | ,,          | ७४६         |
| ६०० सकृष संस्कृतं                        | * 7     | ,,          | ७४५         |
| ७३२ संक्रान्ताव                          | ,,      | ,,          | ८४३         |
| ३०० सचेदगोनित्०                          | ,,      | ,,          | 460         |
| ५६२ सतिप्रकाशक०                          | , ,     | ,,          | ३२०         |
| <b>९६</b> सन्तानेऽपि न                   | ,,      | ,,          | ७१९         |
| ४२२ सन्दिद्यमान                          | ,,      | ,,          | ३९३         |
| ६४० सपक्षोऽपि विक०                       | ,,      | ",          | ८१९         |
| ५७८ सबहिर्देश                            | 7 7     | ,,          | २९१         |
| ६४२ समयः प्रति                           | , ,     | ,,          | ६४२         |
| ,, समयात् पुरुषा०                        | ,,      | ,,          | ८७६         |
| ६४० समुद्ररप्रहा०                        | ,,      | ,,          | ७३७         |
| ६२१ सम्बन्धकथने                          | • •     | ,,          | ७९६         |
| ६२८ सम्बन्धदर्शनं                        | 4 5     | • •         | ७९१         |
| ६४२ सम्बन्धाकरण                          | **      | , ,         | ९४८         |
| ६२४ }सम्बन्धाख्यान<br>७०७ }              | ,,      | 49          | ६४७         |
| ५९५ सम्भाव्यतेऽस्य                       | ,,      | ,,          | <b>८</b> 88 |
| ८३२ सर्वज्ञानहवः करूयाः                  |         |             |             |
| † कल्पनीयाश्च सर्वज्ञाः                  | ,,      | ,,          | ८६          |
| ३२ सर्वज्ञोक्ततया (अनुवादः)              | स० द०   | माधवाचार्यः | २३          |
| ८३० सर्वज्ञो टश्यते                      | ऋो०वा०  | कुमारिल:    | ८१          |
| ८३३ सर्वज्ञो नावबु०                      | ,,      | ,,          | ८६          |
| ८३२ सर्वज्ञोऽयमिति                       | "       | ,,          | ,,          |
| † ज्ञोऽसाविति                            |         |             |             |
| ७४० सर्वदा <del>च</del> ैव पु० <b>रे</b> |         |             |             |
| ८५७ † चापि                               | ,,      | "           | 66          |
| ६३५ सर्वलोकप्रसि०                        | 77      | **          | ८१०         |

| त० पत्र.                | निबन्ध.    | कत्ती.     | पन्न. |
|-------------------------|------------|------------|-------|
| ६२७ सर्वेषामन०          | ऋो० वा०    | कुमारिल:   | ६४९   |
| ६०४ स संयोगावि०         | ,,         | ,,         | ७६१   |
| ४४५ साहस्यस्य च         |            |            |       |
| † स्यापि                | ,,         | 7 5        | ४३८   |
| ७६६ साधनान्तरज०         | ٠,         | , *        | ६९    |
| ३११ साध्यत्वप्रत्यय०    | ,,,        | , ,        | ६०४   |
| ३०८ सामानाधिक०          | • •        | <b>, .</b> | ५९७   |
| ४४५ सामान्यवृद्धिसा०    | 4 <i>q</i> | * *        | 888   |
| २९३ सामान्यं वस्तुरू०   | • 1        | • 9        | ५७६   |
| ५९८ साहिस्यान् श०       | ٠,         | <b>,</b> , | ७४४   |
| ३०० सिद्ध्यागौर०        | ۲,         | * *        | ५८७   |
| १०५ सुखदुःखाद्यव०       | * A,       |            | ६९५   |
| ११० सूयनस्य यथा         | 4.4        | ••         | ७६८   |
| १०० सैवेति नोच्यते      | ";         | ; 5        | ८३५   |
| ६०१ स्थिरवायप०          | ••         | • •        | ७४६   |
| ५५ स्यातां ह्यत्यन्त    | • •        | 4.4        | ६९४   |
| ७४५ म्बतः सर्वेत्रमा    | * *        | • 1        | 45    |
| ६२२ स्वतो नैवास्तिज्ञ   | • 7        | 1 3        | ६४२   |
| ५९८ स्त्रतो ह्रस्यादि   | • •        | ,,         | ५२२   |
| ६१३ स्वदेशमेवगृ०        | 11         | 5 *        | ७७५   |
| ४७६ स्वरूपपर्०          | • •        | • •        | ४७६   |
| ३०१ स्वरूपसम्बर         | , ,        | 3.5        | 466   |
| ९९ स्वरूपेण तथः         | : >        | 7 7        | ८३४   |
| १०६ स्वरूपेण ह्यव०      | ,,         | <b>,</b> 1 | ६९६   |
| ६३४ स्ववाक्यादिवि०      | ,,         | ; ;        | ८०९   |
| ४०० स्वसंवित्तिपु०      | 7 7        | "          | १५८   |
| ६३९ स्वाभाविको वि०<br>- | <b>5</b>   | "          | ७३६   |
| ₹                       |            |            |       |
| ५९२ हास्तनोचारणो        |            |            |       |
| † चारितः                | *;         | ,,         | ८३७   |

# तत्त्वसङ्ग्रहपश्चिकायामनूदितानां वचनानाम-करादिक्रमेणाकरानुक्रमणिका

- 000

## † एतदङ्काङ्कितं आकरनिबन्धस्थं पाठान्तरं तत्र तत्र वोध्यम् ।

| पत्र | पंसि | क निबन्ध. कर्त्ती.                                  |
|------|------|-----------------------------------------------------|
|      |      | अ                                                   |
| ५९३  | २२   | अंशो ह्येतस्य जात्याख्यः ऋो० वा० प० ८१९ कुमारिलः    |
| ७४३  | १६   | अकर्तृकत्वसिद्ध्या च ,, प० १०२ ,,                   |
| ६४३  | १४   | अग्निरावश्चकुः…नाङ्गिरसः                            |
| १०४  | १८   | अग्निर्दहित नाकाशं                                  |
| ५६३  | •    | ,                                                   |
| ४७६  | १०   | अज्ञातेऽर्थे बुढ़े…रनुमीयते                         |
| ३५९  | ዓ    | अज्ञेयं कल्पितं                                     |
| 88   | १२   | अज्ञो जन्तुरनीशो भा०व०अ०३०स्रो०२८ व्यासः            |
| ३३०  | १२   | <ul><li>अतद्वपपराष्ट्</li><li>धर्मकीर्तिः</li></ul> |
| 404  | ૨૪   | अतीतं चेद्भिक्षवोगच्छति भगवान्                      |
| ९२   | १२   | अथ निरात्मकमितिविरोधः न्या०वा०प०३४६ उद्योतकरः       |
| ६३६  | ३    | अथ वा प्रतीत म०भा०अ०१पा०१ } पतज्जितः आ१प०८          |
|      |      | …शब्दः आ१प०८ ∫ पत्रजालः                             |
| ५८२  | १३   | अथवा शक्तयर्पणात्ययविरोधः दिङ्गागाचार्यः            |
| ६९७  | २६   | अथापि स्यादेकस्यदेशस्य                              |
|      |      | ां यत्तु एकदेशस्य मी०भा०पू०प०प०३१ शवरस्वामी         |
| ३०७  | १६   | अदृष्टेरन्यशन्दार्थे                                |
| ५७२  | १०   | अधातुकनकाकाश                                        |
| १४   | દ્   | अनवराम्रोजातिसंस्कारः भगवान्                        |
| १२८  | २२   | अनित्यत्वेन यो वाच्यः                               |
| ३२   | २६   | अनुत्पन्नार्नुत्पन्नत्वात्                          |

<sup>\*</sup> इदं च वचनं विद्यानन्दापरनामकपात्रकेसिरिस्वामिविरचितायामासमीमांसाज्याख्यायां धर्मकीर्त्तेवंचनमित्रनृदितम् । Satischandva Vidyabhush and's Indian Logie, p. 187-btn, 1.

# तस्वसङ्ग्रहः।

| त० पत्र. |            |                                | निचन्ध.                   | कर्त्ती.       |
|----------|------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| ४२३      | 8          | अनुमानं ज्ञातगति-              |                           |                |
|          |            | स्मरणात् र्म                   | <b>िभा०पू</b> ०ष०प०११     | शबरस्वामी      |
| २८९      | १६         | अनुमानं विवक्षायाः             |                           |                |
| १२       | २७         | अनुमानाश्रयो                   |                           |                |
| १६६      | २२         | अनेनैव कृतं कर्म               |                           |                |
| २७४      | 6          | अन्यतरकर्मजः                   |                           |                |
|          |            | संयोग:                         | वै० द० ७ <del>-</del> १-९ | कणादः          |
| ४७९      | १३         | अन्यथार्थस्य नास्तित्वं        |                           |                |
| ८५२      | २          | अन्यथैकनिवृ <del>त्त्</del> या |                           |                |
| ३४५      | 8          | अन्यथैकेन शब्देन               |                           |                |
| २८०      | १६         | अन्यथैवाग्निस                  |                           |                |
| १८४      | 9          | अन्यस्मरणभोगादि                |                           |                |
| ३७१      | ११         | अन्ये त्वर्थशून्यैरुच्यते      |                           |                |
| २०६      | २०         | अपरं परंलिङ्गानि               |                           |                |
| २९४      | १६         | अपोद्धारे पद्स्यायं            |                           |                |
| ३०७      | <b>२</b> ४ | }अपोह्यभेदाद्भिन्ना            |                           |                |
| २५६      |            |                                |                           |                |
| ४७२      | १६         | अप्सु गन्धो रसश्चाप्रौ         | ऋो० वा० प ४७४             | कुमारिल:       |
| ४७१      | 9          | अभावोऽपिअसन्नि <b>कृष्टस्य</b> | मी०भा०पू०प०१२             | शबरस्वामी      |
| ९२८      | v          | अभिज्ञानमभिज्ञेयं              |                           |                |
| ६०४      | १९         | अभिघातेन श्रेरिता              |                           |                |
|          |            | …नोपरतेषु                      | मी०भा०पू०प० ३०            | शबरस्वामी      |
| 488      | 8          | अभ्यासयोगेन                    |                           |                |
| ७१३      | २०         | अम्बाम्बेति यदा बालः           | वा०प०का०१प०६०             | भर्तृहरि:      |
|          |            | अर्थिकियासमर्थ                 |                           |                |
| १५२      | १३         | अर्थकियाऽसमर्थस्य              |                           |                |
| 800      | ξo         | अर्थकियार्थं हिप्रेक्षावान्    |                           |                |
| ३४८      | १०         | अर्थजात्यमिधानेन               | वा०प०का०३ प०१६            | भर्तृहरि:      |
| ४०९      | १३         | अर्थापत्तेश्च शाबर्था          | <b>জা</b> च               | र्विदिङ्कागः ? |

|                   | :0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| पत्र              | पंक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | निबन्ध. कर्त्ताः              |
| २७६               | २७ अवाचकत्वे शब्दानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | न्या०वा०प० ३३० प०उद्योतकरः    |
| ६६४<br>७४३        | १३ } अविनाशी वारेऽयमात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बृ० उ० ४. ५. १४ ,,            |
| 80                | ३ अविभागाद्वैश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सा० का० ऋो० १५ ईश्वरकृष्णः    |
| ६६४<br>७४३        | $\left\{ egin{aligned} egin{aligned\\ egin{aligned} $ | बृ० उ० ४. ५. १५ ,,            |
| ९३३               | १ अष्टौ क्षान्तयःसत्यामिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ामय:                          |
| <b>५५७</b><br>१६४ | १२ }असतः प्रागसामध्यीत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| १८                | १६ असदकरणात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सा० का० स्रो० ९ ईश्वरकृष्णः   |
| १७३               | ६ अस्ति कर्मोस्ति फलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|                   | …उत्पद्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| ५१८               | १३ अस्ति तत्कर्म विपरिणतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भगवान्                        |
|                   | आ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| ५७८               | १४ आकारवान्<br>मुपछभ्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मी० भा० पू० पत्र १० शवरस्वामी |
| २८१               | २४ आकृतिर्जाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न्या० द० २. २. ६९ गौतमः       |
| १४२               | २० आत्मलाभानन्तरक्षणिकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | }                             |
| १३०               | २१ आत्मानमनभ्यु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *न्या० वा० प० ३४१ उद्योतकरः   |
| ७३९               | २५ आमन्द्रैरिन्द्ररोमभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| 462               | २२ आलम्बनाधिपतिसम०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| २०२               | २६ आश्रयाश्रितधर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|                   | वर्तते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न्या० वा० प० २१७ उद्योतकरः    |
| ८१०               | १४ आसीदिदं तमोभूतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मनु० स्मृ० १. ५. मनुः         |
|                   | इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| ८१                | १ इच्छादयःरूपादिवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| ३६७               | २४ इतिकर्तन्यता छोके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |

<sup>\*</sup> आदर्शे पुत्तके पाठकममेदः पाठमेदश्च

| पत्र | पंक्ति     |                                     | निबन्ध. कर्त्ती.                                    |
|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ११   | १३         | इति हि भिक्षवोभवति                  | भगवान्                                              |
| १४   | २६         | इस्रेते आनन्दपौराणाः }प्रवर्तयितारः | "                                                   |
| २७४  | ዓ          | इन्द्रियार्थज्ञानं                  | न्या० द० १. १. ४ गौतमः                              |
| ९२३  | v          | इहैव श्रमण:ब्राह्मणैः<br>उ          | भगवान्                                              |
| ६३४  | १६         | उचरितमात्रे हि युक्तम्              | मी० भा०पू०प०३२ शबरस्वामी                            |
| २३१  | १४         | उत्क्षेपणमाकुञ्चनंकर्माणि           | वै० द० १. १. ७ कणादः                                |
| ८३९  | <b>२</b> ३ | उपदेशो हि…भवति                      | मी० भा० पू० प० ५ शबरस्वामी                          |
| 888  | ९          | उपमानमपिस्परणस्य                    | मी०भा०पू०प० १२ अवरस्वामी                            |
| ८६०  | २३         | उपलब्ध्यसंशयः                       |                                                     |
| ७३९  | १८         | उपहा उदकं चूषति ३<br>स्त्रगोत्राम्  | भाप० श्री०सू०२२.१३.२ आपस्तम्बः                      |
| ७४३  | १२         | उभयमिह चोदनया<br>ऊ                  | मी० भा० पृ० प० ६ शबरस्वामी                          |
| ७६   | 8          | ऊर्णनाभ इवांशृनाम्<br>ऋ             |                                                     |
| २३१  | १९         | ऋजुनो बाह्वा (<br>…कुश्चनम् ∫       | वै० द० भा० प० २९१ प्रशस्तपादः                       |
| २१०  | २०         | ए<br>एकद्रव्यमगुणं }<br>…कारणम्     | वै० द० १० १० १७ कणादः                               |
| ५३९  | १५         | एकमेवेदं यानम्<br>यानम्             | <sup>¶</sup> अ <b>०</b> प्रज्ञा०पा०परि०१६ पत्र. ३१९ |
| १०२  | ११         | एकयाऽनेकवि ०                        |                                                     |
| ४१७  | २४         | एकसामम्यधीन.                        |                                                     |

<sup>‡</sup> उपवहाय उदकं पिवेदित्यादिः पाठभेद आदर्शपुस्तके श आदर्शपुस्तके तु पाठभेदो वर्तते

|      |                                                      | •                                                        |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| पत्र | पंक्ति                                               | निबन्ध. कर्त्ता.                                         |
| २०५  | १३ एकस्मित्रवयवि० }<br>निनुपपन्नौ                    | *न्या०वा०पत्र०२१६.प०१६ उद्योतकरः                         |
| ५७   | १० एकाधिष्ठानापारतक                                  | रम् प्रशस्तमतिः                                          |
| १२६  | ६ एकः पुद्रस्यःतथागत                                 | <b>:</b>                                                 |
| ५२३  | २२ एतावानेव पुरुषो                                   |                                                          |
| १९२  | २६ एवं धर्मैर्विनाकृतः                               |                                                          |
| ३८६  | १७ एवं समानेऽपिप्रसिर                                | इम् श्रो० वा० प० २०७ कुमारिछः                            |
| ७१३  | २१ एवं साधौ प्रयोक्तव्ये                             | वा०प०का० १ पत्र०६ भर्तृहरिः                              |
| 66   | १९ एवमपि यथोक्तअनैव                                  | गन्तिकः भाविविक्तः                                       |
| १८४  | १९ एवमस्य केवलस्य…भव                                 | ति                                                       |
| ५८३  | १८ एपामैन्द्रियक                                     | श्रो० वा० प० ४९ कुमारिलः                                 |
|      | क                                                    |                                                          |
| ५०५  | १७ कतमहृयं चक्ष्धर्माः                               | भगवान्                                                   |
| ५६१  | ११ कथं तद्राहकं                                      | <b>ग्रु</b> भगुप्तः                                      |
| १३   | २१ कथंनु शाश्वतोसङ्गम                                | ाते भगवान्                                               |
| ८९   | २१ कर्तुः प्रसिद्धिः ∫                               | पा० सू० २. २. १४ पाणिनिः                                 |
| ६९३  | १९ कर्मणिच ∫                                         | भागसूच र. ५. १८ पाणानः                                   |
| ५२१  | १९ कायादेव                                           |                                                          |
| ४३०  | २० कार्यकारणभावा                                     | प्रमाणवार्तिककारिका धर्मकीर्तिः                          |
| ४८   | १३ कार्यत्वान्यत्वलेशे                               | ×प्र० स० दिङ्गागः                                        |
| ४७६  | २१ कार्यादीनामभा०                                    | ऋो० वा० प० ४७४ कुमारिलः                                  |
| 808  | २४ कृतकत्वाद्भनि                                     |                                                          |
| ८१९  | २७ कृत्यल्युटो                                       | पा० सू० ३. ३. १ <b>१३</b> पाणि <b>निः</b>                |
| १४२  | १० क्षणिक इतिमत्वयुक्त<br>पश्चायं क्षणिक इति मत्वर्थ | म् )<br><sub>यिः</sub> न्या० वा० प० ४१८ <b>उद्योतकरः</b> |
|      |                                                      | यिः)                                                     |
| ११   | ५ क्षणिकाः सर्वसंस्काराः                             |                                                          |

<sup>\*</sup> आदर्शे मुद्रिते पुस्तके पाठकमे मेदो दृश्यते.

History of Indian Logic p. 376.

<sup>🙏</sup> विज्ञायते वैतत् सतीशचन्द्रविद्याभूपणभट्टाचार्यस्य लेखे.

<sup>×</sup> विज्ञायते चेतत् तन्नेच Ibid p. 135.

#### तत्त्वसङ्घहः ।

```
पंक्ति
                                     निबन्ध.
                                                        कर्ता.
पत्र
९८ २०
७७१ ७ }क्षणिका हि सा...मवतिष्ठते
४७२ १४ श्रीरे दिघ भवेदेवम् ऋो० वा० प० ४७४ कुमारिस्ः
२९२ १३ क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति ,, प० ४७३
                                                         "
           ग
२९२ १४ गवि हाथाद्यभावश्र ,, प० ४७३
                                                         ,,
४३८ २३ गिरामेकार्थनियमे
२३९ ४ गवादिष्वनुवृत्ति....व्यपदिश्यमानः न्या०वा०प० ३३६ उद्योतकरः
२८१ २१ गुणविशेषाणां
२१६ १६ गेही यद्यपि संयो
७१३ १४ गोशब्देऽवस्थिते ऋो० वा० प० ७९९ कुमारिलः
५६८ १६ ग्राह्यं न तस्य
५३० १६ प्राह्मताया न खल्व०
           च
१४ १ 
५१८ २५ }चक्षुरुत्पद्यमानं...गच्छति
 १२ १२ चक्षुर्विज्ञानसङ्गी...नीलम्
 ४६ १५ चक्षुःस्पर्शनाभ्या...मुत्पद्यते
४११ २७ चुनुद्रतां शशिनो
१८४ २१ चित्तमेव हि संस्कारो
८२१ ५ चोदनालक्षणोर्थो
                        मी० द० १. १. २ जैमिनिः
६६६ ५ 
८६३ १७ वोदना हि भूतं...कि वनेन्द्रियम् मी०भा०पू०प० ४ शबरस्वामी
३९९ ५ छेदने खदिरप्राप्ते
                         श्लो० वा० प० १५७       कुमारिलः
५४१ २१ छेदसन्धानवैराग्य
           ज
४४० २० जात्यभेदादभेदश्चेत् ऋो० वा० प० १८३ कुमारिलः
३७२ ८ जात्याविशिष्टो...दुच्यते
```

| पश्र        | पंक्ति     |                                      | निबन्ध.            | कर्त्ता.    |
|-------------|------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| ६८२         | १९         | (ज्ञानानामाशूत्पत्तेः) कार<br>वेधवत् | है}न्या० बा० प० ३७ | उद्योतकरः   |
|             |            | त                                    |                    |             |
| ४४१         | 88         | तत्कृतकत्वादि द्योतयति               |                    |             |
| ४१९         | \$ o       | तत्पक्षवचनम्                         |                    | _           |
| १७४         | q          | तत्रापि येमापद्यते                   | न्या० वा० प० ३५४   |             |
| 800         | 4          | तत्रापि…त्कारणेषु                    |                    | आचार्यः ?   |
| ३९८         | २३         | तत्राप्यनुमयात्म                     |                    |             |
| ६१४         | २३         | तत्रैव बोधये०                        | ऋो० वा० प० ७७६     | कुमारिल:    |
| 420         | १९         | तत्समुदाये                           | लो० सू०            |             |
| ७२          | २०         | तथेदममृतं त्रह्म                     |                    |             |
| ९०५         | १४         | तद्यन्तविमोक्षो                      |                    |             |
| 460         | २३         | तद्पेक्षा च संधि                     |                    |             |
| ७९६         | २          | तदा न व्याप्रियन्ते                  | ऋो० बा० प० ६६      | कुमारिलः    |
| ७९९         |            | _                                    |                    |             |
| २८५         | २०         | तद्रुपारोपमत्यान्य                   |                    | ~ .         |
| ४२          | २०         | तनुभुवन…तन्त्यादिवत्                 |                    | अविद्धकर्णः |
| ३० <b>७</b> | २्५        | तन्मात्राकांक्षणा                    |                    |             |
| ८५२         | १          | तस्मात्तन्मात्रसम्बद्धः              |                    |             |
| ७६४         | २५         | तस्मात्तत्प्रमाह्यसौ                 | मी० भा० पू० प० ८   | शबरस्वामी   |
| १४          | २१         | ्रेतस्मादतीन्द्रियार्थानाम्          |                    | जैमिनीयाः   |
|             |            |                                      |                    | _           |
| ९५          |            | तस्मादुभयहाने                        | ऋो० बा० प० ६९५     | कुमारिलः    |
| २५३         | -          | तसादेकस्य                            |                    | "           |
| ७९६         |            | ? तसाहुणेभ्यो                        | ,, प० ६६           | "           |
| 966         | •          | तसाद्वोधात्म ०                       | ,, प० ६१           | ,,          |
| ५०१         | १६         | तस्माचतो यतो                         |                    |             |
| ८४९<br>८१९  | <b>२</b> : | र }तसाद्यत् सर्यते                   | ऋो० वा० प० ४४४     | कुमारिलः    |

| पत्र | पंक्ति |                               | निबन्ध.                                       | कर्त्ता.           |
|------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| १४५  | ዓ      | तस्माद्वैधर्म्य               |                                               |                    |
| २५७  | લ      | तस्य शक्तिरशक्तिर्वा          |                                               | 2202               |
| ३३०  |        | तस्य स्वपररूपाभ्यां           |                                               | धर्मकीर्तिः        |
| ११६  | -      | तस्यैव व्यभिचारादौ            |                                               |                    |
| ५८३  |        | ताद्र्प्येण च धर्मलम्         | ऋो० वा० प० ४९                                 | कुमारिल:           |
| १२   | १९     | तापाच्छेदाच निकषात्           | _                                             | भगवान्             |
| ६१८  | ዓ      | तावत्कालं स्थिरं              | ऋो० वा० प० ८२३                                | कुमारिल:           |
| ९६   | ς      | तेनासस्त्रत्यभिज्ञानान्       | प० ७२४                                        | ,,                 |
| १७   | १६     | त्रिगुणमविवेकि                | सा० का० ऋो० ११                                | <b>ईश्वरकृष्णः</b> |
| ४७३  | १४     | त्रिलक्षणेन या०               | ऋो० वा० प० ४८८                                | कुमारिल:           |
|      |        | द                             |                                               |                    |
| १२९  | १९     | दंष्ट्रिदंष्ट्रावभेदं         | अभिधर्मकोशव्याख्या                            | वसुबन्धुः          |
| १४   | •      | दीर्घो वालस्य                 |                                               |                    |
| ४५६  |        |                               | ाना मी० भा० पृ० प० १२                         | शबरस्वामी          |
| ८६१  | _      | दृष्टिभ्यां वर्ण्यतेदृष्टिभ्य |                                               | _                  |
| ८१   | ९      | (देवदत्तस्य) रूपरसः           | ात्ययवत् <sup>्र</sup> न्या०वा०प०४ <b>२</b> १ | ≀ उद्योतकरः        |
| ५२३  | २२     | देशान्तरकाळान्तर              |                                               |                    |
| ५३०  |        | देहात्सऋदुत्पन्ना             |                                               | आचार्यः ?          |
| २१०  |        | , द्रव्याश्रय्यगुण…नपेक्षः    | बै० द० १. १. १६                               | कणादः              |
| 88   | १९     | द्वीन्द्रियप्राह्यास ईश्वर    | **                                            | अविद्धकर्णः        |
|      |        | ध                             |                                               |                    |
| ८१३  | १२     | धीप्रमाणता                    |                                               |                    |
|      |        |                               |                                               |                    |

<sup>ि</sup> एतहचनग्रहणतः समनन्तरं—तथाऽपरमुक्तमिति धर्मकीर्तेर्वचनं गृहीतं ततो विज्ञायते धर्मकीर्तेरेतहचनमिति

<sup>†</sup> See Systams of Buddhistic Thought by Yamakami Sõgen, p. 19 for an English rendering of this Sloka.

<sup>🖔</sup> अयं कुण्डलान्तर्गतः पाठ आदर्शपुस्तके नाम्ति

<sup>\*</sup> हदं चाविद्धकर्णवचनं सम्मतितर्कटीकायां (अमदावाद गुजरात पुरा तस्वमन्दिरे)
मुद्रितायां प्रथमे काण्डे १०० पत्रे एकानुपूर्वीकमनृदितं, ततो विज्ञायते स ईश्वर इत्यन्तमेतहचनिमिति

| ५८२       १ धीमात्रत्वेन       भदन्तशुभगुप्तः         १३       ३ धूमेन ज्ञायते       भगवान्         १५५       १३       न किंचिदेक         १३६       १३       न किंचिदेक         १३६       १३       नच स्वर्गकामोज्ञातुम्       मी०भा०पू०प० १४       श्वावस्वामी         ६५३       १५       नचादर्शनमात्रेण       प्रमाणवार्तिककारिका?       धर्मकीर्तिः?         १४०       १५       नचादर्शनमात्रेण       प्रमाणवार्तिककारिका?       धर्मकीर्तिः?         १४०       १५       नचादर्शनमात्रेण       भी०भा०पू०प० १३       शवस्यसामी         १८०       १५       न तवात्रव्या       भी०भा०पू०प० १३       शवस्यसामी         १८०       १५       न तम्युक्तं       श्रो० वा० प० ५६९       कुमारिकः         १४०       १५       न त्व्याप्रमाणान्तरं       श्रो० वा० प० ६२४       कुमारिकः         १८०       १३       न सोऽस्तिप्रवयो       वा०प०का०१.प० १६       भर्तृहरिः         १००       १३       नहि तत्क्रणमप्यासे       भाविविकः       भाविविकः         १४५       नहि स्वतेऽसती शक्तिः       भर्तृहरिः       भर्तृहरिः         १४०       नहि स्वतेऽसती व्राक्तः       भर्तृहरिः       भर्तृहरिः         १४०       नहि स्वतेऽस्वति वदन       भर्तृहरिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पत्र | पंक्ति   |                            | निबन्ध.           | कत्ती.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------|-------------------|---------------|
| १९५ १३ न किंचिदेक  १३६ १८ १३६ १३ नच स्वर्गकामोज्ञातुम् मी०भा०पू०प० ४ शबरस्वामी  १३० १९ नचादर्शनमात्रेण प्रमाणवार्तिककारिका धर्मकीर्तिः १ १४० १९ नचात्रेकन्द्रिय श्लो० वा० प० १८६ कुमारिलः १८९ ६ नचास्य चोदनाबाध्येत भी०भा०पू०प० १३ शबरस्वामी १७७ २७ न जातिश्र्टदो सी०भा०पू०प० १३ शबरस्वामी १७३९ २० न नर्मयुक्तं १५५ १६ ननु च प्रागभावादो श्लो० बा० प० ५६९ कुमारिलः १३२ २२ ननु वा प्रमाणोनप्रयोजनम् तस्वटीका अविद्धकर्णः १६५ १६ नन्वज्ञानेन १४४१ ६ न प्रमाणान्तरं १५७ २७ न साबल्लेयात् श्लो० बा० प० ६२४ कुमारिलः १६८ ८ का साबल्लेयात् श्लो० बा० प० ६२४ कुमारिलः १६८ १३ न सोऽस्तिप्रत्ययो बा०प०का०१.प० ४६ मर्गुहरिः १५१ ५ नहि सर्वत्र निमित्ताप्रत्ययः स्वात् भाविविकः १५५ २१ नहि स्वतोऽसती शक्तिः १६३ २१ नहि स्वतोऽसती शक्तिः १६३ २१ नहि स्वतोऽसती शक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 462  | १        | धीमात्रत्वेन               | भ                 | इन्तशुभगुप्तः |
| १९५ १३ न किंचिदेक  १३६ १८ ६४४ २३ नच स्वर्गकामोज्ञानुम् मी०भा०पू०प० ४ शबरस्वामी  १३० १९ नचार्शनमात्रेण प्रमाणवार्तिककारिका १ धर्मकीर्तिः १ १४० २० न जातिशव्दो भी०भा०पू०प० १३ शबरस्वामी दिङ्गागः  १३५ २१ न नर्मग्रुक्तं १५५ १६ नन् च प्रागमावार्ते भ्रो० वा० प० ५६९ कुमारिलः १३२ २२ नन् वा प्रमाणोन प्रयोजनम् तत्वटीका अविद्धकर्णः  १६५ १६ नन्वज्ञानेन १४१ ६ न स्वावलेयात् भ्रो० वा० प० ६२४ कुमारिलः १५० २७ न सावलेयात् भ्रो० वा० प० ६२४ कुमारिलः १६८ ८ के सावलेयात् भ्रो० वा० प० ६२४ कुमारिलः १६८ १३ नहें तत्क्ष्रवणमात्र्यास्ते १६८ १२ के नहें तत्क्ष्रवणमात्र्यास्ते १६५ १४ नहें स्वतेऽसती शक्तिः १६३ २१ के हें त्रस्तीत वदन आचार्यस्रिपादः १६३ २१ न हें त्रस्तीत वदन आचार्यस्रिपादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३   | ş        | धूमेन ज्ञायते              |                   | भगवान्        |
| भ्रश्व १८ १२ विच स्वर्गकामोज्ञानुम् मी०भा०पू०प० ४ श्वावरस्वामी १४३० १९ नचादर्शनमात्रेण प्रमाणवार्तिककारिका १ धर्मकीर्तिः १ १४० १९ नचात्र्शनमात्रेण प्रमाणवार्तिककारिका १ धर्मकीर्तिः १ १४० १९ नचात्र्शनमात्रेण प्रमाणवार्तिककारिका १ धर्मकीर्तिः १ १४० १९ नचात्र्य चोदनाबाध्येत भी०भा०पू०प० १३ श्वावरस्वामी १७७ २७ न जातिशब्दो सी०भा०पू०प० १३ श्वावरस्वामी १७३९ २१ न नर्मशुक्तं १५५ १६ नन्नु च प्रागमावादो स्था० वा० प० ५६९ कुमारिलः १४३२ २२ ननु वा प्रमाणोनप्रयोजनम् तत्वटीका अविद्धकर्णः १६५ १६ नन्वज्ञानेन १४४१ ६ न सावलेयात् स्था० वा० प० ६२४ कुमारिलः १४० २७ न सावलेयात् स्था० वा० प० ६२४ कुमारिलः १६८ ८ क्षेत्र ने सोऽस्तिप्रस्ययो वा०प०का०१.प० ४६ भर्तृहरिः १५८ २२ किष्ट् तत्केवलम् १८ २२ किष्ट् त्वित्केवलम् १८ २२ किष्ट् तत्केवलम् १८ २२ किष्ट् तत्केवलम् १८ २२ किष्ट् तत्केवलम् १८ २२ किष्ट् तत्केवलम् १८ २४ निष्ट् स्वतोऽसती शक्तिः ११३ न हेतुरस्तीति वदन आचार्यसूरिपादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | न                          |                   |               |
| प्रश् व नचार्शनमात्रेण प्रमाणवार्तिककारिका श्यमंकीर्तिः शिष्ठ १९ नचार्केन्द्रिय श्री० वा० प० १८६ कुमारिङः ५८९ ६ नचास्य चोदनाबाध्येत भी०भा०पू०प० १३ शवरस्वामी २७७ २७ न जातिश्रद्दो सिङ्गागः ७३९ २१ न नर्मयुक्तं २५५ १६ नन्न च प्रागभावादौ श्री० वा० प० ५६९ कुमारिङः ४३२ २२ नन्न वा प्रमाणेनप्रयोजनम् तत्वटीका अविद्धकणः ८६५ १६ नत्वज्ञानेन अश्रर्थ ६ न प्रमाणान्तरं २५७ २७ न साबङ्यात् श्री० वा० प० ६२४ कुमारिङः ५८७ २७ न साबङ्यात् श्री० वा० प० ६२४ कुमारिङः ५८० १३ निह तत्क्ष्रवस्यो वा०प०का०१.प० ४६ भर्तृहरिः ७०० १३ नहि तत्क्ष्रवस्यस्ते ५८१ ५ नहि सर्वत्र निमित्ताप्रत्यः स्थात् भाविविक्तः ५४ ५ नहि सर्वत्र निमित्ताप्रत्यः स्थात् भाविविक्तः ६६ १४ न हेतुरस्तीति वदन् आचार्यसूरिपादः ५२३ ३ नद्धेकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५५  | १३       | न किंचिदेक                 |                   |               |
| प्रश् व नचार्शनमात्रेण प्रमाणवार्तिककारिका श्यमंकीर्तिः शिष्ठ १९ नचार्केन्द्रिय श्री० वा० प० १८६ कुमारिङः ५८९ ६ नचास्य चोदनाबाध्येत भी०भा०पू०प० १३ शवरस्वामी २७७ २७ न जातिश्रद्दो सिङ्गागः ७३९ २१ न नर्मयुक्तं २५५ १६ नन्न च प्रागभावादौ श्री० वा० प० ५६९ कुमारिङः ४३२ २२ नन्न वा प्रमाणेनप्रयोजनम् तत्वटीका अविद्धकणः ८६५ १६ नत्वज्ञानेन अश्रर्थ ६ न प्रमाणान्तरं २५७ २७ न साबङ्यात् श्री० वा० प० ६२४ कुमारिङः ५८७ २७ न साबङ्यात् श्री० वा० प० ६२४ कुमारिङः ५८० १३ निह तत्क्ष्रवस्यो वा०प०का०१.प० ४६ भर्तृहरिः ७०० १३ नहि तत्क्ष्रवस्यस्ते ५८१ ५ नहि सर्वत्र निमित्ताप्रत्यः स्थात् भाविविक्तः ५४ ५ नहि सर्वत्र निमित्ताप्रत्यः स्थात् भाविविक्तः ६६ १४ न हेतुरस्तीति वदन् आचार्यसूरिपादः ५२३ ३ नद्धेकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४३६  | 8        | ]                          |                   |               |
| प्रश् व नचार्शनमात्रेण प्रमाणवार्तिककारिका श्यमंकीर्तिः शिष्ठ १९ नचार्केन्द्रिय श्री० वा० प० १८६ कुमारिङः ५८९ ६ नचास्य चोदनाबाध्येत भी०भा०पू०प० १३ शवरस्वामी २७७ २७ न जातिश्रद्दो सिङ्गागः ७३९ २१ न नर्मयुक्तं २५५ १६ नन्न च प्रागभावादौ श्री० वा० प० ५६९ कुमारिङः ४३२ २२ नन्न वा प्रमाणेनप्रयोजनम् तत्वटीका अविद्धकणः ८६५ १६ नत्वज्ञानेन अश्रर्थ ६ न प्रमाणान्तरं २५७ २७ न साबङ्यात् श्री० वा० प० ६२४ कुमारिङः ५८७ २७ न साबङ्यात् श्री० वा० प० ६२४ कुमारिङः ५८० १३ निह तत्क्ष्रवस्यो वा०प०का०१.प० ४६ भर्तृहरिः ७०० १३ नहि तत्क्ष्रवस्यस्ते ५८१ ५ नहि सर्वत्र निमित्ताप्रत्यः स्थात् भाविविक्तः ५४ ५ नहि सर्वत्र निमित्ताप्रत्यः स्थात् भाविविक्तः ६६ १४ न हेतुरस्तीति वदन् आचार्यसूरिपादः ५२३ ३ नद्धेकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६४४  | २३       | नच स्वर्गकामोज्ञातुम्      | मी०भा०पू०प० ४     | शबरस्वामी     |
| 880 १९ नचानेकेन्द्रिय  880 १९ न नानेकेन्द्रिय  880 १९ नाकेकेन्द्रिय  880 नाकेके | ६५३  | વ        | }                          |                   |               |
| पटिष ६ नचास्य चोदनाबाध्येत भी०भा०पू०प०१३ शवरस्वामी २७७ २७ न जातिशब्दो दिङ्गागः ७३६ २१ न नर्भयुक्तं २५५ १६ ननु च प्रागभावादौ स्रो० वा० प० ५६५ कुमारिलः ४३२ २२ ननु वा प्रमाणेनप्रयोजनम् तत्वटीका अविद्धकर्णः ८६५ १६ नन्वज्ञानेन ४४१ ६ न प्रमाणान्तरं २५७ २७ न सावलेयात् स्रो० वा० प० ६२४ कुमारिलः ६८ ८ न सोऽस्तिप्रत्ययो वा०प०का०१.प० ४६ भर्तृहरिः ४०८ १३ निह तत्केवलम् ९८ २२ निह सर्वत्र निमित्ताप्रत्ययः स्यात् भाविविक्तः ७४५ २४ निह स्रतोऽसती शक्तः ८१३ २१ निह स्रतोऽसती शक्तः ८१३ २१ नहेतुरस्तीति वदन् आचार्यसूरिपादः ८२३ ३ नह्यकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४३०  | १९       | नचाद्र्भनमात्रेण           |                   | _             |
| २७७ २७ न जातिशब्दो दिङ्गागः  ७३९ २१ न तर्मथुक्तं  २५५ १६ ननु च प्रागमावादौ स्था० वा० प० ५६९ कुमारिलः  ४३२ २२ ननु वा प्रमाणेनप्रयोजनम् तत्वटीका अविद्धकर्णः  ८६५ १६ नन्वज्ञानेन  ४४१ ६ न प्रमाणान्तरं  २५७ २७ न साबलेयात् स्था० वा० प० ६२४ कुमारिलः  ६८ ८ के सीऽस्तिप्रत्ययो वा०प०का०१.प० ४६ मर्तृहरिः  ७० १३ किह तत्केवलम्  ९८ २२ किह तत्केवलम्  ९८ २२ किह सर्वत्र निमित्ताप्रत्ययः स्यात् माविविक्तः  ७४५ २४ निह स्वतोऽसती शक्तिः  ८१३ २१ निह स्वतोऽसती शक्तिः  ६६ १४ न हेतुरस्तीति वदन आचार्यसूरिपादः  ८२३ ३ नह्येकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 880  |          |                            |                   | _             |
| ७३९ २१ न नर्भयुक्तं २५५ १६ ननु च प्रागमावादौ स्रो० वा० प० ५६९ कुमारिङ: ४३२ २२ ननु वा प्रमाणेन प्रयोजनम् तत्वटीका अविद्धकर्णः ८६५ १६ नन्वज्ञानेन ४४१ ६ न प्रमाणान्तरं २५७ २७ न साबलेयात् स्रो० वा० प० ६२४ कुमारिङः ६८ ८ के सोऽस्तिप्रत्ययो वा०प०का०१.प० ४६ मर्तृहरिः ७० १३ के निह तत्केवलम् ९८ २२ के निह तत्केवलम् ९८ २२ के निह तत्केवलम् ५५१ ५ निह सर्वत्र निमित्ता प्रत्ययः स्थात् भाविविक्तः ७४५ २४ के हेतुरस्तीति वदन् आचार्यसूरिपादः ८२३ ३ नहोकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५८९  | ફ        | नचास्य चोदना…बाध्येत       | मी०मा०पू०प० १३    |               |
| २५५ १६ ननु च प्रागभावादों स्रो० बा० प० ५६५ कुमारिछः ४३२ २२ ननु वा प्रमाणेन प्रयोजनम् तत्वरीका अविद्धकर्णः ८६५ १६ नन्वज्ञानेन ४४१ ६ न प्रमाणान्तरं २५७ २७ न साबछेयात् स्रो० बा० प० ६२४ कुमारिछः ६८ ८ न सोऽस्तिप्रद्ययो बा०प०का०१.प० ४६ मर्तृहरिः ४०० १३ निह तत्कवलम् ९८ २२ निह तत्कवलम् ९८ २२ निह तत्क्वलम् ५८ ५ निह सर्वत्र निमित्ता प्रत्ययः स्थात् भाविविक्तः ५४६ ५ नह सर्वत्र निमित्ता प्रत्ययः स्थात् भाविविक्तः ५१३ २१ निह स्वतोऽसती शक्तिः ८१३ २१ नह स्वतेऽसती शक्तिः ६६ १४ न हेतुरस्तीति वदन् आचार्यसूरिपादः ८२३ ३ नहोकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २७७  | २७       | न जातिशब्दो                |                   | दिङ्गागः      |
| ४३२ २२ ननु वा प्रमाणेन प्रयोजनम् तत्वटीका अविद्धकर्णः ८६५ १६ नन्वज्ञानेन  ४४१ ६ न प्रमाणान्तरं २५७ २७ न साबलेयात् श्रो० वा० प० ६२४ कुमारिलः ६८ ८ न सोऽस्तिप्रत्ययो वा०प०का०१.प० ४६ मर्तृहरिः ४०० १३ निह तत्केवलम् ९८ २२ नहि तत्केवलम् ९८ २२ नहि तत्केवलम् ९८ २२ नहि तत्क्वलम् १५१ ५ नहि सर्वत्र निमित्ता प्रत्ययः स्यात् माविविक्तः १४४ २४ नहि स्वतोऽसती शक्तिः ८१३ २१ नहि स्वतोऽसती शक्तिः ८१३ २१ नहि स्वतोऽसती शक्तिः ८१३ २१ नहि स्वतोऽसती शक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७३९  |          |                            |                   |               |
| ४३२ २२ ननु वा प्रमाणेन प्रयोजनम् तत्वटीका अविद्धकर्णः ८६५ १६ नन्वज्ञानेन  ४४१ ६ न प्रमाणान्तरं २५७ २७ न साबलेयात् श्रो० वा० प० ६२४ कुमारिलः ६८ ८ न सोऽस्तिप्रत्ययो वा०प०का०१.प० ४६ मर्तृहरिः ४०० १३ निह तत्केवलम् ९८ २२ नहि तत्केवलम् ९८ २२ नहि तत्केवलम् ९८ २२ नहि तत्क्वलम् १५१ ५ नहि सर्वत्र निमित्ता प्रत्ययः स्यात् माविविक्तः १४४ २४ नहि स्वतोऽसती शक्तिः ८१३ २१ नहि स्वतोऽसती शक्तिः ८१३ २१ नहि स्वतोऽसती शक्तिः ८१३ २१ नहि स्वतोऽसती शक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २५५  | १६       | ननु च प्रागभावादौ          | श्लो० वा० प० ५६९  | कुमारिल:      |
| ८६५       १६ नन्वज्ञानेन         ४४१       ६ न प्रमाणान्तरं         २५०       २० न साबलेयात्       श्रो० वा० प० ६२४ कुमारिलः         ६८ ८ न सोऽस्तिप्रत्ययो       वा०प०का०१.प० ४६ मर्तृहरिः         ७० १३       न हे तत्केवलम्         ९८ २२       नहि तत्क्षणमप्यास्ते         ७७१       ८         २५       न हि सर्वत्र निमित्ताप्रत्ययः स्थात्       भाविविक्तः         ७४५       २४         ८१३       नहि स्वतोऽसती शक्तः         ८१३       २१         न हेतुरस्तीति वदन       आचार्यसूरिपादः         ८२३       ३ नहोकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |                            |                   |               |
| २५७ २७ न साबलेयात् शो० बा० प० ६२४ कुमारिलः ६८ ८ के सोऽस्तिप्रत्ययो वा०प०का०१.प० ४६ मर्तृहरिः ३०८ १३ निह तत्केवलम् ९८ २२ के निह तत्केवलम् ७७१ ८ निह सर्वत्र निमित्ताप्रत्ययः स्यात् भाविविक्तः ७४५ ५ नहि सर्वत्र निमित्ताप्रत्ययः स्यात् भाविविक्तः ७४५ २४ के हेतुरस्तीति वदन् आचार्यसूरिपादः ८२३ ३ नह्येकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ८६५  | १६       | नन्वज्ञानेन                |                   |               |
| ६८       ८       १३       न सोऽस्तिप्रत्ययो       वा०प०का०१.प० ४६       मर्वहिरः         ३०८       १३       निह तत्केवलम्       १८       २२       निह तत्क्षणमण्यास्ते       भाविवक्तः         १५१       ५ निह सर्वत्र निमित्ताप्रत्ययः स्थात्       भाविविक्तः         १४३       २४       निह स्वतोऽसती शक्तिः       आचार्यसूरिपादः         १२३       ३ नह्येकं नास्ति       अच्चिरिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४४१  | Ę        | न प्रमाणान्तरं             |                   |               |
| ७०       १३       निह तत्केवलम्         ९८       २२       निह तत्क्षणमप्यास्ते         ७७१       ८       निह सर्वत्र निमित्ताप्रत्ययः स्यात्       भाविविक्तः         ७४५       २४       निह सर्वतेऽसती शक्तिः       अाचार्यसूरिपादः         ८१३       २१       न हेतुरस्तीति वदन       आचार्यसूरिपादः         ८२३       ३ नह्येकं नास्ति       अर्वहरिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५७  | २७       | न साबलेयात्                | श्रो० बा० प० ६२४  | कुमारिलः      |
| ७०       १३       निह तत्केवलम्         ९८       २२       निह तत्क्षणमप्यास्ते         ७७१       ८       निह सर्वत्र निमित्ताप्रत्ययः स्यात्       भाविविक्तः         ७४५       २४       निह सर्वतेऽसती शक्तिः       अाचार्यसूरिपादः         ८१३       २१       न हेतुरस्तीति वदन       आचार्यसूरिपादः         ८२३       ३ नह्येकं नास्ति       अर्वहरिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६८   | 6        | ) - melanani               | MADAMIA 9 DA VS   | भर्तहरि:      |
| ९८       २२       निह तत्क्षणमध्यास्ते         ९७१       ८       निह सर्वत्र निमित्ताप्रत्ययः स्यात्       भाविविक्तः         ७४५       २४       निह स्वतोऽसती शक्तिः       अाचार्यसूरिपादः         ८१३       २४       न हेतुरस्तीति वदन       आचार्यसूरिपादः         ८२३       ३ नह्येकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | १३       | }न साअस्तत्रलया            | जाव्यवसावरः यव हर | 11.56171      |
| २५१       ५ निह सर्वत्र निमित्ताप्रत्ययः स्यात्       भाविविक्तः         ७४५       २४       निह स्वतोऽसती शक्तिः       अाचार्यस्रिपादः         ८१३       २१       न हेतुरस्तीति वदन       आचार्यस्रिपादः         ८२३       ३ नह्येकं नास्ति       अर्वविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३०८  | १३       | नहि तत्केवलम्              |                   |               |
| २५१       ५ निह सर्वत्र निमित्ताप्रत्ययः स्यात्       भाविविक्तः         ७४५       २४       निह स्वतोऽसती शक्तिः       अाचार्यस्रिपादः         ८१३       २१       न हेतुरस्तीति वदन       आचार्यस्रिपादः         ८२३       ३ नह्येकं नास्ति       अर्वविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ९८   | २२       | ्रे चिल सःशासमारामसे       |                   |               |
| ७४५     २४       ८१३     २१       ६६     १४       २२३     ३ नहोकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७७१  | <u>~</u> | ,                          |                   | 0.0           |
| ६६ १४ न हेतुरस्तीति वदन आचार्यसूरिपादः<br>८२३ ३ नद्येकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २५१  | ५        | नहि सर्वत्र निमित्ताप्रत्य | यः स्यात्         | भाविविकः      |
| ६६ १४ न हेतुरस्तीति वदन आचार्यसूरिपादः<br>८२३ ३ नद्येकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७४५  | २४       | ्रे चित्र स्वतोऽसती अक्तिः |                   |               |
| ८२३ ३ नहोकं नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ८१३  |          |                            |                   |               |
| * ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६६   |          | _                          | आ                 | चायसूरिपादः   |
| ्राच्या वार्यक्रात्र वार्यक्रात्र प्रवास अन्य भेतहार:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ८२३  | •        |                            |                   | , ,           |
| ६३६ ६ नाद्याहत नाउपन्यान्य पर्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६३६  | Ę        | नादैराहित                  | वा०प०का०१प० ३२    | भतृहार:       |

<sup>्</sup>रधर्मकीर्तिवचनतयावगतेन कार्यकारणभाषाद्वेति श्लोकेनास्य समानकर्तृकःवावगमाद्धर्मकी-तेरिति सम्भाव्यते

| पत्र       | पंनि    | के                          | निबन्ध.          |                | कर्ता.                   |
|------------|---------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| २०८        | 7       | २ नानित्यशब्द               | श्लो० वा० प०     | ६९४            | कुमारिल:                 |
| 436        | 8 8     | <i>} नानिष्टेर्दूषणं</i>    |                  |                |                          |
| ५६९        | १४      | ? नान्योऽस्ति प्राहको       |                  |                | શુમગુપ્તઃ ?              |
| ३६८        | २३      | नामजात्यादि                 | 5                | <b>उक्षणका</b> | रः दिङ्गागः ?            |
| ३०६        | १५      | नार्थशब्दाविशेषस्य          |                  |                |                          |
|            |         | नासिद्धेभीव                 |                  |                |                          |
| ं ८६६      | ११      | नास्म्यहं न भविष्यामि       |                  |                |                          |
| १२९<br>५०७ | ४<br>११ | }ेनित्यं तमाहुः             |                  |                |                          |
| २३७        | १       | नित्यद्रव्यवृत्तयो          | वै० द० भा० प०    | १३             | प्रशस्तपाद:              |
| ५९४        | રષ      | निये तु खलु नियः            | मी० भा० पू० प    | ० ३३           | शबरस्वामी                |
| ३८८        |         | निश्चयारोप                  |                  |                |                          |
| <b>v</b> o | ११      | े निश्चयैः। यन              |                  |                |                          |
|            |         |                             | *                |                | •                        |
|            |         | निरंशे वस्तुनि वृत्तित्वात् |                  |                | <b>उद्योतकरः</b>         |
| 800        | २१      | निराकारण व०                 | ऋो० वा० प०८      | १              | कुमारिलः                 |
| 460        | २२      | नीलपीतादि                   |                  |                |                          |
| ३०१        | ર       | नीलोत्पलादिआहुः             |                  |                | दिङ्गागः                 |
| २५८        |         | नैकरूपा मति                 | ऋो० वा० प ६२     |                | कुमारिछ:                 |
| ६५१        | १२      | } नैवंजातीयकेषुविशेषेष्     |                  |                |                          |
| ७१२        | २०      | नैवंजातीयकेषुविशेषेष्       | मुमी० भा० पू० प  | o 4            | शबरस्वामी                |
| ८९८        | २६      | j                           |                  |                |                          |
| १७         | ₹       | पश्चविंशतितत्त्व            |                  |                |                          |
| १८७        |         | परमाणूना विषाणवत्           |                  |                | अविद्धकर्णः              |
| ५२०        | 9       | परलोकिनो…भावः               | सूत्रम् ( लोकायत | )              |                          |
| 96         | २       | परानुमह…हेतुकत्वम्          |                  |                | प्र <del>शस्त</del> मतिः |
| ८६९        | २१      | परोक्षोपेय                  |                  |                |                          |
| २४७        | १७      | पाचकाद्यनुवृत्ति वसेयम्     |                  |                | शङ्करखामी                |

| पञ्च | पंदि       | क                            | निबन्ध.             | कसी.                  |
|------|------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| २५७  | २६         | पिण्डभेदेषु                  |                     |                       |
|      |            | <sup>†</sup> तस्मात्यिण्डेषु | ऋो० वा० प० ६२४      | कुमारिल:              |
| ७६   | બ          | पुरुष एवभव्यं                | ऋ० वे० १०. ९०. २    |                       |
| ११३  | Ę          | पुरुषस्य दर्शनार्थ           | सा० का० ऋो० २१      | ईश्वर <b>कृष्णः</b>   |
| ५६८  | १७         | पूर्वप्रणिधानाकार्यम्        |                     |                       |
| ५६९  | १५         | पूर्विकैव तु                 |                     | શુમગુપ્તઃ ?           |
| १६   | २३         | प्रकृतेभेहान्                | सा० का० ऋो० २२      | ईश्वरकृष्ण:           |
| ४५५  | २४         | प्रत्यक्षमनुमानस्वलक्षण      | वत् (तत्त्वटीका ?)  | अविद्धकर्णः           |
| ५८९  | १७         | ेप्रत्यक्षम्त भवति           | मी० भा० पू० पत्र० ६ | शवरस्वामी             |
| ६६६  | 8          |                              | me me ke me d       | 4.4(4).41             |
| ५५१  |            | प्रत्येकपरमाणूनां            | _                   | शुभगुप्तः             |
| २५८  |            | प्रत्येकसमवेतापि             | ऋो० वा० प० ६२४      | कुमारिल:              |
| २५८  | १          | प्रत्येकसमवेतार्थ ०          | 7,7                 | ,,                    |
| ४२८  | १०         | प्रमाणमविसंवादि              | _                   |                       |
| १७९  |            | W                            | ऋो० वा० प० १५१      | कुमारिलः              |
| ४५१  | १६         | . •                          | न्या० द० १. १. ६    | गौतमः                 |
| १७९  | ३          | प्राक्कार्यनिष्पत्तेः        | स्रो० वा० प० ८४१    | कुमारिलः              |
| ৩    | ų          | प्रायः प्राकृतशक्ति          | ‡न्यायबिन्दु ?      | धर्मकीर्त्तिः ?       |
|      |            | ब                            |                     |                       |
| 88   | १३         | वाद्यो न विद्यते             |                     | भगवान्                |
| १०८  | १          | वुद्धिजन्मनि पुंसश्च         |                     | दि <del>ङ</del> ्नागः |
| १७९  | <b>२</b> ४ | बुद्धिजन्मेति च              | ऋो० वा० प० १५०      | कुमारिलः              |
| ३८७  | १५         | )                            |                     |                       |
| ४४०  | २६         | बुद्धिभेदान्न चैकत्वं        | ,, प० १८३           | ,,                    |
| ४९३  | <b>२२</b>  | J                            | _                   |                       |
|      |            | •                            | न्या० वा० प० ४६३    | <b>उद्योतकरः</b><br>* |
|      |            | बुद्धिरूप श्रीन्तरम्         |                     | गौतमः                 |
| ७७१  | ધ          | बुद्धानामापे चेतन्य०         | ऋो० वा० प० ८३३      | कुमारिल:              |

<sup>‡</sup> Bibl. Indica इत्यत्मां प्रन्थमाकायां मुद्रिते न्यायविन्दावयं पाठो नोपकन्यते । १२

| पत्र       | पंरि       | त                                         | निबन्ध.                               | कर्ता.                |
|------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|            |            | भ                                         |                                       | चार्वाकाः             |
| 68         | 8          | भसीभूतस्य                                 |                                       |                       |
| १३०        | १          | भारं वो भिक्षवोपुद्रला                    | •                                     | भगवान्                |
| ,,         | <b>8</b> 8 | भारहारः कतमः                              |                                       | "                     |
| 248        | ዓ          | भावे किंसंशयोऽस्तु                        |                                       | आचार्यः ?             |
| ४२         | २२         | भुवनहेतवःदिवत्                            | *न्या० वा० प० ४६१                     | <b>उद्योतकरः</b>      |
| २०         | २५         | भेदानां परिणामात्                         | सा० का० ऋो० १५                        | ईश्वरकृष्णः           |
| ३१         | ३          | मेदे हि कारणं                             |                                       |                       |
|            |            | म                                         |                                       |                       |
| ४५         | y          | }महत्यनेकपलव्धिः                          | बै० द० ४. १. ६                        | कणादः                 |
| 88         | २४         |                                           |                                       |                       |
| १३         | Ę          | मा भिक्षवःमादृशः                          |                                       | भगवान्                |
| ५८२        | २१         | • •                                       | •                                     | दिङ्नागः <b>:</b>     |
| २१६        | २४         |                                           |                                       |                       |
| "          |            | मालाबहुत्वे तच्छ०                         |                                       |                       |
| १८३        |            | मिध्याऽध्यारोप०                           | <b>\</b> -                            | ·                     |
| २२         | २२         | मूलप्रकृतिरविकृ ०                         | सा० का० ऋो०३                          | ईश्वर <b>कृ</b> ष्णः  |
|            |            | य                                         |                                       | ^                     |
| ५८३        |            | य एव श्रेयस्करच्यते                       | मी० भा० पूर्व पर ६                    |                       |
| ३७२        |            | यज्ज्ञानमर्थेप्रत्यक्षम्                  | ्रैन्या० प्र० प० ७                    |                       |
| १३         |            | यत्कि चिद्भिक्षतः                         | _                                     | भगवान्                |
| ६५५        | 88         | •                                         | मी० भा० पू० प० ५                      | शबरस्वामी             |
| इइ८        | 2          | यत्र स्वातक्यमिच्छाया                     |                                       |                       |
| 888        | १८<br>५    | यत्राप्यपक्षः                             |                                       | आचार्यः ?             |
| ४१२        | •          | ,                                         |                                       | <b>उद्योतकरः</b>      |
| 48         |            | यथा बुद्धिमस्ति<br>यथा विशुद्धमाकाशं      | न्या० वा० प० ४६८                      | <u>ज्ञातकरः</u>       |
| <b>७</b> २ |            | - <del>-</del>                            | ( arrange Apart 9 )                   | किस्त्रागः            |
| 468        | ११         | यदन्तर्झेयरूपं तु<br>यदा श्चदादि मन्येमहि | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | विङ्नागः<br>शबरस्वामी |
| 656        | ٠          | चपा क्षुद्रापमन्यमाह                      | 410 410 YO YO                         | स्वरस्थाना            |

<sup>\*</sup> आदर्शन्यायवार्तिकपुस्तके प्रधानपरमाणुकर्माणीत्यारभ्य पाठान्तरं दृश्यते ।

<sup>‡</sup> आवर्षपुक्षके पाटमेवो दृश्यते। Nyayapraves'a is being printed in the Gaekwar's Oriental Series Baroda.

| पत्र. | पंक्ति                                | नियन्ध. कत्ती.                                |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                       | मिधत्ते न्या० वा० प० ३३३ उद्योतकरः            |
| ३२०   | २ यदि शब्दान्नन्त्यं                  |                                               |
| २७८   |                                       | ,, प०३२७ ,,<br>वृत्तिप्रन्थ आचार्य (दिङ्नागः) |
| ३६९   |                                       | वृत्तमन्य आपाय (।दक्नागः)                     |
| २२    | २६ यदेव दिध तत्क्षीरं                 |                                               |
| 44    | ४ यद्यपि नित्यहेतोः                   |                                               |
| ५८२   | १६ यद्यपीन्द्रियविज्ञप्तेः            | શુમगुप्तः                                     |
| २८१   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | न्या० भा० पत्र० १४६ वात्स्यायनः               |
| ८३१   | •                                     | तब्यः उपनिषत् ( छान्दोग्य ?)                  |
| २७८   | ४ यस्य निर्विर्शे नन्त्य              | •                                             |
| ८४३   | १३ यस्यां रात्रौशुण्वनि               | त                                             |
| ६०२   | ९ यस्याप्यभिव्यपलभ                    | यन्ते मी० भा० पू०प० ३० शवरस्त्रामी            |
| १८३   | २४ यावश्वात्मनि न प्रेम्णो            |                                               |
| २१०   | ४ युगपज्ज्ञानालिङ्गम्                 | न्या० द० १६. १. १. गौतमः                      |
| १५    | १८ युष्माभिरेव कर्त्तन्यम्            | भगवान्                                        |
| २७५   | २७ रेथेन येन हि नाम्ना                | वै तायी भगवान्                                |
| १२    | ११ विस् यस १६ माझा                    |                                               |
| १६२   | १३ ये रूपत्वादिदिवत                   | भाविविकन्                                     |
| १३०   | १५ योऽसावायुष्मन् दीष                 | र्शायुः भगवान                                 |
|       | ₹                                     |                                               |
| ५९    | २६ रजो जुषे जन्मनि                    | काद्म्बरी बाणः                                |
| २११   | ६ रूपरसगन्धगुणाः                      | वै० द०१.१.६ कणादः                             |
| ४१    | २५ रूपसंस्काराभावात्                  | वै० द० ४. १. ७ कणादः                          |
| ४२८   | ८ लिङ्गलिङ्गिधियोरेवं                 |                                               |
|       | व                                     |                                               |
| ११६   | ७ वत्सविवृद्धिनिमित्तं                | सा० का० ऋो० ५७ 🛚 ईश्वरकृष्णः                  |
| ६३०   | २३ वर्णानामपिभागाः                    |                                               |
| ६८६   | ८ वायवीया…नोपलभ्यः                    | न्ते मी०भा०पू०प०३ <b>१ शवरस्वामी</b>          |
| ६३६   | ४ वायुरापद्यते…वानिति                 | शिक्षाकाराः                                   |
| ५१९   | २१ विकल्पः स्वयमेव                    |                                               |

<sup>\*</sup> आदर्शे न्यायवार्तिकपुस्तके तु यो हि सच्छव्देनेत्यादिः पाठमेदो दृश्यते ।

| पन्नः | पं  | ক                         | निबन्ध.           | कर्ता.            |
|-------|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 88    | . 4 | विचित्रो दयः              | प्रशस्तमा         | ते (प्रभृति)      |
| 460   | २५  | विज्ञानंमुपादाय           |                   | स्त्रापारमिता     |
| ७४५ . | १५  | विशानव्यक्तिभेदेन         | ऋो० वा० प० ५६     | कुमारिल:          |
| ४०९   | १२  | विना साध्याददृष्टस्य      |                   | आचार्य (?)        |
| ४२२ - | ų   | विप्रकीर्णेश्च वचनैः      |                   | अविद्धकर्णः       |
| १६३   | ς   | विप्रतिपन्नाप्रत्ययवत्    | न्या० वा० प० ४२१  | <b>उद्योतक</b> रः |
| १६२   | Ę   | विमत्यधि ज्ञानवत्         |                   | भाविविक्तः        |
| ४५    | २६  | विवाद्वि…प्रत्ययवत्*      |                   | उद्योतकरः         |
| १२४   | २६  | विशुद्धा चेद्भवेत्रासौ    |                   |                   |
| ५६८   | १९  | विषयस्य नस्येति चेत्      |                   | धर्मकीर्त्तिः     |
| ३९९   | 8   | विषयैकत्वमिच्छंस्तु       | ऋो० वा० प० १५७    | कुमारिल:          |
| ३८९   | २१  | व्यक्तयो नानुयन्त्यन्यत्  |                   |                   |
| २८१   | ફ   | व्यक्तिर्गुणमूर्त्तिः     | न्या० द० २. २, ६८ | गौतमः             |
| २८१ - | ३   | व्यत्तयाकृतिजातयः         | ,, ર. ર. ૬७       | ,,                |
| ६३३   | १४  | <b>ब्यापार</b> व्यतिरेकेण |                   |                   |
|       |     | হা                        |                   |                   |
| ५८३   | २३  | 1                         |                   | ,                 |
| ६२४   | १४  | शक्तयः सर्वभावानां        |                   |                   |
| ८१३   | २०  | †योऽपि च                  | ऋो०वा० प० ३४१     | कुमारिल:          |
| १८०   | १३  | शक्तिप्रवृत्त्या          |                   |                   |
| ४३४   | ą   |                           | मी० भा० पू० प० १२ |                   |
| २९२   |     | शशस्त्रादिरूपा०           | ऋो० वा० प० ४७४    | कुमारिल:          |
| v     |     | शास्त्रं प्रणेतुमारभते    |                   |                   |
| 6     |     | शास्त्रेषुव्यसनितया       | _                 |                   |
| ५८३   | १७  | श्रेयोहि पुरुषप्रीतिः     | ऋो० वा० प० १०४    | कुमारिल:          |
|       |     | ष                         |                   |                   |
| ७३९   | २०  | षट्शतानि नियु०            |                   |                   |
|       |     | स                         |                   |                   |
| १२४   | २५  | संक्षिष्टाचविद्यु ०       |                   |                   |

| पञ्ज. | पंरि | क्त                       | निबन्ध.          | कर्चा.      |
|-------|------|---------------------------|------------------|-------------|
| ३२८   | १०   | संसृज्यन्ते न भि०         |                  |             |
| ७८१   | 8    | स खलुप्रत्यक्षंनाति-      |                  | <b>.</b>    |
|       |      | पतति                      | 3                | ।ाचार्य (?) |
| ४४२   | १७   | सङ्केतापेक्ष्या तस्य      |                  | •           |
| २१२   | १५   |                           |                  |             |
| २३२   | १    | सङ्ख्यापरिमाणाचाक्षुषाणि  | वै० द० ४. १. १   | १ कणादः     |
| ४५    | ų    |                           |                  |             |
| ११    | १    | सचायमङ्कसमुत्पन्नः        |                  | भगवान्      |
| ३८३   | ३    | सत्तादिसामान्य विषयत्वम्  |                  | सुभति:      |
| ३३    | v    | सत्तास्वकरणाश्लेष         |                  | :           |
| ९८    | २ १  |                           |                  | *^ ~        |
| १७९   | २२   |                           | ० द० १. १. ४     | जैमिनि:     |
| ७७०   | ` '  | •                         |                  | •           |
| ८०    | १३   | सदाद्यविशेषविषयघटाद्यः    |                  | श्चित्रमति: |
| 88    | ११   |                           | त्               | "           |
| १४०   | C    | सधर्मेषु धर्माविनिमुक्तः  |                  | भगवान्      |
| ५०९   | २५   | सन्नतिकार्थं चेष्टं       |                  |             |
| ८२५   | २१   |                           |                  | _           |
| 40    | १९   | सप्तभुवनान्येक सूत्रघारः  | 3                | पशस्तमतिः   |
| २८२   | 8    | 2000 1-120 0000           | या० द० २. २. ७०  | गौतमः       |
| २     | १३   | सम्बन्धानुगुणोपायं        |                  | _           |
| ४३    | १    | सर्गादौ पुरुषाणांपूर्वकः  | !                | प्रशस्तमति: |
| ३१६   | ११   | सर्वत्राभेदात्साधुः       |                  | दिङ्नागः    |
| ५५९   | १६   | सर्वत्रालम्बनं बाह्यं ऋो० | बा० प० २४२       | कुमारिछ:    |
| २८५   | २४   | सर्वोमिध्यावमासो          |                  |             |
| ११    | २३   | सर्व सर्वमितिधातवः        |                  | भगवान्      |
| ५६७   | १७   | । सहशब्दश्च लोके          |                  | शुभगुप्तः   |
| ,,    |      | ६ सहोपछम्भनियमान्         | *प्रमाणविनिश्चयः | धर्मकीर्तिः |

<sup>\*</sup> एतच सतीशचन्द्रविद्याभूषणस्य लेखे विज्ञायते History of Indian Logic p. 308

# तस्वसङ्ग्रहः ।

| पत्र. | पं | क्                             | निवन्ध.           | कर्ता.            |
|-------|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| ५७०   | २३ | साकारज्ञानपक्षे                |                   | शुभगुप्तः         |
| 403   |    | साकारं तिनराकारं               |                   | "                 |
| ४७३   |    | सात्मनोऽपरिणामो                | ऋो० वा० प० ४७५    | कुमारिल:          |
| 888   | ११ | साध्यस्यैवामिधाने न            |                   |                   |
| १२    | २५ | साध्यार्थाविना धर्मकम्         |                   | भगवान्            |
| ४४२   | ३२ | ‡सान्निध्यमात्रतस्तस्य         |                   |                   |
| ą     | १७ | सामबीफलशक्तीनाम्               |                   |                   |
| २४३   | २७ | सामान्यमपिवाधा०                |                   | शङ्करस्वामी       |
| 804   | २० | साहंकारे मनसि                  |                   |                   |
| ६०९   | २१ | सूर्यमस्य चक्षुर्गमयतात्       |                   |                   |
| ३८७   | १७ | स्थितं नैव हि                  |                   |                   |
| 366   | Ę  | Comit Are Are                  | ऋो० वा० प० १७८    | क्रमाविकः         |
| ६२४   | ٤  | िस्थित नव ।ह                   | कार वार पर १७८    | अन्तार्थः         |
| ६४१   | ą  | J                              |                   |                   |
| २७२   | ą  | स्पर्शवद्रव्यकर्म              |                   |                   |
| 460   | \$ | स्मरन्ति प्राहको               | ऋो० वा० प० २९२    | कुमारिल:          |
| ७४५   | १४ | खतस्तावहृयं                    | ,, प० ५५          | ; ;               |
| १००   | २४ | स्वप्रादिप्रत्यये              | ,, प० २४२         | "                 |
| v     | Ą  | स्वयमप्येवंप्रयोगः             | न्या० वि० प० १०६  | धर्मकीर्तिः       |
| २९३   | 8  | स्वसंवे <b>द्यम</b> िर्देश्यम् |                   |                   |
|       |    | ह                              |                   | _                 |
| १७    |    | -                              | सा० का० ऋो० १०    |                   |
| २४९   | Ę  | हेत्वर्थापरिज्ञानाभदोषः        | ीन्या० वा० प० ३२० | उद्योत <b>करः</b> |

<sup>्</sup>रं भष्टकुमारिलेनाप्यनृदितमेतत् श्लो॰ वा॰ प॰ ८७ प्रधादक्षेत्रक्तके पाठकमे भेदः

# तत्त्वसङ्घहपश्चिकयोः कृतानां ग्रन्थग्रन्थकारादि-निर्देशानां सूची।

अविद्धकर्ण: ४१-१९; १३६-६; उद्योतकर: contd. ८१-९; ९०-३; १८७-४; २१३-२३; २२५-२४; ४२२-५; ४३२-२२; ४५२-१६, ४५५-२३.

अहीकः (१) ४८६–२५; ४८७–३. आचार्याः (?) ३-१९; ४६-१५; ३३२-१७; ३५९-५; ३७१-१३; ३७२-७; ३७३-८; ४००-५: ४०९-१,२: ४११-१७; ४१२-५; ५३०-२४;

8;

आचार्य (दिङ्नागः) ३२०-१०; कम्बलाख्तरः ५२१-१८. ३२०-११.

आचार्याः (धर्मकीर्तिः) ७-३.

आचार्यदिङ्गाः १०८-२; २७७-

२७; ३०१-१; ३१६-११; ३२०-१; ५८२-११.

आचार्यधर्मकीर्तिः ५६८–१९;

**در س- و.** 

आचार्यवसुबन्धः १२५-२१.

आचार्यसूरिपादः ६६-१३.

ईश्वरकृष्णः १६-२३; १७-१९.

उद्योतकरः ४२--२२: ४३--९: ४५-

२६; ५३–२०; ५५–४; ७८–१४ ।

९२-१२; १३०-२१; १३६-२६; १४२-१०; १६३-९; १७४-१; १८८-१०; १९८-१४; २०२--२६; २०५-१३; २१८-९; २३९**-**४; २४**९-**३; २५३–२७; २७७–२७; २७८-२; ३१३-१२; **३१६-११;** ३२०-१; ३४४**-१**०; **३६०-**५; ६८२-१९; ६८४-१८.

५८२-२१; ७०४-५. ७८१- | उवेयक: ( उबवेक:?) ८१२-११.

कणाशि ४९३-५, ६९१-८

क्रमारिलः ९५-२२; ९८-२२; ९८-२६; १००-२४; १०८-२; १०९-२६;१३६-१४;१५९-१२; १६७-१०; १६७-२३; १७२-३; १८३-२; २५३-१०; २५५-१६; २५७-१६; २९२-१; ३१३-१२; ३४९-६; ३६०-५; ३७९-११; ३८४-२६;३८६-१६;**३९८-**२५; ३९९-४; ४००-३; 800-14;800-23;822-१५: ४२३-८: ४४०-१४:

१ तत्र तत्रोवाहता इमे आचार्या मिक्रभिक्ताः स्यः । विशेषानिर्धारणादेकसां सुच्यां बोजिताः ।

५०१-२१; ५५५-३; ५५९-१५; ५६२-१४; ५७६-१३; ५७७-१०;६८४-१८; ७१३-१४; ७३६-२०; ७४३-१६; २; ७५६-२४; ८०८-२३ ९०७-२१.

चरकः ४८२-१५. जैमिनिः ९८-२०.

पात्रस्वामी ४०५-१.

पुरन्दरः ४३१-२६.

प्रशस्तमतिः ४३-१; ४३-२२; ५७-९; ७८-२; २६४-१७;

२६९-४.

बुद्धदेवः ५०४-२३.

भदन्तघोषकः ५०४-१३.

भदन्तधर्भत्रातः ५०३-२४;५०४-७.

भदन्तयोगसेनः १५३-९.

भदन्तवसुमित्रः ५०४-१७.

मर्तृहरिः ४२६-१५; ७१३-२०.

भामहः २५१-७.

**२६**; १८८-१०; २३८-४; **~ २५१-५; ३८१-१.** 

यश्चरः ८४४-८.

रुद्रिल: २२-२७.

३७२-१४.

बिन्ध्यवासी ४२२--२३; ४२३--२२; पात जलभाष्यम् ६३६--३. ६३६-७.

कुमारिलः ४७२-१४; ४९३-२५; शङ्करस्वामी ८१-१;१९९-२०;२०३-२४; २४३-२७; २४७-१७; २५०-१३; २५४-२४; ३६७-४, ३९८-१; ४०१-८; ४२३-४; ६८१-१६

७७१-४; ७८८-२२; ७९६- शवरस्वामी or भाष्यकारः ९८-१९; 838-3; 834-8; 888-७; ४५६–२३; ४७१–८; ६५५-१९; ६६६-४; ६८६u; u2u-2.

> शुभगुप्तः ५५१-२१; ५५२-५; ५५६-१७; ५६१-९; ५६७-१७; ५७०-२४; ५७२-७; ५७४-१९; ५८२-१.

> सहन्तभद्र: (सङ्घभद्र: ?) ५०६-२२; ५०८-२६.

सामटः ८४४-८.

सुमतिः ३७९-१; ३८२-८; ३८३-३; ४८९-२५; ४९६-१३; 448-8.

भाविविक्तः ८८-१९; ९०-३; १६१- ( अभिधर्म ) कोश १२९-२१. तत्त्वटीका ४२६-१३; ४३२-**२२**•

न्यायबिन्दु: ७-३.

न्यायमुखप्रनथः ३७२-२२.

पदार्थप्रवेशकः १९२-२६.

**लक्षणकारः** ३३२-२०; ३६८-२३; परमार्थश्ऱ्यतासूत्रम् ५१८-२१,२४. परमार्थसप्ततिका १२५-२१.

प्रशापारमिता ५८०-२४.

वृत्तिप्रन्थः ( आचार्यीयः ) ३६९-२३. | कनकः ८२८-१८. शाबरभाष्यम् । ४४४-७; ५८३-१०; काश्यपः भाष्यम् (५९४-२५; ६०४-१९; ६३४-६६; ६५१-१२; - ६५३–५; ६<u>५७—३</u>६; ७१२– २०; ७४३-६३; ७६४-२५; **७७१−७**; ८३९**−३२**.

सीताहरणं काव्यम् १६-७. हेत्रमुखं ३१२-२१, ३३९-१५,

काणावाः ६८६-५. चार्वाकाः १४-४.

जैमिनीयाः १४-२१.

साध्यमिकाः ५३९-१३.

योगाचारः ७८४-१३.

वात्सीपुत्रीयाः १२५-१६.

वैभाषिकाः १४०-१०; १७५-२१

२९०-२; ७३०-२०.

शिक्षाकाराः ६३६-४.

साक्याः ५८-१६.

सौत्रान्तिकः ७३०-१६.

मयवान् (बुद्धः)) ११-१, ५, १३, ि२३; १२—११, तासी **१**९, ३१; १३—३१; १४<del>,,,</del>१;

६, ६६, २५; १३०—१४; १४००६; ५०४-२; ५०५-

१६, २४; ५१८-१३, २३;

९२३-इ.

शाक्यमुनिः ८३८-१८.

ऋत्पर्णः ९००--२०.

ऋषभवर्धमानाव्यः ८७९→१.

कपिलः ८२२-१२; ८६७-१५.

नलर्तुपर्णी ८२७-१२.

ब्रह्मदत्तः ५०५-२१

महाश्वेता ३३८-११.

मैत्रेयः ५०५--२१

वर्धमानः ८६७-३, १५.

হাজ: ৭০৭-২৪.

शारीपुत्रः ८३२-१०.

श्रीहर्षः ५०५-२३.

# तत्त्वसंग्रहस्य द्वितीयभागस्य ग्रुद्धिपत्रम् ।

|                |            |                        | *****                |
|----------------|------------|------------------------|----------------------|
| पत्रे.         | ₹.         | <sup>-</sup> अगुद्धम्  | गुजम्                |
| पटप            | 16         | ं <b>कृतकाकृ</b> त     | इत्तरोऽक्रत          |
| 496            | . بر       | तेऽसत्य                | ते सत्य              |
| 443            | 98         | <b>शब्द</b> - ु        | - सर्व               |
| * 25           | <b>₹</b> ₹ | ं अंशा                 | अंशो                 |
| 455            | 9          | <b>त</b> तः            | <b>તત્ર</b>          |
| ६०१            | v          | - वायू                 | वाय्व                |
| ६०३            | २८         | जातीत्यसंशयः           | यातीत्यसंश <b>यं</b> |
| ÉOR            | ч          | • <b>श</b> ार्कि       | शक्ति                |
| ,,             | 98         | वस्त्व                 | बाध्व                |
| ,,             | २०         | दिकाः                  | दिका <b>न्</b>       |
| <b>§9</b> 0    | 93         | कथनन्या                | <b>कण</b> भुङ्न्या   |
| 433            | २१         | तेन                    | तेना                 |
| ६१४            | 15         | उर्ध्व                 | ऊर्घ्व               |
| ६१५            | <b>२२</b>  | भविष्यति               | न भविष्यति           |
| ६१६            | v          | न मिन्न                | न भिचाः              |
| ६२४            | Ę          | हित (त्)               | हिनः                 |
| ६२७            | १२         | प्रलये                 | प्रलयो               |
| ६३०            | 90         | <b>ऋमस्</b> यैव        | ऋमस्येष              |
| €38            | 90         | परमार्थ                | परार्थं              |
| <b>\$</b> 3 '4 | 3          | न <b>रः</b>            | परः                  |
| ६३७            | ę          | सा <b>हि</b>           | साऽभि                |
| ६३८            | 92         | क्षता                  | <b>क्षताः</b>        |
| **             | 9.\$       | चा <b>रा</b> पेक्षया   | वाद्यपेक्षया         |
| 680            | 99         | ( च्छेद <sup>१</sup> ) |                      |
| éad            | २८         | चेह                    | वेद                  |
| ÉAS            | 44         | कर्तु <b>श्च</b>       | कर्तुं च             |
| ERS            | 99         | न स्मृति               | तस्मृति              |
| "              | २३         | সন্থা                  | प्राकृता             |
| EAA            | v          | प्रमाणे च              | प्रमाणेऽब            |
| éar            | 98         | योऽनाप्त               | योऽनाप्ता            |
|                |            |                        |                      |

| पत्रं.      | q.         | अशुक्रम्             | <b>ग्रु</b> सम्           |
|-------------|------------|----------------------|---------------------------|
| ६४७         | Ę          | नरः (वा १) नि        | नरनि                      |
| ६७५         | 99         | व्यक्ति -            | <b>श</b> स्ति             |
| ,,          | १२         | न प्र                | नेत्रे                    |
| ,,          | 93         | परुष्धो              | पलब्धी                    |
| ६७९         | 98         | श्रो <b>त्रस्य</b>   | श्रोत्रस्या               |
| "           | 94         | सद्भवि               | तद्भवि                    |
| <b>§</b> 69 | 39         | व्यवधा <b>ने</b>     | <b>अ</b> व्यव <b>धाने</b> |
| ,,          | ,,         | ( वा हु )            |                           |
| ६८२         | 92         | स्पष्ट               | स्पष्टास्पष्ट             |
| ६८५         | 9 ६        | गतिरु                | गतेरु                     |
| ६८७         | ર          | व्योमन               | <b>व्योम</b> नि           |
| ६९१         | ۷          | कश्चन                | कणभुङ्                    |
| ६९५         | २५         | मसूर्य               | मप्सूर्य                  |
| ७१३         | 98         | कारितात्             | कारिता                    |
| ,,          | <b>२</b> ३ | ,,,                  | "                         |
| ,,          | २०         | अवाश्वेति            | अम्बाम्बेति               |
| ७२९         | 96         | तादवस्थ्या           | ताद्वस्थ्य                |
| ७३०         | 98         | वृतस्य नः            | <b>बृतत्वतः</b>           |
| "           | १५         | <b>इान</b> भवं       | <b>इानमेव</b>             |
| ७३१         | ć          | नास्त्रभावी          | नाशस्वभावी                |
| ७३१         | २ ६        | नत्वसिद्धं           | नन्यसिदं                  |
| ७३९         | २०         | बहूनानि              | षद्शतानि                  |
| ,,          | २१         | मिस्तुभिः            | भिक्रिभिः                 |
| ७४५         | 9 Ę        | क्रनेति              | केति न                    |
| ७४६         | २ १        | <b>ब्यस्था</b> प्यते | व्य <b>व</b> स्थाप्यत     |
| ७५७         | 99         | तव                   | র <b>স</b>                |
| ७५८         | 98         | न ते                 | मत                        |
| ७५९         | ₹          | <b>८प्रमा</b> णा     | प्रमाणा                   |
| ७६३         | 97         | ततश्चा <b>व</b> स्था | ततथानवस्था                |
| ७६४         | v          | दि नाम               | यदि नाम                   |
| ७७१         | 4          | स्रातो               | स्यमः                     |
| "           | "          | चेष्टा ।             | चेष्टा                    |

|   | - 1 |  |
|---|-----|--|
| T | 60  |  |
| • |     |  |

# तरकतन्त्र ।

| पत्रं.       | ₽.  | अंशुर्वम्               | शुरुष्                 |
|--------------|-----|-------------------------|------------------------|
| 900          | ۷   | न तत्स्रण               | · व हि संस्थाण         |
| 445          | v   | आये ह                   | आबे स                  |
| ७८३          | २४  | <b>अवस्था</b>           | <b>शनवा</b> द्या       |
| ७८६          | २१  | त <b>देश का</b>         | त <b>देश या</b>        |
| 966          | २३  | हेस्त्व                 | हे <b>स:</b> च         |
| ७९२          | ч   | <b>ঘ্ৰা</b> ৰ           | प्राच्ये               |
| ७९६          | २४  | मभावालद                 | <b>मभावस्तद</b>        |
| 690          | १४  | <del>अप्रवस</del> ्य    | <b>अन्नतक</b> र्य      |
| ८१६          | 98  | प्र <del>ुरुकादिव</del> | पुरुषा <b>देव</b>      |
| ८१९          | 3   | परोक्काचि               | प <b>रोक्षार्थ</b> वि  |
| **           | A   | शानात्सङ्गी             | शानासङ्गी              |
| ८२०          | 96  | जगदूत:                  | जगदूत                  |
| ८ <b>२</b> २ | 98  | हिलोप                   | प्रतिह्तोप             |
| ८२३          | Ę   | व्या <b>द</b> र्तुं     | व्याहरतु <u>ं</u>      |
| ८२५          | २०  | एताभ्यां                | एबान्यान्              |
| ८२६          | •   | <b>इ</b> ति यावत्       | <b>इ</b> ति पाठः       |
| **           | **  | ततो                     | तदा                    |
| >>           | 99  | (स्मा)                  |                        |
| <b>८३</b> ९  | 96  | कृत्रिमेण च             | कृत्रिमेण त्व          |
| ,,           | २३  | गतोऽईन                  | गतोऽईन्                |
| ८३३          | ۷   | क्रेयं तेन              | होयं तस्य य दिहानं तेन |
| **           | Ę   | <b>प्रहणानज</b>         | प्रहणनान्त             |
| ,,           | 99  | पाथिईय                  | पाचेईय                 |
| "            | 9 € | चंरितादि                | चरितादेः               |
| 22           | **  | ददेशना                  | दादेशना                |
| ८३८          | 6   | प्रहणान <i>न</i> ्त     | प्रहणनान्त             |
| ६४३          | 9 6 | निः <b>सर्तं</b>        | निः <b>स</b> रम्तं     |
| ८५३          | 92  | एषा चो                  | एषां चो                |
| ८५५          | 94  | च्छेद्याना( न ? )       | च्छेदना                |
| ۶ و          | 99  | नास्त्यई                | नारम्यहं               |
| 668          | २७  | <b>मृ</b> त             | यथाभूत                 |
| 440          | 4   | नायोगिषी                | <b>नायोंनि</b> शो      |
| . 33         | 4   | 'n                      | <b>,</b>               |

| पत्रं.        | q.  | अशुद्रम्                    | गुद्धम्               |
|---------------|-----|-----------------------------|-----------------------|
| 609           | ч   | दृश्यते                     | दृश्यन्ते             |
| १७३           | 9   | निवेशस्य                    | निवेशस्प,             |
| ८७२           | "   | संमतत्वात्,                 | संमतत्वात्            |
| ८७५           | 96  | मेषामसिद्धं <b></b>         | मेषां सिद्धम्         |
| ८७७           | ч   | श्रियान( नु )               | त्रियान               |
| 666           | 90  | सर्वात्रसा                  | सर्वात्रसा            |
| 222           | 29  | विचायां                     | विद्या या             |
| 668           | 3   | प्रकृती                     | प्रभृती               |
| ८९०           | 9   | चानु (जा <b>तु</b> )म…      | <b>चातुमै</b>         |
| 684           | \$  | प्रकृति                     | प्रकृति               |
| ,,            | २०  | ब <b>रा</b> नां             | बलेन                  |
| <\$ <b>\$</b> | 9.6 | <b>महान्म</b> तिः           | <b>ब</b> हात्मभिः     |
| ९०३           | 98  | तद्ज्ञान                    | तद्भात                |
| ९१२           | 98  | वादवित्                     | बादवत्                |
| 593           | 9 9 | मलोपेत                      | म्हापेत               |
| ९१४           | २४  | यदि                         | यद्वि                 |
| ९२३           | 6   | पालक                        | पन्नक                 |
| ९२४           | 96  | कल्पस्य                     | विकल्पस्य             |
| ९२५           | २६  | भवत्ये                      | भवत्वे                |
| ९२८           | ч   | लक्षणस्थितेः ॥ ३६१२—३६१९    | ॥ सक्षणस्थितेः ।      |
| ,,            | હ   | यसोक्तम् .                  | यथोक्तम्              |
| **            | ٤   | निरुव्यच्यत                 | निरुच्यत              |
| 33            | "   | इति, वेद                    | इति ॥ ३६१२—३६१९ ॥ वेद |
| ९३०           | २७  | ( पन्न ? )                  |                       |
| <b>\$</b> ₹9  | 9   | ( प <b>भ</b> <sup>?</sup> ) |                       |
| 534           | २३  | तम्। तत्तु (त्र १)          | तम्॥ ३६४५॥ नतु        |
| "             | "   | मन्ये निर्भा                | मन्यनिर्भा            |
| ,,            | ,,  | विजानन्ति                   | विजानाति              |
| ,,            | २४  | विज्ञान                     | विज्ञानं              |
| ,,            | "   | इति ॥ ३६४५ ॥                | इति,                  |

# आकरसूच्याम् ।

| पत्रं.     | अशुद्धम्                       | गुद्रम्                      |
|------------|--------------------------------|------------------------------|
| ७९         | Satischandva etc               | Satischandra Vidyabhushan's, |
|            |                                | Indian Logie, p. 187-ftn.    |
| <b>८</b> २ | अ. प्र. पा. परि १६. पत्रं. ३१९ | सद्धर्मपुण्डरीके १३२ पत्रे   |
| 90         | न्या. प्र. प. ७                | न्यायमुखे                    |

६४४ पत्रे तत्कृतः प्रत्यय इत्यादिश्चोकत्रये प्रक्षप्तवाक्यानामापूरणमनवधानकृतम्, श्लोकवार्तिकस्य तु तद् । तत् तदनुसारेण त्वेवं पठितव्यम्—

तत्कृतः प्रख्यः सम्यङ्गित्यवाक्योद्भवत्वतः । वाक्यबुद्धिवदेवात्र पूर्वोक्ताश्चापि हेतवः ॥ चोदनाजनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवितैतैः । कारणेर्जन्यमानत्वात् लिङ्गाप्तोक्तयक्षबुद्धिवत् ॥ तथाऽनाप्तप्रणीतोक्तिजन्यत्वाद्वाधवर्जनात् । देशकालादिभेदेन चाप्तोक्तिप्रस्ययो यथा ॥

# GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES.

Published under the Authority of the Government of His Highness the Maharaja Gaekwad of Baroda

AT THE

CENTRAL LIBRARY, BARODA (India).

GENERAL EDITOR:

BENOYTOSH BHATTACHARYYA, M. A., Ph. D.

## Select Opinions.

The Series as a whole will bring notable accession to our knowledge of the immense and wonderful Sanskrit Literature. The volumes are excellently printed and edited, and the notes and introductions are scholarly and useful.

(Dr.) F. W. THOMAS, LIBRARIAN, INDIA OFFICE.

The editions have been executed with the greatest care. The prefaces are learned and informing. They are worthy of the State which published them.

(Mahamahopadhyaya Dr.) Haraprasad Shastri, M. A., C. I. E., Hon, D. Litt.

The inclusion of Prakrit works in the series is an excellent idea. Owing to the practical monopoly of Sanskrit in India, the study of the Prakrits has been too much neglected there, though these mediaeval vernaculars as connecting links between Sanskrit and the innumerable dialects of modern India, are of great philological, and to some extent, literary importance...The Maharaja is certainly to be congratulated on his plan of bringing out this series.

-London Times, LITERARY SUPPLEMENT,

## GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES.

CRITICAL EDITIONS OF UNPRINTED SANSKRIT WORKS, EDITED BY
COMPETENT SCHOLARS, AND PUBLISHED BY
THE CENTRAL LIBRARY, BARODA.

#### BOOKS PUBLISHED.

1. Kâvyamîmârisâ: a work on poetics, by Râjasekhara (880-920 A. D.): edited by C. D. Dalal, and R. Anantakrishna Sastry, 1916. Re-issue. 1924 ... ... ... Rs. 2-4

This book has been set as a text-book for the Acharya Examination of the Patna University.

The first two numbers are valuable works, and were hitherto quite unknown to me. The Introduction to Kāvyamîmāmisā is an interesting and an important contribution to our knowledge of ancient India.

(Sir) GEORGE A. GRIERSON.

- 2. Naranârâyanânanda: a poem on the Pauranic story of Arjuna and Krishna's rambles on Mount Girnar, by Vastupâla, Minister of King Vîradhavala of Dholka, composed between Samvat 1277 and 1287, i. e. A. D. 1221 and 1231: edited by C. D. Dalal and R. Anantakrishna Sastry. 1916 ... ... ... ... ... ... 1-4
- 3. Tarkasangraha: a work on Philosophy (refutation of Vaisesika theory of atomic creation) by Anandajñana or Anandagiri, the famous commentator on S'ankaracharya's Bhashyas, who flourished in the latter half of the 13th century: edited by T. M. Tripathi, 1917 ... 2-0
- 4. Pârthaparâkrama: a drama describing Arjuna's recovery of the cows of King Virâţa, by Prahlâdanadova, the founder of Pâlanpur and the younger brother of the Paramara King of Chandrâvatî, (a state of Mârwâr), and a feudatory of the kings of Guzerat, who was a Yuvarâja in Samvat 1220 or A. D. 1164: edited by C. D. Dalal, 1917 ... 0-6
- 5. Râstraudhavams'a: an historical poem (Mahâkâvya) describing the history of the Bagulas of Mayûragiri, from Râshtraudha, king of Kanauj and the originator of the dynasty, to Nârâyana Shah of Mayûragiri by Rudra Kavi composed in S'aka 1518 or A. D. 1596: edited by Pandit Embar Krishnamacharya with Introduction by C. D. Dalal, 1917. ... ... ... ... ... ... ... ... 1-12
- 6. Lingânus'âsana: on Grammar, by Vâmana, who lived between the last quarter of the 8th century and the first quarter of the 9th century: edited by C. D. Dalal, 1918 ... ... 0-8

| 7.  | Vasantavilâsa: an historical poem (Mahâkâvya) describing the life of Vastupâla and the history of Guzerat, by Bâlachandrasûri, (from Modheraka or Modhera in Kadi Prant, Baroda State), contemporary of Vastupâla, composed after his death for his son in Samvat 1296 (A. D. 1240): edited by C. D. Dalal, 1917 1-8                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Rûpakaşatkam: six dramas by Vatsarâja, minister of Paramardideva of Kalinjara. who lived between the 2nd half of the 12th and the 1st quarter of 13th century: edited by C. D. Dalal, 1918 2-4                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Mohaparâjaya: an allegorical drama describing the overcoming of King Moha (Temptation), or the conversion of Kumārapāla, the Chalukya King of Guzerat, to Jainism, by Yas'aḥpāla an officer of King Ajayadeva, son of Kumārapāla, who reigned from A. D. 1229 to 1232: edited by Muni Chaturvijayaji; with Introduction and Appendices by C. D. Dalal, 1918 2-0 |
| 10. | Hammîramadamardana: a drama glorifying the two brothers Vastupâla and Tejahpâla and their King Vîradhavala of Dholka, by Jayasimhasûri, pupil of Vîrasûri, and an Âchârya of the temple of Munisuvrata at Broach, composed between Samvat 1276 and 1286 or A. D. 1220 and 1239: edited by C. D. Dalal, 1920 2-0                                                 |
| 11. | Udayasundarîkathâ: a romance (Champû, in prose and poetry) by Soddbala, a contemporary of and patronised by the three brothers Chehittarâja, Nâgârjuna, and Mummunirâja, successive rulers of Konkan composed between A. D. 1026 and 1050: edited by C. D. Dalal and Pandit Embar Krishnamacharya. 1920 2-4                                                     |
| 12. | Mahâvidyâvidambana: a work on Nyâya Philosophy, by Bhatta<br>Vâdîndra who lived about A. D. 1210 to 1274: edited by M. R.<br>Telang. 1920 2-4                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. | Prâcînagurjarakâvysangraha: a collection of old Gujarati<br>poems dating from 12th to 15th centuries A. D: edited by C. D.<br>Dalal, 1920 2-4                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. | Kumârapâlapratibodha: a biographical work in Prâkrta, by Somaprabhâchârya composed in Samvat 1241 or A. D. 1195: edited by Muni Jinavijayaji. 1920 7-8                                                                                                                                                                                                          |
| 15. | Ganakârikâ: a work on Philosophy (Pâs'upata School) by Bhâsarvajña who lived in the 2nd half of the 10th century: edited by C. D. Dalal. 1921                                                                                                                                                                                                                   |

| 16.                                                                             | Sangîtamakaranda: a work on Music, by Nârada: edited by M. R.           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                 | Telang. 1920 2-0                                                        |  |  |  |
| 17.                                                                             | Kavîndrâcârya List: List of Sanskrit works in the collection of         |  |  |  |
|                                                                                 | Kavîndrâcârya, a Benares Pandit (1656 A.D): edited by R. Ananta-        |  |  |  |
|                                                                                 | krishna Sastry, with a foreword by Dr. Ganganatha Jha. 1921. 0-12       |  |  |  |
| 18.                                                                             | Vârâhagṛhyasûtra: Vedic ritual (domestic) of the Yajurveda:             |  |  |  |
|                                                                                 | edited by Dr. R. Shamasastry. 1920 0-12                                 |  |  |  |
| 19.                                                                             | Lekhapaddhati: a collection of models of state and private documents,   |  |  |  |
|                                                                                 | dating from 8th to 15th centuries A. D.: edited by C. D. Dalal and      |  |  |  |
|                                                                                 | G. K. Shrigondekar. 1925 2-0                                            |  |  |  |
| L                                                                               | ckhapaddhati opens a new line; we know almost nothing on the art        |  |  |  |
| of writin                                                                       | ng letters in Ancient India. —Sylvain Levi.                             |  |  |  |
| т                                                                               | his unique work has been edited very ably by the second Editor with     |  |  |  |
|                                                                                 | esting preface, five appendices, a list of important persons and of     |  |  |  |
|                                                                                 | nt places, and a full Anglo-Sanskrit glossary. It contains numerous     |  |  |  |
| -                                                                               | specimens of all kinds of letters, deeds and documents in Sanskrit, and |  |  |  |
|                                                                                 | tations from the classical authors. It contains also many vernacular    |  |  |  |
| •                                                                               | nd phrases, most of which are now obsolete. In order to ascertain the   |  |  |  |
|                                                                                 | of these obsolete words the learned second Editor had to travel over    |  |  |  |
| districts and to mix freely with the villagers. Thanks to his untiring zeal, we |                                                                         |  |  |  |
|                                                                                 | last been presented with a fairly good glossary which clears up the     |  |  |  |
| meaning                                                                         | of most of these terms which have hitherto baffled the endeavours of    |  |  |  |
| many ar                                                                         | erudite scholar Like many other works on letter-writing in other        |  |  |  |
| language                                                                        | es, it is by no means a dry work, but is intersparsed with humorous     |  |  |  |
| touches.                                                                        | This had really added to the importance of the book.                    |  |  |  |
|                                                                                 | -CALCUTTA REVIEW.                                                       |  |  |  |
| 20.                                                                             | Bhavişayattakahâ or Pañcamîkahâ: a romance in Apabhrams'a               |  |  |  |
|                                                                                 | language by Dhanapâla (circa 12th century): edited by C. D. Dalal,      |  |  |  |
|                                                                                 | and Dr. P. D. Gune, 1923 6-0                                            |  |  |  |
| Λ                                                                               | very useful and valuable contribution of that exceedingly important     |  |  |  |

21. A Descriptive Catalogue of the Palm-leaf and Important Paper MSS. in the Bhandars at Jessalmere, compiled by C. D. Dalal, and edited by L. B. Gandhi. 1924 ... ... ... ... ... 3-4

-J. R. A. S.

and still imperfectly known stage of linguistic evolution which linked the older

Prakṛts to the modern vernaculars.

The editor has added an introduction of 70 pages on the most important works, together with indices of titles, authors and other points of interest. The book is an important addition to the bibliography of Prakrt and Sanskrit.

-J. R. A. S.

- 22, 23. Paras'urâmakalpsûtra: a work on Tantra, with commentary by Râmes'vara and Paddhati by Umânanda: edited by A. Mahadeva Sastry, B. A. 2 vols. 1923. ... ... ... ... ... 11-0
  - 24. Tantrarahasya: a work on the Prabhakara School of Pûrvamîmâiisâ, by Bâmânujâchârya: edited by Dr. R. Shamasastry. 1923. ... 1-8

Throw considerable light upon the arcana of their subject, and are adequately edited with an introduction by Dr. R. Sama Sastry. —J. R. A. S.

25, 32. Samarângana: a work on Architecture, town-planning and engineering, by king Bhoja of Dhara (11th century): edited by Mahamaho-padhyâya T. Gaṇapati Sastry, Ph. D. 2 vols, 1924-1925.... 10-0

Mahamahopadhyaya T. Gaṇapati Sastri's edition of King Bhoja's rare book on architecture will be highly appreciated by all Sanskrit scholars.

-M. WINTERNITZ.

The work treats in detail of the selection of sites, of the planning of towns and villages, the building of houses, halls and palaces; stables for elephants and horses, the construction of various machines etc.

-VIENNA ORIENTAL JOURNAL.

26. Sâdhanamâlâ: a Buddhist Tantric text of rituals, dated 1165 A. D. consisting of more than 300 small works composed by distinguished writers: edited by Benoytosh Bhattacharyya, M. A., Ph. D. 2 vols, vol. I. 1925. ... ... ... ... 5-0

The issue is one of great importance and I feel sure that the edition will be most warmly welcomed. ... This is an important addition to our materials for the study of Buddhist Iconography and that special development of Buddhism which the text illustrates so abundantly.

—JOHAN VAN MANEN.

The editor has well accomplished his task and deserves praise. The edition is in no way inferior, if not superior, to many of the European and Asiatic editions of the Buddhist Sanskrit works.

-Indian Historical Quarterly.

The edition evinces painstaking critical care, is a valuable contribution to the Buddhist Iconography and would be welcome also by the specialist.

—JOURNAL OF THE BIHAR & ORISSA RESEARCH SOCIETY.

Toonographic interest apart, the Sadhanamala presents philological and historical problems of great importance.

—Modern Review.

Sadhanamald is particularly important for any scholar engaged in Buddhist researches.

—SYLVAIN LEVI.

The work is in the mixed Sanskrit of the Buddhists similar to that used in Lalitavistara, etc. A very vivid picture is thrown in these 170 Sâdhanas on one section of the Buddhist society that had already introduced into itself the prohibited intricacies of idol-worship. It further gives an insight into the development of the Vajrayâna system of Buddhist philosophy, which is so little known to the oriental scholars dealing with Buddhism. Our hearty thanks are due to the publishers for the high class printing and exquisite get-up of the volume.

—Calcutta Review.

27. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Central Library, Baroda. Vol. 1 (Voda, Vodalaksana and Upanisads), compiled by G. K. Shrigondekar, M. A. and K. S. Ramaswami Sastry. 1925. ... 6-0

The Catalogue of MSS is particularly welcome. I am looking forward with keen interest to the following parts of the Catalogue. —M. Winterniz.

Describes 543 Vedic works running to 1120 manuscripts, excellently arranged and classified.

—Modern Review.

28. Mânasollâsa or Abhilasitârthacintâmani: an encyclopædic work divided into one hundred chapters, treating of one hundred different topics by Somes'varadeva, a Chalukya king of the 12th century: edited by G. K. Shrigondekar, M. A., 2 vols. vol. I. 1925. ... 2-8

Manasollasa on account of its encyclopredic character ought to be consulted by all scholars.

—Sylvain Levi.

A voluminous treatise consists of five sections, each comprising 20 chapters. These are concerned respectively with the means of acquiring the kingdom and preserving the same, and the description of the royal enjoyments, recreations and games. We await the publication of the second volume with great interest.

—Indian Historical Quarterly.

Stupendous work extending to about 8000 Granthas and divided into 100 chapters...palpably an encyclopodic summary of all the available works on...technical sciences.

—Modern Review.

The work treats of many subjects and gives the maximum information in minimum space. To be brief, we can unhesitatingly designate it as the true Encyclopædia of the Sanskrit language; in fact our author calls it the Jagada-caryapustaka... The get-up of the book is good.

—Calcutta Review.

- Nalavilâsa: a drama by Ràmchandrasūri, pupil of Hemachandrasūri, describing the Paurāṇik story of Nala and Damayantî: edited by G. K. Shrigondekar and L. B. Gandhi 1626. ... ... ... 2-4
- 33, 34. Mirat-i-Ahmadi with its Khatimae or Supplement: By Ali Mahammad Khan, the last Moghul Dewan of Gujarat: edited in the original Persian by Syed Nawabali, Professor of Persian, Baroda College, 2 vols. (Vol. 1 in the Press), Vol. II. ready about December 1926 ... 12-0
  - 35. Mânavagrhyasûtra: a work on Vedic ritual (domestic) of the Yajurveda with the Bhashya of Ashtavakra: edited by Pandit Ramakrishna Harshaji S'âstrî, with a preface by Prof. B. C. Lele.

SHORTLY.

#### BOOKS IN THE PRESS.

- Nyâyapraves'a: the earliest work on Buddhist logic, by Dinnâga, with commentaries of Haribhadrasūri and Pârs'vadeva: edited by A. B. Dhruva, M. A., LL. B., Pro-Vice-Chancellor of the Hindu University, Bonares and Pandit Vidhusekhara Bhattacharyya.
- 2. Sâdnanamâlâ: Vol. II., edited by Benoytosh Bhattâchâryya, Ph. D. General Editor, Gaekwad's Oriental Series. Illustrated.
- Nâtyas'âstra: on dramaturgy, by Bharata with commentary by Abhinavagupta of Kashmir: edited by M. Ramakrishna Kavi, Illustrated. 4 vols.

  Vol. I Shortly.
- 4. Kalpadrumakos'a: standard work on Sanskrit Lexicography by Kes'ava: edited by Pandit Ramavatara Sarma Sahityacharya of Patna.

- 5. Advayavajrasangraha: consisting of twenty short works on Buddhist philosophy by Advayavajra, a Buddhist savant belonging to the 11th century A. D.: edited by Mahamahopadhyaya Dr. Haraprasad Shastri, M. A., C. I. E. Hon. D. Litt.
  - 6. Apabhrams'akävyatrayî: consisting of three works, the Carcarî, Upades'arasâyana and Kâlasvarūpakulaka, by Jinadatta Sûri (12th century) with commentaries: edited by L. B. Gandhi.
  - 7. Mânasollâsa or Abhilaşitârthacintamani, Vol. II., edited by G. K. Shrigondekar, M. A.
  - 8. A Descriptive Catalogue of MSS in the Central Library, Baroda Vol. II (S'rauta, Dharma and Grhya Sûtras) compiled by the Library staff.
  - 9. A Descriptive Catalogue of MSS in the Jain Bhandars at Pattan edited from the notes of the late Mr. C. D. Dalal, by Pandit L. B. Gandhi. 2 vols.
- 10. Bhâvaprakâs'ana of S'âradatanaya: an ancient work on Dramaturgy; edited by Pandit Ramaswami Sastry, Central Library, Baroda and His Holiness Yadugiri Yatiraja Swami, Melkot.
- 11. Prajňopâyavinis'cayasiddhi of Anaigavajra and Jňânasiddhi of Indrabhûti: two important works belonging to the little known Vajrayâna school of Buddhism (8th century A.D.): edited by Benoytosh Bhattacharyya, Ph. D., General Editor, Gaekwad's Oriental Series.

The Baroda Library Handbook. By Newton Mohun Dutt, Curator of Libraries, Baroda State. With Introduction by H. E. the Dewan of Baroda. 84 pages royal 8vo. 15 illustrations. Bibliography. 1926 ... ... Re. 1-0

For the British provinces and the Indian States where the library movement is in its infancy, or is non-existent, this *Handbook* will be helpful, suggestive and stimulating.

—Bombay Chronicle, 14. 3. 26.

# वीर सेवा मन्दिर

श्रीर्षक स्व संख्या